## हिन्दुस्तानी एकेडेमी, पुस्तकालय इलाहाबाद

| वर्ग संख्या           |          |      |
|-----------------------|----------|------|
| वर्ग संख्याः          | यद् । वी | ۲. ۴ |
| पुस्तक संख्या · · · · | 4372     |      |
| क्रम संख्या           |          |      |

## शैव मत

डॉ॰ यदुवंशी केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रणालय, दिल्ली

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् पटना प्रकाशक विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् सम्मेलन-भवन पटना-३

प्रथम संस्करण, वि० सं० २०१२, सन् १६५५ ई०
सर्वाधिकार सुरिवत
मूल्य ७) : सजिल्द ८)

मुद्रक तपन प्रेस, मञ्जूत्राटोबी पटना-४

#### वक्तव्य

बिहार-राज्य के शिद्धा-विभाग के तत्त्वावधान में विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् को काम करते पाँच वर्ष बीत गये। इस अविध में परिषद् की आरे से आँगरेजी-धीसिमों के तीन हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। पहला प्रन्थ है—डाक्टर धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शाग्त्री का 'सन्त किव दिखाः एक अनुशीलन' और दूसरा है—डाक्टर देवसहाय त्रिवेद का 'प्राङ्मीर्य विहार'। ये दोनों ही पटना-विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत धीसिस थे। यह तीसरा प्रन्थ (शैव मत) लन्दन-विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत धीसिस का अनुवाद है। इसके अनुवादक हैं—डाक्टर यदुवंशी, जो पहले आँल-इण्डिया-रेडियो की पटना-शाखा के डाइरेक्टर थे और अब केन्द्रीय शिवा-मंत्रणालय में हैं।

उक्त तीनों थीसिसों के लेखक ही उनके अनुवादक भी हैं। अतः उनकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है। इस प्रन्थ के अनुवादक ने अपना मूल निबन्ध जिन प्रमाणों के आधार पर लिखा है, उनका संकलन उन्होंने प्रन्थ के 'परिशिष्ट'-भाग में कर दिया है। आशा है कि आवश्यकता होने पर उद्धरणों से मिलाकर अनुवाद का आंश पढ़ने में अनुनन्धादक सज्जनों को मुनिधा होगी। इसी मुनिधा के लिए अनुवादक ने प्रत्येक परिशिष्ट के साथ उस अध्याय का भी उल्लेख कर दिया है, जिसमें उद्धृतांशों की सहायता आवश्यक है।

शैव मत भारतवर्ष में ऋत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित है। उसकी ऐतिहासिक खोज करने में ग्रन्थकार ने प्राच्य ऋौर पाश्चात्य प्रमाखों का विश्लेषण एवं तुलनात्मक ऋष्ययन वड़े परिश्रम में किया है। हिन्डी में ऋन्य मतों के इतिहास की भी खोज वैज्ञानिक ढंग से की जानी चाहिए। उसके लिए इस ग्रंथ से प्रेरणा मिलने की पूरी संभावना है।

शिव सार्वजनिक देवता माने जाते हैं; क्योंकि वे सदैव नर्वजनसुक्तम हैं। जन-साधारण के लिए उनकी उपासना ऋौर पूजा भी सुगम है। जनता के देवता पर लिखते समय प्रन्थकार ने यथासंभव जनता के दृष्टिकोण का ध्यान रखने की चेष्टा की है; पर ऐतिहासिक शोध से जो तथ्य निकला है, उसे भी निस्संकोच प्रकट कर दिया है। ऋतः मतभेद के स्थलों में विवेकी पाठकों को सहृदयता से काम लेना चाहिए।

विजयादशमी, संवत् २०१२ ]

शिवपूजन महाय परिषद् मंत्री

## भूमिका

शैव मत हिन्दूधर्म का एक प्रमुख ऋंग है ऋौर यह ऋचरज की बात है कि ऋभी तक शैव मत का पूरा इतिहास नहीं लिखा गया। परन्तु थोड़ा सा विचार करने पर पता चलता है कि शैव मत के इस इतिहास-सम्बन्धी ऋभाव के सम्भवतः दो कारण हो सकते हैं। पहला तो यह कि शैव मत का स्वरूप ऐसा पेचीदा है, इसमें इतनी विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताएँ ऋौर रीति-रिवाज सम्मिलित हैं कि जिन्होंने भी उनका ऋध्ययन किया, वे हतबुद्धि-से होकर रह गये। शैव मत के ऋन्तर्गत यदि एक ऋोर शैव सिद्धान्त की गूद विचारशैली है तो दूसरी ऋोर कापालिकों के गिर्हत कर्म भी हैं—इनके वीच क्या परस्पर सम्बन्ध हो सकता है, इसे बताना बहुत कठिन हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि पर्याप्त सामग्री न मिलने के कारण विद्वानों के लिए यह सम्भव न हो सका कि शैव मत की उत्पत्ति ऋौर उसके इतिहास का एक ऐसा विवरण दे सकें, जिससे उसके विभिन्न रूपों का सन्तोषजनक समाधान हो जाय।

इन किंटनाइयों के वावजूद कई विद्वानों ने हिन्दू-धर्म प्रर ऋपने ग्रन्थ लिखते समय शैव मत की उत्पत्ति ऋौर विकास का ऐतिहासिक विवरण देने का प्रयत्न किया है। कुछ ऋन्य विद्वानों ने शैव धर्म के विशेष रूपों का स्वतन्त्र ऋष्ययन भी किया है। इसमें यद्यपि उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली है, फिर भी इन प्रयासों से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि शैव मत का कोई विवरण तबतक संतोषजनक नहीं माना जा सकता, जबतक वह शैव मत के जो विभिन्न रूप ऋाज दिखाई देते हैं, उन सबका ठीक-ठीक समाधान ऋौर उन सबकी ऐतिहासिक विवेचना इस प्रकार न करे, जिससे शैव मत में उनका उचित स्थान ऋौर परस्पर सम्बन्ध पूरी तरह समक में ऋग जाय।

इस दिशा में अवतक जो प्रयत्न किये गये हैं, उनका सबसे बड़ा दोष यह है कि वे शैंव मत के तमाम विभिन्न स्वरूपों की उत्पत्ति का ही स्रोत वैदिक धर्म में खोजते हैं। पर्याप्त सामग्री न होने के कारण ऐसा होना अवश्यंमावी था। उदाहरण के लिए, 'रिलिजेंज आफ इंडिया' नामक अपनी पुस्तक में फांसीसी विद्वान् 'वार्य' ने भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों का समाधान करने का इस प्रकार प्रयत्न किया है कि शिव एक वैदिककालीन देवता थे, जिनकी उपासना अधिकतर जनसाधारण में होती थी, और जिनका भारत के उस विं सुब्ध जीवन से धनिष्ठ संम्वन्य था, जो अति प्राचीन काल से इस देश की एक विशेषता रहा है। 'ने चुरल रिलिजेंज आफ इंडिया' नाम की अपनी पुस्तक में अग्रे ज विद्वान् 'लायल' ने भगवान् शिव के दो मुख्य स्वरूपों — एक सौम्य और शुभ, दूसरा भयावह और विध्वंसक — का समाधान इस प्रकार किया है कि प्रारम्म में भगवान् शिव प्रकृति के सर्जनात्मक और संहारात्मक (द्विविध) रूप के प्रतीक थे। वे लिखते हैं — "भगवान शिव में हम दो आदि-शक्तियों का मेल पाते हैं. एक जीवनदायिनी और दूसरी जीवनहारिणी। इस प्रकार, दार्शनिक दृष्टिकोण से,

इस महान् देवता की कल्पना में उस विचार का सर्वां गीरण मूर्तिमान् रूप दृष्टिगोचर होता है जिसको मैं प्राकृतिक धर्म का मूल मानता हूँ"।

श्री सी० वी० एन० त्राय्यर ने 'त्रोरिजिन एंड त्राली हिस्ट्री त्राफ शैविष्म इन साउथ इंडिया' नाम की पुस्तक में, जो शैव मत पर लिखे गये इने-गिने स्वतंत्र ग्रन्थों में से एक है, इसी प्रकार का; परन्तु त्राधिक विस्तृत प्रयास किया है, त्रौर पौराणिक शैव मत के विभिन्न रूपों का विकास वैदिक रुद्र की उपासना से ही माना है। इस सम्बन्ध में उन्होंने शिव के लिंग-रूप का समाधान इस प्रकार किया है कि यह इस महान् देवता का प्रतीक है, जिसके त्रानन्त स्वरूप को कोई रूप या त्राकार देकर सीमित नहीं किया जा सकता। यह एक मनोरंजक, किन्तु त्रामान्य तर्क है। कुछ दूसरे विद्वानों ने भी ऐसे ही प्रयत्न किये हैं। परन्तु पौराणिक शैव मत के कुछ रूपों के त्रावैदिक होने का त्राभास भी कुछ विद्वानों को हुन्ना है, यद्यपि सामग्री उपलब्ध न होने के कारण वे उन रूपों की उत्पत्ति का ठीक-ठीक पता न लगा सके हैं।

'ऋन्थ्रोपोलोजिकल रिलिजन' नामक ऋपने अन्थ में विद्वान 'मैक्समुलर' लिखते हैं— "दुर्गा ऋौर शिव की कल्पना में एक ऋवैदिक भावना स्पष्ट रूप से पाई जाती है जिससे मेरी यह धारणा होती जा रही है कि इसके लिए कोई ऋन्य स्रोत दूँदा जाय। "ऋतः मेरा विश्वास है कि दुर्गा ऋौर शिव न तो वैदिक देवता हैं ऋौर न उनका विकास किसी वैदिक देवता की कल्पना से हुऋा है।"

मैक्समुलर के वाद श्री त्रार॰ जी॰ भंडारक ने भी शैव मत के उत्थान का विवरण देते हुए, यह माना है कि पौराणिक काल में भगवान् शिव का जो स्वरूप है, उसमें त्रार्थेतर ब्रंश सम्मिलित हैं। उन्होंने यह विचार भी प्रकट किया है कि बहुत संभव है, किसी मूल निवासी अन्य जाति के किसी देवता का शिव के साथ समावेश हो गया हो ।

ऋंग्रेज विद्वान् 'कीथ' ने भी ऋपने 'रिलिजन एंड माइथीलौजी ऋाफ दि वेद' नाम के ग्रन्थ में, ऋीर श्री कुमारस्वामी ने ऋपने 'डांस ऋाफ शिव' नामक ग्रन्थ में, इसी प्रकार के समावेश की ऋोर संकेत किया है । ऋौर, इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि शैंव मत जिस रूप में ऋाज हमारे सामने हैं, उसमें ऋनेकानेक ऐसे ऋंश समाविष्ट हैं, जिनकी उत्पत्ति विविध स्रोतों से हुई है। स्वयं भगवान् शिव की जिन विभिन्न रूपों में उपासना की जाती है, उनका एक ऐसी देवी के साथ संगम हुऋा है, जिसके रूपों की विभिन्नता ऋौर भी ऋधिक है तथा जिसकी समस्त कल्पना ऋवैदिक और ऋायेंतर है। ऋौर, इससे भी वढ़कर यह कि शैंव मत में जो लिंग-पूजा का समावेश हुऋा है, उसका कोई चिह्न या संकेत शिव के ऋादिरूप माने जानेवाले वैदिक रुद्र की उपासना में नहीं मिलता।

इन सबसे यह बात निश्चयात्मक ढंग से सिद्ध हो जाती है कि ऋाधुनिक शैव मत केवल वैदिक रुद्र की उपासना का विकास मात्र नहीं है, ऋषित उसमें

श्रा० जौ० मंडारकर : वैष्णविज्म, शेविज्म एंड श्रदर माइनर रिलिज्स श्राफ इंडिया ।

२. कुमारखामी : डांस श्राफ इंडिया।

ऐसे अनेक मतों का संश्लेषण हुआ है, जो प्रारम्भ में स्वतंत्र मत थे, और जिनका प्रचार विविध जातियों में था। उन जातियों के और उनकी संस्कृति के सम्बन्ध में हमें ठीक-ठीक ज्ञान न होने के कारण ही अभी तक श्रांव मत के विभिन्न रूपों की उत्पत्ति और उनके विकास का संतोषजनक विवरण देना संभव नहीं हो सका है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों में पुरातात्त्रिक और अन्य खोजों से यह कठिनाई दूर हो गई है और अब हमें उन जातियों के और उनकी मंस्कृति के सम्बन्ध में, जो हिन्दुश्तान में आयों के पहले वसती थीं, पहले से बहुत अच्छा ज्ञान है। और, प्राचीन जगत् में भारतीय तथा दूसरी सम्यताओं के बीच जो सम्बन्ध था, उसकों भी हम पहले से अच्छी तरह जानते हैं। हो सकता है कि उन अन्य सम्यताओं का, भारत की अपर वैदिक सम्यता के विकास पर, काफी प्रभाव पड़ा हो। अतः अब यह सम्भव है कि श्रीव मत का नये सिरे से फिर निरीच् कि किया जाय और यह देखा जाय कि हमारे ज्ञान के इन नये सोतों की सहायता से, जो अब हमको उपलब्ध हैं, हम श्रीव मत और उसके विभिन्न रूपों की उत्पत्ति तथा उनके विकास का अधिक संतोषजनक विवरण दे सकते हैं या नहीं?

इस थीसीस में यही प्रयत्न किया गया है। वैदिक रुद्र के ऋष्ययन से प्रारम्भ करके मेंने यह दर्शाने की चेप्टा की है कि ऋपर वैदिक शैवमत के कुछ प्रमुख ऋंगों की उत्पत्ति किस प्रकार वैदिक ऋायों से ऋन्य ऋायेंतर जातियों के सिम्मश्रण के कारण ऋौर इन जातियों की धार्मिक मान्यता ऋों का वैदिक रुद्र की उपासना में समावेश हो जाने के कारण हुई। इस सिम्मश्रण के बाद जिस नये धर्म का प्रादुर्माव हुऋा, उसका विकास उपलब्ध सामग्री की सहायता से, दिखाया गया है। यहाँ तक कि वह धर्म पौराणिक शैव मत के रूप में ऋपने पूर्ण विकास को पहुँच गया। इसके उपरान्त पौराणिक शैव मत में जो प्रौदता ऋाई ऋौर उसमें जो नये परिवर्त्तन हुए, उनका भी ऋष्ययन किया गया है ऋौर तरहवीं शताब्दी के ऋत तक उनका इतिहास लिखा गया है। तरहवीं शताब्दी में शैव मत ने वह रूप धारण कर लिया था, जिस रूप में हम ऋाज उसे पाते हैं।

त्रंत में इस निरीत्त्रण के परिशिष्ट के रूप में भारत से वाहर, विशेषकर हिन्द-चीन त्रीर पूर्वी द्वीप-मण्डल में, जिस प्रकार शैव मत फैला ह्रीर फला-फूला, उसका भी एक संवित विवरण दिया गया है।

—यदुवंशी

## विषय-सूची

प्रथम अध्याय

पुष्ठ

वैदिक संहितात्रों त्रीर ब्राह्मण्यन्थों में रुद्र का स्वरूप त्रीर उसका विकास। रुद्र के स्वरूप के दो पहलू सौम्य त्रीर उप्र। रुद्र का उर्वरता से संबंध। ब्राह्मण्यकाल में रुद्र का नैतिक उत्कर्प। रुद्र की उपासना के प्रति विद्रोप का सूत्रपात।

8-28

द्वितीय अध्याय

सिन्धु-घाटी-सम्यता के मुख्य लज्ञ्ण। सिन्धु घाटी-निवासियों ऋौर वैदिक आयों का संपर्क और परस्पर संघर्ष। आर्य-संस्कृति और सिन्धु-घाटी-सम्यता का सिम्मश्रण। इस सिम्मश्रण का परिणाम। सिन्धु-घाटी के देवताओं का आयों के देवताओं द्वारा आत्मसात् कर लिया जाना।

२५-३८

ततीय अध्याय

ब्राह्मण्-कर्मकारड का हास स्त्रीर उपनिपदों का प्रादुर्माव। भारतीय धार्मिक विचारों, सिद्धान्तों स्त्रीर स्त्राचार में क्रान्ति। भक्तिवाद का प्रादुर्माव। नये भक्तिवाद के प्रधान देवता शिव स्त्रीर विष्णु। वैदिक रुद्र का स्वरूप-परिवर्त्तन। शिव की कल्पना का दार्शनिक स्त्राधार। स्त्रमन्थों में शिव का स्वरूप। दुर्गा स्त्रीर गणेश की उपासना का प्रादुर्माव।

३६-५४

चतुर्थ ऋध्याय

वेदान्तर-कालीन प्राचीन साहित्य में शिव का स्वरूप श्रीर उनकी उपासना। रामायण श्रीर महाभारत काल में शैव धर्म का प्रादुर्माव श्रीर उसका स्वरूप। शिव के स्वरूप के विभिन्न पहलू श्रीर उनकी उत्पत्ति। शिव द्वारा श्रायेंतर देवताश्रों का श्रात्मसात् किया जाना। इसके फलस्वरूप शिव के प्रति पुरातन पंथी श्रायों के विद्वेष का विकास। शैव देव-कथाश्रों का प्रादुर्माव।

प्र्-८७

पंचम अध्याय

ईसवी संवत् की प्रारम्भिक शताब्दियों में शैन धर्म का स्वरूप।
पुराण्यन्थों में शैन धर्म का पूर्ण विकास। उसके दार्शनिक श्रौर
लोकप्रिय पत्त् । शैन धर्म का समस्त भारत में प्रचार । शैन
देवालय श्रौर शैन प्रतिमाएँ। पौराणिक उपासना-विधि। शिन के
विभिन्न रूप। शिन श्रौर पार्वती का परस्पर सम्बन्ध। देनी की स्वतन्त्र
उपासना का शाक्त मत के रूप में विकास। शाक्त मत के प्रमुख
लद्यण। गणेश की उपासना का विकास।

다다-१३**८** 

#### षष्ठ अध्याय

पुराणोत्तर काल में शैव धर्म का स्वरूप । शैव सम्प्रदायों का प्रादुर्माव । उत्तर और दिल्ण भारत में शैवधर्म के विशिष्ट लल्ण । शैवधर्म का अन्य मतों के प्रति रवैया । दिल्ला के धार्मिक संघर्ष में शैवों का स्थान । पुरातात्त्विक अभिलेखों से हमारा शैवधर्मसम्बन्धी ज्ञान । शैव सम्प्रदायों का विकास और इतिहास । देवी तथा गणेश की उपासना का प्रचार और प्रसार ।

१३६-१६४

#### सप्तम अध्याय

शैव धर्म का दार्शनिक पद्म । शैव सिद्धान्त का विकास । त्रागम ग्रन्थ । उनके मुख्य सिद्धान्त । सांख्य त्रीर शैव सिद्धान्त । शंकर त्रीर शैव सिद्धान्त । कश्मीर में प्रत्यभिज्ञा दर्शन का प्रादुर्भाव त्रीर उसके मुख्य लद्मण । १६५-१७३

#### अष्टम अध्याय

भारत से वाहर शैव धर्म का प्रचार श्रीर उसका इतिहास। हिन्द-चीन, जावा, सुमात्रा, विल श्रीर मलय देशों में शैव मन्दिर, प्रतिमाएँ श्रीर शिलालेख। भारत से वाहर शैव धर्म के विशिष्ट लच्चण। श्रीन्य धर्मों से शैव धर्म का सम्बन्ध।

१७४-१८४

### परिशिष्ट: प्रथम ऋध्याय

ऋग्वेद में रुद्र-सम्बंधी स्क्त श्रीर मंत्र। श्रथर्ववेद में रुद्र-सम्बंधी स्क श्रीर मंत्र। यजुर्वेद में रुद्र-सम्बंधी स्क श्रीर मंत्र। ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र-सम्बंधी संदर्भ।

१८७-२११

## परिशिष्ट : तृतीय अध्याय

उपनिषदों में रुद्र-सम्बंधी संदर्भ । सूत्रग्रंथों में रुद्र-सम्बन्धी संदर्भ ।

२१२-२२०

## परिशिष्ट: चतुर्थ अध्याय

रामायण-महाभारत

२२१-२४३

## परिशिष्ट : पंचम ऋध्याय

साहित्य-ग्रन्थ, पुराण्य्रन्थ, तंत्र-ग्रन्थ।

**588-368** 

## परिशिष्ट : षष्ठ अध्याय

३१५-३१७

## परिशिष्ट : अष्टम अध्याय

३१८-३२०

#### त्रमुकमिणका सहायक प्रन्थ-सूची

३२१-३३२ ३३**३-**३३⊏

# शैव मत

#### प्रथम अध्याय

शैव मत के इस दिग्दर्शन का प्रारम्भ हमें वैदिक-साहित्य से करना उचित प्रतीत होता है। भारत की उपलब्ध साहित्य-सामग्री में वेद प्राचीनतम हैं और इस देश के धार्मिक अथवा भौतिक इतिहास के सम्बन्ध में जो भी छान-बीन की जाती है, वह वेद से ही प्रारम्भ होती है। भारत में यह परम्परा भी दीर्घ काल से रही है कि वेद ही हमारी समस्त मान्यताओं और विचार-धाराओं के उद्गम हैं। इसके अतिरिक्त, यदि किसी प्राचीन देवता को हम पौराखिक शिव का आदि रूप मान सकते हैं, तो वह वैदिक देवता खद्र ही हो सकता है। इसलिए यही समीचीन है कि हम इस खोज का स्त्रपात वेदों में ही करें और वैदिक रद्र तथा उसकी उपासना के स्वरूप का अध्ययन करें।

ऋग्वेद में रुद्र मध्यम श्रेणी के देवता हैं। उनकी स्तृति में केवल तीन पूर्ण स्क कहें गये हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य स्क में पहले छ: मन्त्र रुद्र की स्तृति में हैं और अन्तिम तीन सोम की स्तृति में । एक और स्क में रुद्र और सोम का साथ-साथ स्तवन किया गया है। वैसे अन्य देवताओं की स्तृति में जो स्क कहें गये हैं, उनमें भी प्रायः रुद्र का उल्लेख मिलता है। इन स्कों में रुद्र का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है, उसके कितने पहलू हैं और वे किसके प्रतीक हैं, इस विषय को लेकर बहुत से अनुमान लगाये गये हैं। उनके नाम का शाब्दिक अर्थ, मस्तों के साथ उनका संगमन, उनका बभु वर्ण और सामान्यतः उनका करूर स्वरूप—इन सबको देखते हुए कुछ विद्वानों ने यह धारणा बनाई है कि रुद्र मंमावात के प्रतीक हैं। उदाहरण के लिए जर्मन विद्वान वेवर' ने रुद्र के नाम पर जोर देते हुए यह अनुमान लगाया कि रुद्र मंमावात के 'स्व' का प्रतीक हैं। 'डाक्टर मेकडौनल' ने रुद्र और अमिन के साम्य को पहचानते हुए यह विचार प्रकट किया कि रुद्र विशुद्ध मंमावात का नहीं, अपितु विनाशकारी विद्युत् के रूप में मंमावात के विध्वसक स्वरूप का प्रतीक हैं'। 'श्री मंडारकर' ने भी रुद्र को प्रकृति की विनाशकारी शक्ति का ही प्रतीक मात्र माना है '। अधि मंडारकर' ने भी रुद्र को प्रकृति की विनाशकारी शक्ति मात्र माना है '। अधि मंडारकर' ने भी रुद्र को प्रकृति की विनाशकारी शक्ति मात्र माना है '। अधि मंडारकर' ने भी रुद्र को भी यही राय है "। उधर रुद्र और अभिन के साम्य के कारण कुछ अन्य विद्वानों ने रुद्र को अभिन के ही किती-

१. ऋषेद : १, ११४; २, ३३; ७, ४६।

२. ,, : १,४३।

३. ,, : ६, ७४।

४. वेकर : इष्ट्रीश श्रृडीन, २, १६—२२। ५. मेकडीनल : वेदिक माइधोलीजी, ए० ७८। ६. मण्डारकर : वैष्णविच्म, शैविच्म।

७. म्यूर : ४ श्रोरिजनत संस्कृत टेनस्ट्स ४, ५० १४७।

न-किसी रूप का प्रतीक माना है। ऋग्वेद के ऋपने ऋनुवाद की भूमिका में ऋँग्रेज विद्वान् 'विल्सन' ने रुद्र को ऋगिन ऋथवा इन्द्र का ही एक रूप माना है '। प्रोफेसर 'कीथ' ने रुद्र को मंमावात के विनाशकारी ही रूप का प्रतीक माना है, उसके हितकारी रूप का नहीं । इसके ऋतिरिक्त रुद्र के घातक वाणों का स्मरण करते हुए कुछ विद्वानों ने उनको मृत्यु का देवता भी माना है ऋगैर इसके समर्थन में उन्होंने ऋग्वेद का वह सूक्त प्रस्तुत किया है, जिसमें रुद्र का केशियों के साथ उल्लेख किया गया है।

इसी ऋषार पर विद्वान् 'ऋषेडर' ने रुद्र को पवन के साथ उड़ती हुई मृत ऋात्माऋों का सरदार माना है। जर्मन विद्वान् 'ऋष्वंमन्न' ने भी इन सब बातों को देखते हुए ऋषेर उत्तरकालीन वैदिक धर्म में रुद्र की उपासना से सम्बन्धित कुळ रीतियों पर विचार करते हुए रुद्र को एक प्राचीन मानवभद्मी ऋसुर का, ब्राह्मणों-द्वारा परिष्कृत, रूप कहा है।

रुद्र के स्वरूप को समम्मने के इन सब प्रयासों में एक ही दोष है ऋौर वह यह कि वे रुद्र के सम्पूर्ण स्वरूप को संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं करते । वैदिक रूप के स्वरूप की समस्या ऋभी तक सुलक्ती नहीं है; परन्तु इसको सुलक्ताये बिना पौराणिक शिव का स्वरूप हम नहीं समक्त सकते। वास्तव में कठिनाई यह है कि रुद्र के स्वरूप में कई वातें ऐसी हैं जो देखने में परस्पर विरोधी हैं त्रौर इसके फलस्वरूप हुत्रा यह है कि चंद्र के स्वरूप के किसी एक अंग पर अधिक जोर दिया गया है और बाकियों की उपेला की गई है। उदाहरण के लिए त्रागर रुद्र, भयावह हैं तो उसके साथ-साथ सौम्य भी हैं। कभी वे उप रूप धारण करते हैं और मनुष्यों और पशुत्रों का संहार करते हैं। परन्तु कभी वे कल्याण-कारी हो जाते हैं श्रीर उनकी शक्ति जीवनदायिनी बन जाती है, जिससे लोग संतान श्रीर समृद्धि के लिए रुद्र से प्रार्थना करते हैं। उनका वर्ण प्रायः बभ्र बताया जाता है; परन्तु कभी-कभी वे श्वेत और सुनहले वर्ण के भी कहे गये हैं। इसके अतिरिक्त रुद्र को भिष्जों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, जिसके पास ठएढी और रोगनाशक श्रोपियाँ हैं। वे मस्तों के पिता भी हैं। कुछ मन्त्रों में उनका अभिन के साथ तादात्म्य प्रतीत होता है और एक मंत्र में उनको 'केशियक' के साथ आमोद-प्रमोद करते हुए बताया गया है। रुद्र के स्वरूप की कोई भी व्याख्या संतोपजनक नहीं हो सकती जबतक वह इन तमाम पहलुत्रों का समाधान न करे और यह भी भ्मरण रखना चाहिए कि वैदिक देव-कथाओं में मंमावात के देवता 'पर्जन्य' श्रीर मृत्यु के देवता 'यम' की चर्चा पाई जाती है। श्रतः यह बहुत संभव है कि रुद्रका श्रादि-स्वरूप इन दोनों देवतात्रों से भिन्न हो ।

रुद्र के स्वरूप के सांगोपांग समुचित अध्ययन से, और ऋग्वेदीय सूक्तों में रुद्र की उन विशेष उपाधियों के विश्लेषण से, ऐसा जान पड़ता है कि वास्तव में रुद्र को जिस प्राकृतिक तत्त्व का प्रतीक माना जा सकता है, वह है घने वादलों में चमकती हुई विद्युत्

१. विलसन : ऋग्वेद ।

२. कीथ : रिलिजन एएड माइथोलीजी ऑफ दि ऋन्वेद, पृ० १४७।

स्रौर उसके साथ-साथ होनेवाला घनघोर गर्जन स्रौर वर्षा । इसकी पुष्टि में जो प्रमाण हमको मिलते हैं, वे संदोप में इस प्रकार हैं---

रुद्र की गणना मध्यम लोक—अर्थात् आकाश के देवताओं में की गई है। अतः यथासंभव वे आकाश के ही किसी तत्त्व का प्रतीक रहे होंगे।

रुद्र का वर्ण कभी बभु, कभी श्वेत और कभी सुनहला बताया जाता है। मेघों में चमकती हुई विद्युत् के यह सब वर्ण होते ही हैं, और बिजली कौंघने के अनन्तर जो गर्जन होता है, वही रुद्र का रब है और इसी से इनका नाम रुद्र पड़ा भी है—[रु धातु, गर्जन अर्थ में।]

रुद्र का विशेष अस्त्र उनका धनुष है, और इस धनुष से जो वाण वे छोड़ते हैं, वह मनुष्य और पशु दोनों का संहार करता है । यह वाण ज्वलन्त प्रतीक हैं—उस कड़कती हुई विजली का, जिसके प्रहार से किसी के प्राण वच नहीं सकते । हिमालय की उपत्यकाओं में, जहाँ अपनेदीय आर्य लोग बसते थे, यह विजली विशेष रूप से घातक और भयावह होती है। अतः इसी से रुद्र के कूर और अहितकारी रूप का समाधान हो जाता है और रुद्र की 'गोघन', 'नृष्न' और 'च्यद्वीर' उपाधियाँ सार्थक हो जाती हैं ।

रद्र की एक उपाधि 'कपदिंन्' भी है, जिसका अर्थ है 'जटाज्ट्रधारी'। आकाश में उमड़ कर आई हुई मिट्याले रंग की मेघमाला वास्तव में जटाओं जैसी लगती है, और उनमें जब बिजली चमकती है, तब रद्र की यह 'कपदिंन्' उपाधि भी सार्थक हो जाती है। यह उपाधि तृत्सुओं को भी दी गई है जो आयों का एक वंश था और उसके वंशज जटाधारी है। इसी उपाधि से 'पूपन्' देवता को भी विभूषित किया गया है, जहाँ यह सूर्य के प्रभामंडल (halo) का प्रतीक है।

रुद्र की एक और उपाधि है—'दिवो वराह', अर्थात् आकाश का वराह । काले मेघों से निकलती हुई श्वेत विद्युत् की उपमा बड़ी सुगमता से श्वेत दंष्ट्रावाले काले वराह से दी जा सकती है।

ऋन्त में रुद्र की एक ऋन्य उपाधि 'कल्पलीकिन्' '—(जलने या दहकने वाला) की सार्थकता भी विद्य त् ऋथवा ऋग्नि में ही पूरी होती है।

अपने सौम्य रूप में रुद्र को 'महा भिषक' भी कहा गया है, जिसकी ओषिषयाँ ठंढी और व्याधिनाशक होती हैं। रुद्र के खरूप के इस पहलू का समाधान संभवत इस प्रकार हो सकता है कि वर्षा ऋतु में, रुद्र अत्यधिक शक्तिशालो होते हैं, ओषिषयों की खूब उपज होती है, विद्युत् और वर्षा से वायुमंडल खच्छ हो जाता है और जन्तु तथा वनस्पति-वर्षा में एक नये जीवन का संचार होता है।

१. ऋग्वेद : २, ३३, १०; ७, ४६, १ इत्यादि ।

र. . : १,११४, १०; २, ३३, ११; ४, ३, ६।

३. ,, : १, ११४, १ स्रीर ५।

<sup>8. ,, : 2,228, 21</sup> 

<sup>¥. &</sup>quot; : २,३३, ६1

इसी रूप में रुद्र का संबन्ध उर्वरता और पेड-पौधों से भी है, और सन्तान के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है 1 उत्तरी भारत में मानसून काल में बिजली कड़कने के बाद जो वर्षा होती है, उससे धान्य, स्रोषिधयों स्रीर स्रन्य पेड़-पौधों की प्रचुर उपज होती है स्रीर इसी वर्षात्रमुत में अधिकतर जन्त वर्गों की भी संतान वृद्धि होती है। अतः रुद्र का उर्वरता से संबन्ध होना स्वाभाविक ही है। इस प्रसंग में रुद्र की 'वृषभ' उपाधि अर्थपूर्ण है र। इस शब्द का ऋनवाद साधार एतया 'वैल' या 'साँद' किया जाता है, श्रीर निःसंदेह श्राजकल संस्कृत में इसका यही ऋर्थ है। परन्तु ऋग्वेद में जिन-जिन प्रसंगों में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, उनको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय इसका अधिक शाब्दिक ऋर्य लिया जाता था। 'वृष' धात से बने इस शब्द के दो ऋर्य होते थे। एक तो 'वर्षा करनेवाला' (इसी कारण सायण ने इसकी व्याख्या 'वर्षियता' शब्द से की है) श्रीर दूसरा 'त्रात्यिक प्रजनन-शक्ति रखनेवाला', त्रातः पुरुषत्वपूर्ण या बलिष्ठ । इन दोनों ही त्रार्थों में यह शब्द रुद्र के लिए उपयुक्त है। पहले ऋर्थ में इसका संकेत उस वर्षा की ऋोर है जो रुद्र कराते हैं त्रीर दूसरे ऋर्थ में उस उर्वरता की ऋोर है, जो रुद्र के द्वारा ही संमव होती है। इस दूसरे ऋर्थ में इस शब्द का प्रयोग बैल के लिए भी हुआ, जो ऋपने बल और प्रजनन-शक्ति के लिए विख्यात है और धीरे-धीरे यह शब्द उसका एक साधारण नाम ही बन गया।

एक सूक्त में रुद्र का सोम के साथ आह्वान किया गया है । वैसे तो इसका कोई विशेष अर्थ न होता; क्योंकि दो देवताओं का एक साथ आह्वान ऋग्वेद में कोई असाधारण बात नहीं है। सोम का इन्द्र, अग्नि और पूषा के साथ भी आह्वान किया गया है। परन्तु एक दूसरे सूक्त में कुछ मन्त्र रुद्र का स्तवन करते हैं और कुछ सोम का । कुछ अन्य स्थलों पर सोम का विद्युत् के साथ सम्बन्ध है और उत्तरकालीन वैदिक-साहित्य में संतान-प्राप्ति के लिए एक सौमारौद्र हिन का विधान भी है। इन सब बातों से ऐसा जान पड़ता है कि रुद्र और सोम के बीच अधिक गहरा संबंध है, और यदि हम रुद्र के स्वरूप का, उपरिलिखित समाधान मान लें तो इस सम्बन्ध को समक्तने में हमें और भी सुविधा होती है। जैसे—रुद्र स्वास्थ्य और बल प्रदान करते हैं, उसी प्रकार सोम-रस भी एक स्फूर्तिदायक ओषधि है और सोम और रुद्र दोनों से ही यह प्रार्थना की जाती है कि वे अपने भक्तों को बल और मिषज दें । इसके अतिरिक्त सोमलता की प्रचुर वृद्धि भी रुद्र के कारण ही होती है, और फिर रुद्र के वर्ण के समान ही सोम-रस का वर्ण भी वभु अथवा सुनहला होता है। काष्ट-भांडों में सोमरस के गिरने के शब्द की 'वरसती वर्ण' से उपमा दी गई है, और चूँकि पार्थिव वर्ण कि की कल्पना को, सहज में ही आकाश में गरजते हुए बादलों तक पहुँ चा

१. ऋग्वेद : १,१४३,६:२,३३ और७।

२. ,, : २,३३,६ क = ।

<sup>₹. ,, :</sup> ६, ७४।

٧. ,, : १, ४३ ١

५. ,, : ६, ७४, १ ऋौर ३।

देती है, अतः यह उपमा भी शीघ ही अतिशयोक्ति में बदल जाती है और रुद्र के समान ही सोम के भी गर्जन और खण का उल्लेख होता है । सोम के इस गर्जन और खण के कारण ही सम्भवतः उसको एक स्थान पर वृषभ की उपाधि भी दे दी गई है ।

कड़ के स्वरूप की जो व्याख्या ऊपर की गई है, उसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि ऋग्वेदीय स्तों में कड़ का ऋग्नि से गहरा सम्बन्ध है। ऋग्नि को ऋग्नेक बार कड़ कहा गया है । यह ठीक है कि ऋग्नि को कड़ मात्र कहने का ही कोई विशेष ऋथं नहीं है; क्योंकि ये सब केवल उपाधि के रूप में भी किया जा सकता है जिसका ऋथं है—कूर ऋग्ना गर्जन करनेवाला, और इसी ऋथं में इस उपाधि का इन्द्र और ऋग्य देवताओं के लिए भी प्रयोग किया गया है। परन्तु एक स्थल पर कड़ को 'मेधापित' की उपाधि दी गई है '। इससे कड़ और ऋग्नि का तादात्म्य सलकता है। यदि हम कड़ को विद्युत् का प्रतीक मानें, जो वास्तव में ऋग्नि ही है, तो इस तादात्म्य को ऋग्नि से समका जा सकता है। उत्तर-कालीन वैदिक साहित्य में इस तादात्म्य को स्पष्ट रूप से माना गया है और फलस्वरूप 'सायणाचार्य' ने निरन्तर दोनों को एक ही माना है। कड़ और ऋग्नि के इस तादात्म्य को ध्यान में खते हुए हम शायद कड़ की 'द्विवर्हा' जैसी उपाधियों का भी समाधान ऋषिक ऋच्छी तरह कर सकते हैं। इस शब्द का ऋनुवाद साधारणतया 'दुगुने वल का' ऋथवा 'दुगुना वलशाली' किया जाता है। परन्तु इसका ऋषिक स्वामाविक और उचित ऋथं वही प्रतीत होता है जो 'सायण' ने किया है। ऋर्यात—

#### द्वयोः स्थानयोः पृथिन्याम् स्रन्तरिन्ने परिवृद्धः "

ये अर्थ विद्युत् पर पूरी तरह लागू होता है; क्योंकि विद्युत् ही जब पृथ्वी पर आती है, तब अभिन का रूप धारण कर लेती है। अथवा 'वहीं शब्द का अर्थ यहाँ कलँगी से हैं जैसा कि वहीं (अर्थात् मोर) में, दिवहीं का अर्थ हो सकता है—दो कलँगीवाला। इस अर्थ में इस शब्द का संकेत दुकांटी विद्युत् की ओर होगा।

इस सम्बन्ध में एक रोचक वात यह हैं कि ऋग्वेद के प्राचीनतम भागों में रुद्र ऋगेर ऋगिन का तादात्म्य नहीं है; बल्कि उनमें स्पष्ट मेद किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि विद्युत् के प्रतीक रुद्र ऋगेर पार्थिव विद्व के प्रतीक ऋगिन का तादात्म्य वैदिक ऋषियों को धीरे-धीरे ही ज्ञात हुआ था; किन्तु एक समय ऐसा भी था जब इन दोनों को ऋलग-ऋलग तत्त्व माना जाता था।

रुद्र= ऋग्नि, इस साम्य को एक बार मान लेने पर, इसको बड़ी सुगमता से रुद्र= ऋग्नि-सूर्य तक बढ़ाया जा सकता है, ऋगैर कुछ ऋग्वेदीय स्कों से ही प्रतीत होता है कि उस समय भी रुद्र ऋगैर सूर्य के इस तादात्म्य को ऋषियों ने पहचान लिया था। इससे हमें

१. ऋम्वेद : ६, म६, ६; ६, ६१, ३; ६, ६४, ४ इत्यादि ।

२. ,, : ६, ७, ३।

३. ,, : २,१,६;३,२, X I

٧. ,, : १, ४३, ¥ l

५. ,, : १, ११४, ६ पर सायख की टीका।

इस बात का समाधान करने में सहायता मिलती है कि रुद्र को मस्तों का पिता कहा गया है, जिनको उसने 'पृश्नी' (पृथ्वी) से उत्पन्न किया।

कुछ ऐसा जान पड़ता है कि प्रारम्भ में मस्तों की कल्पना, प्रकाश से सम्बद्ध, रत्नकगर्शों के रूप में की गई थी, जो सब युगों में साधुजनों का संरत्नण करते हैं । यह कल्पना इन्डो-यूरोपियन-काल की है; क्योंकि मरुतों ऋौर ऋावेस्ता के फ्रविशयों में ऋौर श्रीक ऋौर रोमन 'जीनियाई' में बहुत समानता है। इन ग्रीक श्रीर रोमन 'जिनियाई' की कल्पना, सर्पधारी नवयुवकों के रूप में ऋथवा केवल सपों के रूप में की जाती थी। मरुतों को भी 'मर्यः' (मनुष्य), 'श्रहिभानु', 'श्रहिमुष्म', 'श्रहिमन्यु' श्रादि कहा गया है, र जो सब-की-सब बड़ी अर्थपूर्ण उपाधियाँ हैं। कुछ ग्रीक भी जिनको 'Trito Patoras' (संस्कृत में 'तृतपितरः) कहते हैं, हमें महतों का स्मरण कराते हैं: क्योंकि 'तृत' भी एक वैदिक देवता है श्रीर कमी-कभी महतों के साथ ही उसका उल्लेख होता है। धीरे-धीरे महतों के स्वरूप में विकास श्रीर परिवर्तन होता रहा, जिसके फलस्वरूप उन्हें इन्द्र जैसे एक महान् देवता का परिचारक देवता समका जाने लगा — जैसे ईरान में फ्रवशी 'श्रहुरमज्दा' के परिचर, देवता बन गये थे। इन्द्र यदि किसी प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक है तो वह है भंभावात का जो दीर्घकाल तक सुखा मौसम रहने के बाद पावस की जवानी में चलता है, जिसके साथ बादलों की गरज, विजली की चमक श्रौर मूसलधार वर्षा होती है तथा जिसके समाप्त होने पर सूर्य अपने समस्त तेज के साथ गगन-पटल पर फिर निकल आता है। चूंकि ऐसे मंमावात में हवा का मोंका उम्र रहता है, जो अपने साथ मेघों को उड़ाये लिये चलता है तथा अन्य कई प्रकार से भी भंभावात की सहायता करता हुआ प्रतीत होता है, अतः मस्तों का ऐसी हवात्रों के साथ अधिकाधिक सम्बन्ध होता गया, और यहाँ तक कि दोनों का तादात्म्य हो गया। ऋग्वेदीय काल तक यह तादात्म्य हो चुका था। ऋग्वेद में महतों की कल्पना स्पष्ट रूप से पवन देवतात्रों के रूप में की गई है और अब उनको पवन देव 'वाय' की संतान माना जाता है, जो स्वामाविक है। परन्तु बाद में, जब हवास्रों की उत्पत्ति का ठीक-ठीक ज्ञान ऋषियों को हुआ, तब मस्त, जो पृथिवी से उत्पन्न किये गये थे. स्द्र के पत्र कहलाने लगे: क्योंकि श्री जी० राव ने सुकाया है कि पृथिवी पर सूर्व की किरणों का ताप लगने. से ही इवात्रों की उत्पत्ति होती हैं। मरुतों का एक अन्य नाम 'सिन्धु-मातरः' संभवतः उनके और वर्षा के सम्बन्ध की ओर संकेत करता है।

रुद्र के स्वरूप का एक और पहलू शेष रहता है और वह किंचित रहस्यमय है। अपृग्वेद के उत्तर भाग के एक सूक्त में कहा गया है कि रुद्र ने केशी के साथ 'विष' पान किया '। इस सूक्त की कठिनाई यह है कि इसमें यह स्पष्ट नहीं होता कि हम इसे एक लच्चणा मान सकें या नहीं। सायणाचार्य ने इसको लाज्ञिणक रूप में लिया है, और केशी का अर्थ जिसके 'केश' अर्थात् किरणें हों—यानी 'सूर्य' किया है। इसमें उन्होंने 'यास्क' का अनु-

१. डा० बार्नेट : जीनियस : ए स्टडी इन इन्डो यूरोपियन साइकोलौजी; Jras. १६२६; १० ७३१।

२. ऋग्वेद : १, १७२, १; १,६४, म और ६; ४,३३,५; ४,६१,४; ४,५३,३; १०,७७, २ क ३।

३. ऋग्वेद : १०, १३६ ।

करण किया है। उन्होंने भी 'केश' का ऋर्थ किरलें करके, 'केशी' को सूर्य का द्यांतक माना है'। ऋग्वेद के अन्य सूक्त में तीन केशियों का उल्लेख किया गया है, और वहाँ वे कम से अभिन, सूर्य और वायु के प्रतीक जान पड़ते हैं । कम-से-कम यास्क ने उनकी व्याख्या इसी प्रकार की है ।

विष शब्द का ऋर्य भी सदा जहर ही नहीं होता । प्रायः यह 'उदक' (जल) का प्रयायवाची भी होता है, और इस प्रसंग में संभवतः इसका संकेत जीवन के स्रोत रूपी पंच महाभूतों में जल की ओर है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में कहा भी गया है कि केशी इस 'विष' को इसी प्रकार धारण करता है जिस प्रकार पृथ्वी और ऋाकाश को । ऋतः यदि हम केशी को सूर्य का प्रतीक मानें, तो विद्युत्-शक्ति रूपी रुद्र का सूर्य-रूपी केशी से सम्बन्ध समक्त में ऋग जाता है।

परन्तु केशी का इस प्रकार लाच्चिक अर्थ करने पर भी केशी को लेकर जो रूपक बाँधा गया है, उसको सममना शेष रह जाता है। सूर्य को केशी क्यों कहा गया है ? क्योंकि केशी का शाब्दिक अर्थ तो 'जटाधारी' होता हैं। इसके अतिरिक्त, इस सूक के तीसरे और उसके बाद के मंत्रों में केशी की तुलना मुनियों से की गई हैं। इन मुनियों के सम्बन्ध में कहा गया है कि अपने 'मौन्य' अथवा 'मुनित्व' के आवेश से उन्मत्त होकर वे अपने अंतः स्वत्व को पवन के अन्दर विलीन कर देते हैं और इसी पवन में वे विहार करते हैं। सांसारिक मर्त्य जनों को जो दिखाई देता है, वह तो केवल उनका पार्थिव शरीर होता है।

ऋग्वेद में 'मुनि' शब्द का ऋर्य उत्तेजित, ऋभिमेरित ऋथवा उन्मत्त होता है। यह भी निश्चित है कि यह शब्द 'इएडो-यूरोपियन' मृल का नहीं है। संस्कृत के वैयाकरणों ने इसका उल्लेख उणादि सूत्रों के ऋन्तर्गत किया है, जिससे यह साध्ट हो जाता है कि इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत व्याकरण के साधारण नियमों के ऋनुसार नहीं की जा सकती थी। इन सूत्रों में इसको 'मन' धातु से बना बताया गया है, जिससे इसके 'उकार' का समाधान नहीं होता। उधर कन्नड़ भाषा में यह शब्द सामान्यतः पाया जाता है, ऋरे वहाँ इसका ऋर्य है—जो कृद्ध हो जाय। यह ऋर्य इस शब्द के ऋग्वेदीय ऋर्य के बहुत समीप है। ऋतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह शब्द तत्कालीन किसी ऐसे ऋग्वेंदर जाति की भाषा से लिया गया, जिसके संपर्क में उस समय ऋग्वेदीय ऋर्य लोग ऋग्वेंद के एक मंत्र में उड़े जाते हुए महतों के बल की उपमा मुनियों से दी गई है '। एक ऋरेंद मंत्र में, सोमरन पान के ऋनन्तर

२. ऋग्वेद : १, १६४,४४ ।

३. निरुक्त : १२, १२, २७। "त्रयः केशिनः ऋतुया विचन्नतं • • काले कालेऽभिविपस्यन्ति । संवत्सरे वषत एक एषाम् इत्यन्तिः, पृथिषी दहितः। सर्वमेकोऽभिविपस्यति कर्मभिरादित्यः। गतिरेकस्य दृश्यते न रूपं मध्यमस्य"।

४. ऋग्वेद : ६, ४६, = ।

सुरूर में आये हुए इन्द्रको मुनियों का सहचर कहा गया है '। इन सब प्रकरणों से यह अनुमान लगाना किन नहीं कि संभवतः 'मुनि', तपित्वयों के एक वर्गविशेष थे, जो निश्चित रूप से आर्य जाति के नहीं थे। उनके स्वभाव में कुछ सनक-सी थी। उनके सम्बन्ध में यह विश्वास किया जाता था कि अपनी तपस्या के बल से उन्होंने मानवोत्तर शक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं। वे बहुधा सुरापान करते थे और सुरा के मद में अपनी इन शक्तियों की डींग हाँका करते थे। अतः इन्द्र भी जब इसी प्रकार मदमत्त होकर अपने बल का बखान करते हैं, तब उनको मुनियों का सहचर कहना उपयुक्त ही है। और जब 'केशियों' की भी इन्हों मुनियों से तुलना की गई है, तब हो सकता, है कि जटाएँ रखनेवाला तपित्वयों का एक ऐसा वर्गविशेष था जो मुनियों के समान ही, मानवोत्तर शक्तियाँ रखने का दावा करता था। उपलब्ध सामग्री के आधार पर हम इससे अधिक कुछ और नहीं कह सकते।

उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में केशियों के एक कबीले का उल्लेख मिलता है। 'काठक-संहिता' में इनकी चर्चा की गई है, और एक केशी 'दाल्भ्य' का उल्लेख भी हुन्ना है जो संभवत उनका राजा ऋथवा पुरोहित था। पांचालों से जिस प्रकार उनका नाता जोड़ा गया है, उससे शायद यह पता चलता है कि वे पांचालों की ही एक शाखा थे रे। 'मैत्रायसी-संहिता' में केशी 'सत्यकामी' का उल्लेख है, जो केशी दाल्भ्यक का गुरु प्रतीत होता है रे। 'शतपथ बाह्मरण' में भी केशियों का उल्लेख किया गया है रे। परन्तु इन ऐतिहासिक केशियों का ऋग्वेदीय केशियों के साथ कोई सम्बन्ध था या नहीं, यह कहना ऋसंभव है।

काले मेघो में निकलतो हुई विद्युत् के पुरुषीकरण से ही रुद्र की कल्पना की गई है, यह तथ्य ऋथवंवेद के मंत्रों से और भी स्पष्ट हो जाता है। ऋथवंवेद में रुद्र को तीन बार 'नील शिखपिडन' (नीलवर्ण या गहरे रंग के केशवाला), कहा गया है '। यह उपाधि घने काले बादलों में से (जिनकी उपमा ऋग्वेद में भी 'कपर्दिन' उपाधि में मेघों से दी गई है) निकलती हुई विद्युत् के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से चिरतार्थ होती है। इसके ऋतिरिक्त ऋथवंवेद में रुद्र का विद्युत् द्वारा मर्त्यंजनों पर प्रहार करने का भी उल्लेख है '। एक मंत्र में रुद्र के स्थ को काला ऋरेर भयावह कहा गया है, जिसे रक्तवर्ण के घोड़े खींचते हैं '। यह वर्णन भी काले मेघ पर ही पूरा उतरता है।

रुद्र के विनाशकारी रूप पर अधर्ववेद में कुछ अधिक जोर दिया गया है। उसका शर विषधर होता है और उससे व्याधियाँ फैलती हैं। प्राणिमात्र को उससे डर लगता है ।

१. ऋग्वेद : ७,१७,१४।

२. काठक-संहिता : (श्रोउरका संस्करण)३०,२।

३. मैत्रायशी-संहिताः १,६,५। ४. शतपथ-बाह्मणः ११,८,४।

प्रथवेवेद : २, २७, ६; ६, १३, १; ११, २, ७।
 ६. ,, : ११, २, १६; ११,२, २६ इत्यादि।

७.
 ,,
 : ११, २, १८।

 इ.
 ,,
 : ६, ६०, १ इत्यादि।

स्रतः रुद्र से सतत यही प्रार्थना की जाती है कि वह स्राप्ने शर को स्तुतिकर्ता की स्रोर से हटाये रखें, स्रोर उसका प्रहार उसके शत्रुक्षों पर स्रथवा कृपण लोगों पर करें । एक मंत्र में रुद्र को 'भीमं राजानम्' (स्रातंककारी तृपति) स्रोर 'उपहन्तु' (विष्वंसक) कहा गया है दें क्योंकि खुले खेतों में चरते हुए पश्चित्रों पर विजली गिरने की स्रिपिक स्राशंका होती है, स्रातः पश्चित्रों को उसके संरत्नण में रखकर रुद्र को प्रसन्न किया गया है दें। इस प्रसंग में रुद्र को पहली बार 'पशुपति' कहा गया है, स्रोर उससे पशुद्रिद्ध तक के लिए प्रार्थना की गई है ।

चद्र के विष्वंसक और हिंसक रूप में ही संमवतः उसके साथ रहनेवाले श्वानों (कुत्तों) की भी कल्पना की गई है, और अथवंवेद के एक मंत्र में इनका उल्लेख हुआ है "। परन्तु ऋग्वेद के उत्तर भागों में श्वानों का साहचर्य यम के साथ है, जिनको मृत्यु का अधिण्डातृ-देवता माना गया है। परन्तु अथवंवेद का उपर्युक्त मन्त्र चूंकि ऋग्वेद के उत्तर भागों से प्राचीन जान पड़ता है, अतः यह भी सम्भव है कि आदिकाल में इद्र को ही मृत्यु देवता भी माना जाता था और इसी रूप में उनसे श्वानों का साहचर्य था; क्योंकि मृतमांस-भद्दी होने के कारण और श्मशान आदि के निकट बहुधा पाये जाने के कारण श्वान मृत्यु के ही प्रतीक हो गये हैं। वाद में जब यमराज को मृत्यु का अधिष्डातृ-देवता के रूप में माना गया, तव श्वानों का यह साहचर्य, रुद्र से लेकर यम के साथ जोड़ दिया गया। प्राचीन देवकथाओं में इस प्रकार का आदान-प्रदान बहुधा होता रहता है।

त्रथवंवेद में रद्र का पुरुषविध रूप ऋग्वेद से त्रागे बढ़ गया है, त्रीर इस बात तक के चिह्न दिखाई देते हैं कि प्रारम्भ में रद्र की कल्पना जिस प्राकृतिक तत्व को लेकर की गई थी, उसे लोग भूलते जा रहे थे। त्रब रद्र के त्रनुचर गणों की चर्चा होती हैं, जो सम्भवतः त्रागे चलकर दश रद्र कहलाये, त्रीर जो वास्तव में त्रीर कोई नहीं, वही ऋग्वेद-कालीन मस्त हैं । स्द्र के शर त्रब प्राणिमात्र का सीधा वध नहीं करते, त्रपितु व्याधियाँ फैलाते हैं, जिनकी चिकित्सा के लिए विविध मन्त्र त्रीर त्रोपियाँ बताई गई हैं । भूत-पिशा-चादि से रद्यणार्थ भी रुद्र का स्तवन किया जाता है । त्रथवंवेद में रुद्र के इस वर्णन से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि रुद्र वैदिक देवतामण्डल के इन्द्र, त्रान्न त्रादि बड़े-बड़े देवतात्रों के समान श्रेष्ठ कोटि के देवता न होकर एक ऐसे देवता थे जिनपर जन-साधारण की त्रास्था थी, जो ऋग्वेद में इतनी स्पष्ट नहीं हैं। इस बात का त्रागे चलकर बहुत बड़ा परिणाम हुत्रा। त्रथवंवेद में एक लोकप्रिय देवता के रूप में ही, ऋपनी प्रत्यद्व शक्ति के

१. ऋथर्वः ६, ५६, ३; ७, ७५, १; ११, २, २६ इत्यादि।

२. .. : १८, १, ४०।

 <sup>,, :</sup> ११, २, १०; १०, २, २४।

४. ,, : २, ३४, १; ५, २४, १२; ११, २, १; ११, ६, ६ इत्यादि ।

<sup>¥. ,, :</sup> ११, २, ३० 1

E. ..: {2, 7, 3? |

<sup>9. ,, :</sup> E, X9, 2; E, E0, 21

**<sup>□. ..:</sup> ६, ३२, २ 1** 

कारण त्रीर त्रपने प्रकोप के त्रातंक के कारण, संभवतः रुद्र को उत्कर्ष हुत्रा, त्रीर त्रथर्ववेद में उनको 'महादेव' की उपाधि दी गई।

अपने सौन्य रूप में भी रुद्र का पुरुषीकरण और आगे बढ़ गया है। रुद्र की ओपियाँ तो टंढी और रोगनाशक होती ही हैं, इसके अतिरिक्त उनका स्वयं भी व्याधिनाश के लिए आह्वान किया जाता है । कुछ मंत्रों में रुद्र को 'सहस्राच्' भी कहा गया है । भूगुग्वेद में यह उपाधि साधारणतया वरुण को । और अधर्ववेद में वरुण के गुप्तचरों को दी जाती है । वरुण 'भूगुत' के संरच्छक हैं, और अपने चरों की सहायता से प्राणिमात्र के कमों को देखते रहते हैं। अतः रुद्र को यह उपाधि दिया जाना संभवतः इस बात का द्योतक हो सकता है कि रुद्र को भी अब प्राणिमात्र का निरीच्एकर्ता माना जाने लगा था।

त्रथवंवेद में हमें उस प्रक्रिया का प्रारम्भ भी दृष्टिगोचर होता है जिसकी आगे चल कर अनेक बार आवृत्ति हुई और जिसके द्वारा ही अन्त में पौराणिक शिव के स्वरूप का पूर्ण विकास हुआ। यह कम है—एक बड़े देवता का अन्य देवताओं को अपने अन्वर्गत कर लेना और उनके व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्व में विलीन कर लेना। अथवंवेद में दो देवताओं (भव और शवं) का उल्लेख हुआ है। उनका व्यक्तित्व कुछ स्पष्ट नहीं है; परन्तु फिर भी वह स्वतंत्र देवता हैं। परन्तु अथवंवेद के ही कुछ अन्य मंत्रों में उनका स्पष्ट रूप से रुद्र के साथ तादात्म्य हो गया है और भव और शवं रुद्र के ही दो नाम बन गये हैं। एक देवता द्वारा किसी अन्य देवता का आत्मसात् किया जाना कोई असाधारण बात नहीं है और संसार की प्रायः सभी देव-कथाओं में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अतः यह नितान्त संभव है कि रुद्र ने, जिसका महत्त्व बढ़ रहा था, समय बीतते-बीतते कुछ छोटे-छोटे देवताओं को आत्मसात् कर लिया हो।

त्रब हम त्रथवंवेद में रुद्र के स्वरूप के त्रांतिम पहलू पर दृष्टि डालते हैं। त्रथवंवेद के पन्द्रहवें मंडल में रुद्र का बात्य के साथ उल्लेख किया गया है। त्रथवंवेद का यह मंडल वैदिक साहित्य की एक समस्या है जिसका क्रमीतक समुचित समाधान नहीं हुन्ना है। देखने में तो इसमें बात्य को देवकोटि में रखा गया है। परन्तु यह बात्य था कौन, त्रमीतक रहस्य ही है। ब्राह्मण त्रीर स्त्र-प्रन्थों में कुछ विधियाँ दी गई हैं जिनको 'बात्यस्तोम' कहते हैं। इनमें बात्यों का त्राशय उन लोगों से है, जो त्रार्य जाति के बाहर थे त्रीर जिनको इन विधियों दारा त्रार्य जाति में सम्मिलत किया जाता था त्रथवा वे ऐसे लोग थे जिनके त्रावश्यक संस्कार उचित समय पर नहीं हुए थे। इन दोनों ही त्रवस्थात्रों में बात्य लोग वे होते थे जो वैदिक त्रार्यों के त्राचारत्तर तक नहीं पहुँचते थे त्रीर इसी कारण उनको

१. ऋर्थ्व : ६,४४,३;६,५७,१;१६,१०,६।

२. ,, : ११,२,७।

३. ऋग्वेद : ५,५०,१० इत्यादि।

४. अथर्व : ६,१६,४।

५. ,, : ११, २, १; १२, ४, १७।

६. ,, : ६,४।

किंचित् निकृष्ट समका जाता था। परन्तु यदि ऋथवंवेद के इस मंडल का बात्य वही है, जो इन विधियों का है, तो इस प्रकार उसकी इतना ऊँचा क्यों उठया गया, समक में नहीं आती ? उसमें कुछ-न-कुछ गुरा अथवा ऐसी विशेषता अवस्य रही होगी, जिससे आयों के पुरोहित वर्ग को छोड़कर, ऋन्य लोगों की दृष्टि में वह श्लाच्य बन गया । जर्मन विद्वान डाक्टर 'हीएर' का विचार है ' कि यह बात्यों के योग और प्यान का अम्यास था जिसने आयों को आकर्षित किया, ऋौर फिर वैदिक विचार-धारा ऋौर धर्म पर ऋपना गहरा प्रभाव डाला। इधर 'श्री एन. एन. घोष' ने ऋपनी एक रोचक पुस्तक में एक नई दिशा में खोज की है र ऋरि वे इस निर्माय पर पह चे हैं कि प्राचीन वैदिक काल में बात्य जाति पूर्वी भारत में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति थी। उस समय वैदिक ऋार्य एक नये देश में ऋपना प्रभुत्व जमाने के लिए लड़ रहे थे, और उनको सैन्यवल की अत्यधिक आवश्यकता थी। अतः, उन्होंने बड़ी प्रसन्तर ने बात्यों को अपने उल में मिला लिया । बात्यों को भी संभवत: आयों के नैतिक और आध्यात्मिक गुणों ने आकृष्य किया. और वे आर्य जाति के अन्तर्गत होने के लिए तैयार हो गये और फिर इस प्रकार त्रायों से मिल जाने पर त्रायों के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। इतना तो मानना ही पड़ेगा कि बात्य का निरन्तर पूर्व दिशा के साथ सम्बद्ध किया जाना, उसके अनुचरों में 'पुरुचली' और 'मागध' का उल्लेख होना (य दोनों ही पूर्वदेशवासी श्रीर त्रार्थेंतर जाति के हैं). त्रायों से पहले भी भारतवर्ष में ऋति विकसित श्रीर समृद्ध सम्यताएँ होने के प्रमाण-स्वरूप अधिकाधिक सामग्री का मिलना आदि श्री घोष के तर्क की कुछ पुष्टि करते हैं। परन्तु बात्य चाहे जो भी रहे हों, प्रश्न हमारे सामने यह है कि अथर्ववेद के इस मंडल में बात्य के साथ रुद्र का सम्बन्ध कैसे स्थापित किया गया है ? सक्त के प्रारम्भ में ही कहा गया है कि ब्रात्य 'महादेव' बन गया, ब्रात्य 'ईशान' बन गया । यह दोनों ही रुद्र की उपाधियाँ हैं । तदनन्तर, विभिन्न नामों से रुद्र को बात्य का 'ग्रदण्याता' (परिचर) बताया गया है । ऋन्त में कहा गया है कि जब ब्रात्य पशुस्त्रों की स्त्रोर चला. तब उसने रुद्र का रूप धारण किया और 'श्रोषधियों को श्रन्नसेवी बनाया' "। इस सुक्त में यही तीन स्थल हैं, जहाँ रुद्र का ब्रात्य के साथ सम्बन्ध है। ऋब देखें कि इनसे हम किस निर्ग्य पर पहँच सकते हैं। अन्तिम उद्धरण का इसके सिवा कोई विशेष महत्त्व नहीं है कि च्द्र का सम्बन्ध पशुत्रों त्रौर वनस्पतियों से था, जो हमें पहले से ही विदित है। इसी उद्धरण में यह भी कहा गया है कि बात्य ने विभिन्न दिशास्त्रों स्त्रौर विभिन्न पदार्थों की स्त्रोर चलते हए अन्य देवताओं का रूप भी धारण किया। दूसरे उद्धरण में, अपने विभिन्न नामों से इद्ध दिक्याल के रूप में ही दीखते हैं, और बात्य के साथ उनका कोई आन्तरिक सम्बन्ध नहीं है। श्रतः इस उद्धरण का महत्त्व इस बात में नहीं है कि इससे बात्य श्रीर रुद्ध के बीच कोई विशेष

१. हीएर : दर ब्रात्यः।

२. एन. एन. थोष : इंडो आर्यन लिटरेचर एन्ड कलचर (Origins) ११३४ ई०।

इ. झधर्च० : १४, १, ४, ४। ४. ,, : १४, ४, १, ७।

x. " : {x1

सम्बन्ध सिद्ध होता है, ऋषित इसमें है कि यह रुद्र के खरूप में ऋषि ऋषिक विकास का द्योतक है: क्योंकि अब अपने और कार्यों के अतिरिक्त रुद्ध दिशाओं के संरत्नक के रूप में भी दृष्टिगोचर होते हैं। अब हमारे सामने केवल प्रथम उद्धरण रह जाता है, जिसमें कहा गया है कि बात्य 'महादेव' श्रीर 'ईशान' बन गया। इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि अथर्ववेद में महादेव रुद्र की उपाधि है, और 'ईशान' की उपाधि 'यजुर्वेद' में ही रुद्र को दे दी गई थी. तथापि यह दोनों केवल उपाधि मात्र हैं। स्रभी रुद्र के विशिष्ट नाम नहीं बने हैं। 'महादेव' का ऋर्य है 'महान देवता' और यह उपाधि दूसरे देवताओं को भी दी गई है। 'ईशान' का अर्थ है-प्रभ और इसी अर्थ में इसका यहाँ प्रयोग हन्ना है। त्रातः अधिक-से-अधिक हम यह कह सकते हैं कि इन उद्धरणों में रुद्र की स्रोर कोई संकेत है या नहीं, यह एक खुला प्रश्न है। इस मंडल के शेष भाग में श्रीर श्रपरकालीन ब्रात्यस्तोमों में. बात्यों और रुद्र के बीच कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। महाभारत में भी जहाँ 'ब्रात्य' एक अपमानसूचक शब्द है, जो गहिंत वाह्नीकों के लिए प्रयुक्त किया गया है . वहाँ त्रात्य त्रीर रुद्र में कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता। डाक्टर 'हीएर' का यह कथन त्रीचित्य से बहुत दूर है कि ब्रात्य वाह्नीकों के विलासमत्त शैव सरासेवियों के जघन्य कृत्य हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि डाक्टर साहब को 'गौरी' शब्द ने भ्रम में डाल दिया. जो वाह्नीक युवितयों के लिए प्रयुक्त हुन्ना है न्त्रीर जिसका साधारण न्त्रर्थ एक गौरवर्ण कन्या है। शिवपत्नी पार्वती की स्रोर यहाँ कोई संकेत नहीं है। स्रतः यह संभव है. इस उद्धरण में जो 'महादेव' श्रीर 'ईशान' शब्द हैं. उनका रुद्र की श्रोर संकेत है ही नहीं, श्रीर वे केवल अपने शाब्दिक अर्थ में बात्य का माहात्म्य बताने के लिए प्रयुक्त किये गये हैं। यदि उनका रद्ध की त्रोर संकेत हो भी; तो हम इससे ऋधिक ऋौर कोई ऋनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इस समय तक रुद्र एक महान् देवता और देवाधिदेव समक्ते जाते थे. और जब त्रात्य का माहात्म्य बढ़ा तब उसकी रुद्र से तुलना की गई। जो भी हो, इन उद्धरणों से हमें इतनी सामग्री नहीं मिलती कि हम महामहोपाध्याय 'श्री हरप्रसाद शास्त्री' के इस कथन का समर्थन कर सकें कि रुद्र ही बात्य हैं, ब्रीर वह पर्यटकों के देवता हैं, खर्य पर्यटका-घिराज हैं तथा पर्यटक दल की आत्मा हैं र। पौराणिक शिव की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं (जैसे उनके कृत्तिधारी वेश और उनका कोई धाम न होना) जो शास्त्री जी के विचार में, शिव के पर्यटक होने के बोतक हैं। परन्तु जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, इन सबका संतोषजनक समाधान अन्य प्रकार से किया जा सकता है।

अथर्ववेद में रुद्र के स्वरूप के सम्बन्ध में एक और बात पर विचार करना शेप रह गया है। यज्ञ में आहुति के रूप में रुद्र को पाँच प्राणी समर्पित किये गये हैं। उनमें से एक मनुष्य है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है रुद्र को कभी-कभी नर-बिल भी दी जाती थी। यह असंभव नहीं है; क्योंकि नरमेध की प्रथा प्राचीन आयों में काफी प्रचलित थी और आयों में ही क्यों, उस युग की सभी सभ्य जातियों में यह प्रथा प्रचलित

१. महाभारत (बम्बई संस्करण) कर्णपर्व-३२ और ४३-४४; ३८, २०।

<sup>. 7.</sup> JSAB-- १६२१, 90 १७1

थी। प्राचीन प्रीक, रोमन श्रीर पारतीकों में हमें इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वैदिक आयों में भी इस प्रथा के प्रचलित होने के अकाट्य प्रमाण यजुर्वेद का पुरुषमेथ यज्ञ श्रीर 'ऐतरेय ब्राह्मण' में शुनःशेफ की कथा में है। अतः यह नितान्त संमव है कि यदा-कदा कर को भी नरविल दी जाती हो, विशेषकर जब उसका संतानवृद्धि से सम्बन्ध था। संतानवृद्धि के लिए जो विधियाँ की जाती थीं, उन्हीं में इस प्रकार की बिल साधारणत्या दी जाती थी। कालान्तर में वैदिक श्रायों ने इस प्रथा की निन्दा की, और अन्त में इसको बन्द कर दिया। परन्तु यत्र-तत्र यह प्रथा दीर्घ काल तक चलती रही, श्रीर जब हम महाभारत में जरासन्य को नरविल द्वारा भगवान् शिव को प्रसन्न करने की चेध्या करते पाते हैं, तब हमें इसको ऐसी गर्हित श्रीर अनार्य प्रथा नहीं समक्तना चाहिए जिसकी श्रीष्टृष्ण ने निन्दा की, श्रीर न हमें जरासन्य को ही एक श्रमानुषिक श्रन्याचारी समक्तना चाहिए, श्रिपतु इसको एक श्रित प्राचीन प्रथा के श्रवशेष के रूप में देखना चाहिए जो एक समय में बहुत प्रचलित श्रीर सम्मानित किया थी।

अब हम यजुर्वेद पर दृष्टि हालते हैं। ऋक् और अथवंबेद के स्कीं के निर्माण काल में और यजुर्वेद के स्कीं के निर्माण काल में काफी अन्तर प्रतीत होता है, और इस कालाविध में वैदिक आर्य 'सप्तसैन्धव' के पर्वतीं और मैदानों से आगे बढ़ते हुए कुरु चेत्र के प्रदेश तक आ गये थे। इसी कालाविध में रुद्र के स्वरूप में भी पर्याप्त विकास हुआ। अथवंबेद में रुद्र के जिस भयावह रूप पर जोर दिया गया है, वह यजुर्वेद में और भी प्रमुख हो जाता है। रुद्र के शरों का आतंक अब पहले से भी अधिक है, और उनको दूर रखने के लिए रुद्र से प्रार्थना की जाती है '। रुद्र का एक नाम अब 'किवि', अर्थात् ध्वंसक या 'हानिकर' भी है ', और एक स्थल पर रुद्र के प्रसंग में 'दीर्जात्य' शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ भाष्यकार 'महीधर' ने किया है—'उच्छ्र खल आचरण' । रुद्र के इस आतंक के फलस्वरूप उनको कई अन्य प्रशंनात्त्रक उपाधियाँ भी दी गईं, और उनके धनुष और तरकस को 'शिव' कहा गया है '। उनसे प्रार्थना की गई है कि वह अपने भक्तों को मित्र के पथ पर ले चलें, न कि भयंकर समक्ते जानेवाले अपने एथ पर '। मिषक् रूप में भी रुद्र को कभी-कभी समरण किया गया है और मनुष्य और प्रशुत्रों के लिए स्वास्थ्यप्रद भेषज देने के लिए उनसे प्रार्थना की गई है '। संभवतः अपने इसी भिषक् रूप में उनका सम्बन्ध देवचिकित्सक अश्विनी-कुमारों से हुआ, जिनको यजुर्वेद में रुद्र के पथ पर

१. यजुर्वेद : (तैत्तिरीय संहिता) १,१,१, इत्यादि ।

२. ,, : (वाजसनेयी ,, ) १०, २०।

३. ,, : (वाजसनेयी ,, ) ३६, ६ श्रीर महीधर का भाष्य—"दुष्टं स्वनलोच्छलनादि जतम"।

४. ,, : (तैत्तिरीय ,, ) ४, ५, १।

५. ,, : (तैत्तिरीय ,, ) १, २, ४।

ξ. ,, :( ,, ,,), ₹, 氧, ξ, ξ

चलनेवाला बताया गया है '। रुद्र का 'पशुपित' रूप स्त्रीर भी ऋच्छी तरह स्थापित हो गया है ', स्त्रीर सन्तानवृद्धि से उनका पुराना सम्बन्ध भी 'सोमारौद्र' चरु में स्पष्ट हो जाता है, जो संतानेच्छुक मनुष्य द्वारा दिया जाता था '।

उपर्युक्त विवरण से कई प्रश्न उठते हैं। प्रथम तो यह कि यह स्त्री देवता 'श्रम्विका' कौन है श्रौर इसका रुद्र का साथ उल्लेख कैसे हुन्ना ? दूसरे रुद्र को 'कृत्तिवासा' क्यों कहा गया है, श्रौर मूषक उनका वाहन क्यों बनाया गया है ? यह में रुद्र की उपस्थिति वांछित क्यों नहीं थी श्रौर यहभाग देने के पश्चात् उनको मूजवत पर्वत के परे जाने को क्यों कहा गया है ? इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि इन बातों का संकेत किस श्रोर है ? इस बात का विचार छोड़कर कि इस सूक्त के देवता रुद्र हैं, हम पहले यह देखें कि इसमें विणित देवता का स्वरूप क्या है ? मूजवत पर्वत के परे चले जाने का श्रमुरोध इस बात का बोतक हो सकता है कि इस देवता का वास उत्तर भारतीय पर्वतों में माना जाता था। मूषक जैसे घरती के नीचे रहनेवालो जन्तु से उसका सम्बन्ध इस बात का बोतक हो सकता है कि इस देवता को पर्वत कन्दराश्रों में रहनेवाला माना जाता था। उसकी उपाधि 'कृत्तिवासा' यह सूचित करती है कि उसको खाल के वस्त्र पहनेवाला माना जाता था।

अन्त में 'अभिवका' के उल्लेख से पता चलता है कि इस देवता का एक स्त्री देवता के साथ सम्बन्ध था, जिसकी पूजा भी उसी के साथ होती थी। अपृक् या अथविवेद में कोई ऐसा देवता नहीं है जिसमें यह सब गुण पाये जाते हों।

१. यजुर्वेद : (वाजसनेयी संहिता) १६, ८२ ; २३, ५८।

२. ,, :( ,, ,,) १, ३१, ३१, ६। (तैत्तिरीय) १, ८, ६।

३. ,, : (तैत्तिरीय संहिता)। २, २, १०।

४, ,, ः( ,, ,,)१,८,६। (वाजसनेयी) ३,५७,६३।

'त्र्यम्बक होम' यजुर्वेद के सामान्य यज्ञविधान से पृथक, एक विशेष विधि है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि ऋक् और अथवंवेद के स्कों के निर्माण काल के परचात् और यजुर्वेद के स्कों के निर्माण काल से पहले, किसी समय कह के साथ एक आर्थेतर देवता का आत्मसात् हो गया था। संभवतः हिमालय की उपत्यकाओं में बसनेवाली कुछ जातियाँ इस देवता को पूजती थीं और इसको कृत्तिवासा और कन्दरावासी मानती थीं। यह देवता कौन था, यह स्पष्ट रूप से कहना बहुत कठिन है; परन्तु अपर काल में भगवान् शिव का किरातों के साथ जो सम्बन्ध हुआ (जैसा महाभारत के किरातार्जुनीय प्रसंग से स्पष्ट है), उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद यह देवता किरातों और तत्सम्बन्धित उन जातियों का देवता था, जो उस समय हिमालय की निम्नपर्वतश्रेणियों में बसती थीं और आज तक बसती हैं।

एक देवता द्वारा किसी अन्य देवता को आत्मसात कर लेने की यह रीति देवकथाओं में कोई अमाधारण घटना नहीं है। सच तो यह है कि प्राचीन संसार में जब कभी एक जाति का किसी अन्य जाति पर राजनीतिक प्रभुत्व हो जाता था, और विशेषकर जब वह दो जातियाँ मिलकर एक हो जाती थीं, तब देवतात्रों का इस प्रकार एक दूसरे द्वारा त्रात्मसात् त्र्यनिवार्य रूप से हो जाता था। इसका एक बड़ा रोचक उदाहरण बैंबीलोन का देवता है- 'मरदक'। जैसे-जैसे वैबीलोन का महत्त्व बढता गया त्रीर उसका राजनीतिक त्रीर सांस्कृतिक प्रभुत्व फैलता गया, धीरे-धीरे सारी ऋषीनस्थ जातियों के देवता श्रों को 'मरदुक' ने आत्मसात कर लिया । अब हम देख चुके हैं कि जिस समय वैदिक आर्यों ने भारत पर त्रपना राजनीतिक त्र्यौर सांस्कृतिक प्रभत्व जमाना त्रारम्भ किया, उस समय रुद्र उनका एक वडा देवता था। इसके साथ-साथ वह एक लोकप्रिय देवता भी था-न्त्रर्थात उसकी उपासना अधिकांश जन-साधारण में होती थी. और इसी कारण वैदिक प्रोहितों ने जिस देवमण्डल को लेकर उच्चवर्गीय वैदिक आयों के धर्म के प्रमुख अंगरवरूप विश्तृत कर्मकांड की स्थापना की थी, उसके अन्तर्गत रुद्र को नहीं माना । फलखरूप वैदिक पुरोहितों ने रुद्र के खरूप की विशक्ता की सतर्कता से रता नहीं की । अतः जब वैदिक आयों ने दूसरी आर्येतर जातियों को अपने अन्दर मिलाना शुरू किया और फलस्वरूप स्वभावतः दोनों के जन-साधारण का ही त्रापस में सबसे अधिक संपर्क हत्रा. तब ऋायों के जनसाधारण के देवता रुद्र ने भी इन त्रायेंतर जातियों के देवतात्रों को त्रात्मसात किया। यह बहुत संभव है कि त्रायों के सम्पर्क में त्रानेवाली सबसे पहली त्रार्येतर जातियाँ, हिमालय की उपत्यकान्त्रों में बसनेवाली जातियाँ थीं: क्योंकि वे ही उत्तरी पंजाब और कश्मीर के पहाड़ों में वैदिक आयों के निवास-स्थान के समीपतर थीं। इन्हीं जातियों में पूजे जानेवाले किसी देवता का वैदिक रह के साथ त्रात्मसात् हुन्ना होगा, जिसके कारण **रद्र का वह रूप बना जो हमें 'त्र्यम्बक**होम' में दिखाई देता है।

त्र्यम्बकहोम में जो सामग्री उपलब्ध है, 'शतकद्रिय स्तोत्र' उसी का पूरक है। इस स्तोत्र में ६द्र की स्तुति में ६६ मंत्र हैं, जिनसे ६द्र के बजुर्वेदकालीन स्वरूप का मलीमाँति

परिचय मिल जाता है । रुद्र के प्राचीन स्वरूप की स्मृति ऋभी तक शेष है, यदापि, यजुर्वेद के अन्य सुक्तों की भाँति इस स्तोत्र में भी रुद्र के भयावह बाखों का डर स्तोत्रकर्ता के मन में सबसे ऋषिक है र और प्राचीन ऋषियों के समान ही वह भी अनेक प्रशंसा-सूचक उपाधियों से रुट को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है। फिर भी रुद्र को पहली बार यहाँ 'शिव', 'शिवतर', 'शंकर' त्रादि कहा गया है। वह भिषक भी हैं। उनकी पुरानी उपाधि 'कपर्दिन्' का एक बार उल्लेख हुआ है। उनकी एक अन्य 'नीलग्रीव' उपाधि पुरानी 'नीलशिखंडिन' का ही विकास मात्र प्रतीत होती है। उनका पशुपित रूप भी इस स्तोत्र में व्यक्त है। परन्तु इस स्तोत्र का ऋषिक महत्त्व इस बात में है कि इसमें रुद्र को बहुत-सी नई उपाधियाँ दी गई हैं; जैसे—'गिरिशंत', 'गिरित्र', 'गिरिश', 'गिरिचर', 'गिरिशय'। यह सब रुद्र को पर्वतों से सम्बन्धित करती हैं। इसके अतिरिक्त रुद्र को 'चेत्रपित' और 'विषक्' भी कहा गया है। इन दोनों उपाधियों से रुद्र का लोकप्रिय स्वरूप फिर स्पष्ट होता है। परन्तु इस स्तोत्र के बीस से बाइस संख्या तक के मंत्रों में रुद्र को जो अनेक उपाधियाँ भी दी गई हैं, वे बड़ी विचित्र हैं। जो स्तोत्रकर्ता, अभीतक बड़े-बड़े शब्दों में रुद्र के माहातम्य का गान कर रहा था, वही नितान्त सहज स्वभाव से उनको इन उपाधियों से विभूषित करता है—'स्तेनानां पित' (ऋर्थात् चोरों का ऋषिराज १), वंचक (ठग), स्तायनां पति (ठगों का सरदार १), 'तस्कराणां पति', मुष्णतां पति, विकृत्वानां पति (गलकटों का सरदार), 'कुलुचांना पित' स्त्रादि । स्त्रागे तेइस से सत्ताइस तक के मंत्रों में रुद्र के गणों का वर्णन है, जो वास्तव में रुद्र के उपासक वर्ग ही थे। इनमें 'सभा', 'सभापित', 'गर्गा', 'गर्गपित' त्रादि का ही उल्लेख तो है ही, साथ ही 'ब्रात', 'ब्रातपित', तत्त्वक रथकार, कुलाल, कर्मकार, निषाद, पुंजिष्ठ, 'श्वनि' (कुत्ते पालनेवाले), मृगायु (व्याघ) ऋादि का भी उल्लेख है। जिस सहज भाव से इन सबको रुद्र के गएों में सम्मिलित किया गया है. उससे प्रतीत होता है कि जिस समय स्तोत्र बना, उस समय इन वर्गों के लोग रुद्र के पूजनेवाले माने जाते थे। जहाँ तक उपलब्ध सामग्री से पता चलता है, ऋग्वेदीय श्रीर अधर्ववेदीय सुक्तों में यह स्थिति नहीं थी। अतः 'शतरुद्रिय स्तोत्र' में इन उपाधियों के उल्लेख से ज्यम्बकहोम के प्रमाणों की पुष्टि होती है, स्त्रीर हमारा यह स्त्रनुमान न्यायसंगत प्रतीत होंता है कि इस समय तक रुद्ध ने एक ऐसे देवता को आत्मसात् कर लिया था, जो यहाँ की ऋदिम जातियों में पूजा जाता था। ऊपर जिन वर्गों का उल्लेख किया गया है, वे ऋधिकांश इन्हीं जातियों के थे। इसके ऋतिरिक्त इस स्तोत्र में रुद्र की एक अन्य उपाधि 'वनानां पति' है, श्रौर श्रपर काल में रुद्र का वनेचरों के साथ सम्बन्ध स्थापित किया गया है, इन दोनों से यह भी ऋनुमान लगाया जा सकता है कि यह जातियाँ हिमालय की उपत्यकात्रों के वनों में रहती थीं। इसी स्तोत्र में 'कृत्तिवासा' उपाधि का भी फिर उल्लेख हन्ना है, जिससे यह धारणा होती है कि इन वनचर जातियों ने ऋपने चर्मवस्त्र के ऋनुसार ही त्रपने देवता की भी, इसी वेश में, कल्पना की थी।

१. यजुर्वेद: (तै तिरीय संहिता) ४, ५, १ इत्यादि।

२. ,, : (बाजसनेयी ,, ) १६, १-६६।

इस प्रकार यजुर्वेद में आयों के आयेंतर जातियों के साथ संमिश्रण का और उनकी अपने अन्दर मिला लेने का पहला संकेत मिलता हैं। इस ने इन जातियों के देवताओं को आत्मसात् किया, और इस प्रकार उनके उपासकों की संख्या बढ़ जाने से उनका महत्त्व भी बढ़ गया। इसके साथ-साथ यह भी संभव है कि जहाँ इद ने इन देवताओं के विशेष स्वरूपों को प्रहण किया, वहाँ इन जातियों में प्रचलित देवाराधमा के कुछ ऐसे विशिष्ट प्रकार भी इद की अर्चनाविधि के आंग बन गये, जिनको विशुद्धाचार के पद्मपाती कुछ वैदिक आर्य, विशेषकर वैदिक पुरोहित, अच्छा नहीं समकते थे। पर्याप्त सामग्री उपलब्ध न होने के कारण हम इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते; परन्तु उत्तरकालीन साहित्य में इद की अर्चना के पाये जानेवाले कितपय गर्हित रूप का सुत्रपात संभवतः यहीं से होता है। इसके अतिरिक्त इद के स्वरूप और अर्चना-विधि में वाह्य पुट मिल जाने के कारण वह वेद के सामान्य देवमंडल से और भी दूर हट गये और हो सकता है, इसी कारण वैदिक आयों के पुरातनवादी वर्गों में इद के प्रति एक विरोध-मावना खड़ी हो गई, जिसका पहला संकेत हमें 'ज्यम्बक होम' में मिलता है। उत्तरकालीन साहित्य में इस विरोध-भावना के अनेक संकेत मिलते हैं।

यज्वेंद को समाप्त कर ब्राह्मण अन्थों का निरीक्षण प्रारम्भ करने से पहले हमें एक श्रीर बात देखनी है। यह बात है चद्र का नया नाम, जो पहले-पहल हमें यजुर्वेद में मिलता है, अर्थात् 'त्र्यम्बक'। चूँ कि पौराणिक शिव की कल्पना में उनके त्रिनेत्र रूप का विशेष महत्त्व है . ऋतः इस नाम पर यहाँ विशेष ध्यान देना ऋावश्यक है । इस नाम की व्याख्या न तो यज्ञवेंद में, न ब्राह्मण प्रन्थों में की गई है। परन्तु यह स्पष्ट है कि यह एक वहब्रीहि समास है और अपरकाल में इसका अर्थ बराबर 'तीन नेत्रों वाला' किया जाता था। परन्तु यह भी निश्चित है कि प्रारम्भ में इस शब्द का यह ऋषं नहीं था। बैदिक साहित्य में, ऋौर बाद में भी, 'ऋम्ब' शब्द का ऋर्थ है—'पिता'। ऋतः हम इसकी व्युत्पत्ति पर ध्यान दें. तो त्र्यम्बक का ऋर्य होना चाहिए 'जिसके तीन पिता हैं'। ऋव वैदिक देवताओं में केवल एक देवता ऐसा है जिसपर यह वर्णन लागू हो सकता है और वह है अपिन. जिसके तीन जन्मों का (पृथिवी, त्राकाश त्रीर बु में) वैदिक साहित्य में बहुधा उल्लेख मिलता है। चंकि रुद्र श्रीर श्रमिन का तादात्म्य है ही, श्रतः यह सहज में ही सप्ट हो जाता है कि यह उपाधि वास्तव में अभिन से चल कर रुद्र के पास आई। कालान्तर में श्रम्बक शब्द का मूल ऋर्य लोग भूल गये श्रीर श्रम्ब के दूसरे ऋर्य 'नेत्र' को लेकर इसकी व्याख्या करने लगे। इस भ्रान्ति के कारण ही पौराणिक शिव के एक महत्त्वपूर्ण श्रीर प्रमुख स्वरूप का उत्पत्ति हुई, और शिव के तृतीय नेत्र की सारी कथा रची गई।

जब हम ब्राह्मण अन्थों को देखते हैं तो हम रुद्र का पद और भी ऊँचा पाते हैं। रुद्र का आतंक अधिक बढ़ गया है। देवता तक उनसे डरते हैं। यद्यपि उनको पशुपित

शतपथ : ६, १, १, १-५ ।

कहा गया है ' श्रोर पशुस्रों को उनके नियंत्रण श्रोर संरत्नण में रखा गया है ', तथापि उनकी कल्पना निश्चित ही पशुहन्ता के रूप में ही की गई है '। एक स्थल पर तो स्तोता यह प्रार्थना करता है कि उसके पशु रुद्र के संपर्क में न श्रावें '। ब्राह्मण प्रन्थ-कर्त्तात्रों के मन में रुद्र के इस भीपण स्वरूप ने ऐसा घर कर लिया कि उन्होंने यहाँ तक कह डाला है कि रुद्र की उत्पत्ति सब देवतात्रों के उम्र श्रंशों के मेल से हुई श्रीर मन्यु से रुद्र का तादात्म्य भी किया गया है '। रुद्र को स्पष्ट रूप से 'घोर' श्रीर 'क्रूर' कहा गया है, श्रीर उनसे बराबर यही प्रार्थना की जाती है कि उनके बाण स्तोता की श्रोर न चर्ले '।

ब्राह्मण प्रन्थों में उत्तर ऋथना उत्तरपूर्व दिशा को रुद्र का निशेष ऋानास कहा गया है , ऋौर एक स्थल पर कृष्णवस्त्रधारी उत्तर दिशा से ऋानेनाला एक निचित्र पुरुष कहकर रुद्र का नर्णन किया गया है । इन सबसे ज्यम्बक होम के प्रमाणों की पुष्टि होती है। इसके ऋतिरिक्त रुद्र के स्वरूप ऋौर उनकी उपासना में ऋायेंतर ऋंशों के मिल जाने के कारण उनमें ऋौर ऋन्य देवताऋों के बीच जो ऋन्तर ऋाता जा रहा था, उसके भी ऋनेक संकेत ब्राह्मण अन्थों में मिलते हैं। 'गवेधुक होम' में कहा गया है कि जिस समय ऋन्य देवतागण स्वर्ग को गये, उस समय रुद्र को पीछे, छोड़ दिया गया ऋौर इसी कारण उनका नाम 'नास्तव्य' पड़ा—ऋर्यात् 'जो घर पर ही रहे'। फिर ऋन्य देवताओं ने प्रजापित को छोड़ दिया, किन्तु रुद्र ने उन्हें नहीं छोड़ा '। ऋन्त में यह भी कहा गया है कि जब देवताओं ने पशुऋों को ऋापस में बाँटा, तव रुद्र का ध्यान नहीं रखा; परन्तु यह सोच कर कि कहीं रुद्र के प्रकोप से सृष्टि का ही निनाश न हो जाय, उन्हें मूषक समर्पित किया गया ''। 'त्र्यम्बक होम' में रुद्र का निशेष नाहन मूषक बतलाया गया है जिसका ब्राह्मण अन्थों में इस प्रकार समाधान किया गया है।

इन सब बातों का संकेत एक ही त्रोर हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थों के समय तक रुद्र को त्रम्य देवतात्रों से पृथक् समका जाने लगा था। वैदिककाल के सामान्य देवमंडल से रुद्र के इस पृथक्करण का रुद्र की उपासना के इतिहास और विकास में बहुत महत्त्व है। ब्राह्मणकाल में जब वैदिक कर्मकांड अपनी ग्रौदावस्था को पहुँचा और उसका

१. शतपथ : ५, ३, ३, ७ इत्यादि।

२. ,, :६,३,२,७ इत्यादि।

३. तारड्य : ७, १, १६-१८।

४. कौशीतकी : ३, ४।

५. ऐतरेय : ३, ५, ६; वलक्कार : ३, २६१; शतपथ : ६, १, १, ६।

६. तैत्तिरीय : ३, २, ५।

७. ऐतरेय : ५, २, ६; कौशीतकी २, २; तै त्तिरीय १, ६, १०; शतपथ ५, ४, २, १०।

च. ऐतरेय :५,२२,६।

६. शतपथ : १, ७, ३, १-८।

१०. " : ६, १, १, ५।

११. तैत्तिरीय : १, ६, १०; ताख्ड्य ७, ६, १६।

रूप अत्यधिक विकट हो गया. तब वैदिक देवताओं में से अधिकांश का व्यक्तित्व फीका पड गया. और वे प्रायः सर्वशक्तिमान त्राह्वानमंत्र से सजित स्तोता के संकेतमात्र पर चलनेवाले होकर रह गये। इद्र को छोड़कर इसका एक ही ऋपवाद और था, और वह है-विश्रा। परन्त विषया की उपासना की कथा अलग है और उससे अभी हमारा कोई सरोकार नहीं है। रुद्र परोहितों के इस कर्मकांड की जकड़ में नहीं थे, और जैसे-जैसे इनके उपासकों की संख्या बढ़ती गई. इनके महत्त्व में भी वृद्धि होती गई। यह सच है कि इनकी उपासना में कुछ ऐसी बातें भी आ गईं. जो किंचित आपत्तिजनक थीं: परन्त वे संभवतः उन्हीं लोगों तक सीमित रहीं जिनमें वह प्रारम्भ में ही प्रचलित थीं। किन्तु दूसरी ओर इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि वैदिक आयों में से कुछ ऐसे प्रगतिशील विचारक थे जो कृत्रिम कर्मकांड को श्राध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यर्थ समसते थे। वे स्द्र की उपासना की श्रोर श्राकस्ट होने लगे थे। इस बात का कछ विस्तृत विवेचन आवश्यक है; क्यांकि उत्तर वैदिककाल में सूद का जो महान उत्कर्ष हन्ना और उनको जो परमेश्वर का पद दिया गया, उसका शायद यही रहस्य है। हम पहले ही देख चके हैं कि ऋग्वेद में जिन केशियां और मनियों का उल्लेख है. वह संभवतः कुछ त्रार्वेतर तपस्विवर्ग था. जो संसार का त्याग कर तपश्चर्या करता था। वैदिक श्रार्य इस वर्ग के लोगों को किंचित रहस्यमय प्राणी तो समकते ही थे, साथ ही संमव है कि उनके योगाभ्यास, उनकी तपश्चर्या और प्रकृति के साथ उनके अन्तरंग संपर्क ने आयाँ को प्रमानित किया तथा वे उनकी श्लाघा के पात्र बने। जो कर्मकांड की उपयोगिता को नहीं मानते थे. श्रीर जो ब्रह्मसाद्मात के लिए नये साधनों तथा उपायों को हुँ हुने एवं जीवन तथा सुच्छि-विषयक उदसद मूल प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर खोजने में लगे हुए थे, उनमें जैसे-जैसे समय बीतता गया. श्लाघा की यह भावना बढती गई। उनकी दृष्टि में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए. ध्यान और तपश्चर्या द्वारा योगान्याम, कर्मकांड के अनेक विधानों के यंत्रवत संपादन की ऋषेता, ऋधिक उपयोगी था। ऋतः संभव है कि मुनियों और केशियों के ऋषार ऋषे ऋभ्यास को इन विचारकों ने धीरे-धीरे ऋपनाया हो ऋौर उसमें विकास किया हो। इस प्रकार उस ज्ञान्दोलन का स्त्रपात हुन्ना, जिसने भारतीय धार्मिक विचारधारा ज्ञीर ज्ञाचार में स्नामल परिवर्तन कर दिया, तथा उपनिषद् प्रन्थ जिसके प्रथम साहित्यिक प्रमास है।

त्रव जैसा हम देख चुके हैं, रुद्र कभी भी विशुद्ध रूप से कर्मकांड के देवता नहीं थे; पर ब्राह्मण प्रन्थों के समय तक वह एक प्रमुख देवता बन गये थे जिनका ऋपना वास्तविक व्यक्तित्व था। ऋतः जब इन विचारकों ने धार्मिक विचारधारा में यह नया आन्दोलन शुरू किया, तब स्वभावतः उन्होंने कर्मकांड के ऋन्य देवताओं को छोड़कर इसी देवता की उपासना का ऋपनाया। इस प्रकार रुद्र की उपासना जन-साधारण में ही नहीं, ऋषितु आर्यजाति के सबसे उन्नत और प्रगतिशील वर्गों में भी होने लगी। इससे रुद्र के पद में और भी वृद्धि होना स्वाभाविक ही था। चूँ कि किसी भी समाज में नीति और सदाचार की भावना और 'ऋत' की कल्पना, नर्वप्रथम उसके उन्नत और प्रगतिशील वर्गों में ही विकसित होती है। ऋतः पहले का ही शक्तिशाली रुद्र, जिनका आतंक लोगों के हृदयों पर छाया हुआ था, इस 'ऋत' के मूर्तिमान् स्वरूप बन गये, जब कि ऋन्य देवता सर्वशक्तिमान् यज्ञविधि के समझ

चीण होते चले जा रहे थे। इससे रुद्र का पद निश्चित रूप से इन अन्य देवताओं से ऊँचा हो गया, और नाम से ही नहीं, अपितु वास्तव में वह 'महादेव' बन गये।

ब्राह्मरण प्रन्थों के समय तक रुद्र को यह गौरवास्पद प्राप्त हो गया था। रुद्र की ऋन्य देवता श्रों द्वारा उपेद्धा होने पर भी सब देवता उनसे डरते थे, इसीलिए उन्हें 'देवाधिपित' कहा गया है। " 'ईशान' त्रीर 'महादेव' त्रव उनके साधारण नाम हैं। परन्तु इस प्रसंग में सबसे महत्त्वपूर्ण संदर्भ 'ऐतरेय ब्राह्मण' में है, जहाँ प्रजापित की सरस्वती के प्रति अगम्य गमन की कथा कही गई है। यजापित के अपराध से देवता कुद्ध हो जाते हैं, और अन्त में उनको दंड देने के लिए रुद्र को नियुक्त करते हैं। इस कथा में अन्य देवताओं की अपेदा रद्र का नैतिक उत्कर्ष स्पष्ट दिखाई देता है। अन्य देवता प्रजापित के स्तर पर ही हैं; क्योंकि वे सब-के-सब यज्ञकर्म के प्रवल नियमों के ऋषीन हैं। ऋतः वे स्वयं प्रजापित को दंड देने में असमर्थ हैं। परन्तु रुद्र पर ऐसा कोई बन्धन नहीं है, और इसी कारण, वही प्रजापित के दंड का विधान करते हैं। यह बात जैमिनीय ब्राह्मण में ऋौर भी स्पष्ट हो जाती है, जहाँ इसी कथा का रूपान्तर दिया गया है। 3 यहाँ यह कहा गया है कि देवताओं ने प्राणिमात्र के कमों का अवलोकन करने और धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले का विनाश करने के उद्देश्य से रुद्र की सृष्टि की। रुद्र का यह नैतिक उत्कर्ष ही था जिसके कारण उनका पद ऊँचा हुआ, और जिसके कारण अन्त में रुद्र को परम परमेश्वर माना गया। इस बात के संकेत भी हमें मिलते हैं कि कुछ लोग तो ब्राह्मण ग्रन्थों के समय में ही रुद्र को इस प्रकार मानने लगे थे ; क्योंकि जब प्रजापित को दंड दे चुकने पर देवता आरों ने रुद्र को पारितोषिक के रूप में कुछ देना चाहा, तब रुद्र ने विश्व की प्रत्येक वस्तु को अपना बताया। 'नामानेदिष्ठ' की कथा में भी रुद्र ने इसी प्रकार ऋपना ऋधिकार जताया है, ऋौर नामानेदिष्ठ के पिता ने भी इसका समर्थन किया है। ४

रद्र की उपासना ने ब्राह्मणों के कर्मकांड की जब इस प्रकार चुनौती दी, तब शायद ब्राह्मण पुरोहितों ने रद्र को सामान्य देवमंडल के अन्तर्गत करने और इस तरह यथासंभव रद्र की उपासना को पुरातन वैदिक उपासना के अनुकृत बनाने का प्रयास किया। उन्होंने इसके दो ढंग निकाले। पहले तो उन्होंने रद्र और अमिन के पुराने तादात्म्य पर जोर दिया। इसका संकेत हमें यजुर्वेद में ही मिल जाता है, जहाँ अमिन-द्वारा देवताओं की संपत्ति का अपहरण किये जाने की कथा में रद्र और अमिन का तादात्म्य किया गया है, तथा सोमारौद्र चरु दोनों को एक ही माना गया है, और उनके नाम साधारण रूप से एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किये जाते हैं। ब्राह्मण प्रन्था में रद्र का नियमपूर्वक 'अमिनस्विष्टिकृत' से तादात्म्य

१. कौशीतकी : २३,३।

२. ऐ तरेय : ३,१३,६ ।

३. जैमिनीय : ३,२६१,६३।

४. ऐतरेय : ५,२२,६ ।

४. यजुर्वेद : (तैत्तिरीय संहिता ) १,४,१। ६. ,, :,, ,, २,२,१०।

किया गया है। दूसरे, ब्राह्मणों ने क्द्र के जन्म के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ रचीं, जिनमें क्द्र का अन्य देवताओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की और उनके कर्मकांड-विरोधी स्वरूप को ढँकने की चेष्टा की गई है। इसी तरह 'कौशीतकी ब्राह्मण' में क्द्र का जन्म अग्नि, वायु, आदित्य और चन्द्रमस् के बीज से बताया गया, जो स्वयं प्रजापित हारा उत्पन्न किये गये थे। "शतपथ ब्राह्मण" में क्द्र को संवत्सर और ऊपा के मिलन से उत्पन्न बताया गया है। "जैमिनीय ब्राह्मण" में एक स्थल पर कहा गया है कि यह में जाते समय देवताओं ने अपने करूर अंशों को अलग कर दिया, और इन करूर अंशों से ही क्द्र की उत्पत्ति हुई। कि वह की विविध उपाधियाँ अब उनके अनेक नाम माने जाते हैं, जो कह के जन्म पर प्रजापित ने उन्हें दिये थे। इनमें एक नाम है 'अशिन', जिसका कौशीतकी ब्राह्मण में उल्लेख हुआ। है और जो क्द्र के प्राचीन विद्युत् स्वरूप की ओर संकेत करता है। इन कथाओं में क्द्र का 'सहस्ताच् ' और 'सहस्तपान्' भी कहा गया है। अध्वेद में ये विशेषण पुरुष के लिए प्रयुक्त किये गये हैं। क्द्र के उत्कर्ष का यह एक और संकेत है।

प्राचीन वैदिक साहित्य का निरीद्मण समाप्त हुआ। अब उत्तर वैदिक साहित्य का निरीद्मण करने से पहले, हमें अपनी खोज का एक अन्य सूत्र पकड़ना है। अत: यह अच्छा होगा कि हम संद्येप में यह देखें कि अब तक की हमारी छान-त्रीन का क्या निष्कर्ष निकलता है।

हमने देखा कि अन्य प्राचीन वैदिक देवताओं की तरह रुद्र की कल्पना भी प्राकृतिक तत्त्वों के मानवीकरए से की गई थी। वे घने मेघों में चमकती हुई विद्युत् के प्रतीक थे। विद्युत् के प्रतीक होने के कारण रुद्र और अमिन का तादाल्य भी धीरे धीरे व्यक्त हो गया। रुद्र के वाणों से पशुआों और मनुष्यों के विनाश का मय था। इसी से उनकी रद्या के लिए रुद्र को प्रसन्न करने की चेष्टा की जाती थी और इस प्रकार कालान्तर में उनको स्वयं पशुआों का संरत्नक अथवा स्वामी माना जाने लगा। रुद्र के द्वारा जो कल्याणकारी वर्षा होती थी, उसके कारण रुद्र का सम्बन्ध उर्वरता और पेड़-पौधों से हो गया और उनको 'भिषक' की उपाधि दी गई। उर्वरता और पेड़-पौधों का देवता होने के नाते रुद्र के अधिकतर उपासक वे लोग थे, जो खेती करते थे अथवा पशु पालते थे। उच्चवर्ग के लोगों में, जिनके मनोनीत देवता पराक्रमी इन्द्र और हविर्वाहक अमिन थे, रुद्र के उपासक कम ही थे। अतः प्रधान रूप से रुद्र एक लोकप्रिय देवता थे, और इसी कारण शुम्बेद की अपेदा अथवंवेद में उनका स्थान अधिक प्रमुख है। अथवंवेद के एक मंत्र के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि कभी-कभी रुद्र को नरविल भी दी जाती थी। परन्तु वैदिक आयों में यह प्रथा अधिक समय तक न रुद्र सकी।

१. कौशीतकी : ३,६ इत्यादि।

٦. ,, : ٤, ٢ ١

३. शतपथ : ६,१,३।

४. जैमिनीय : ३,२६१,२६३।

जब वैदिक त्रायों ने भारतवर्ष में त्रपने प्रभुत्व को विस्तार करना ग्रारू किया. तब धीरे-धीरे रुद्र ने अन्य उर्वरता-सम्बन्धी उन देवताओं को-जिनका खरूप रुद्र से कुछ मिलता-जुलता था और जिनकी उपासना ऋायों के प्रभाव च्रेत्र में ऋानेवाला विभिन्न ऋार्येतर जातियों में होती थी-- त्रात्मसात् कर लिया। इनमें से एक देवता के साथ एक स्त्री देवता भी थी, जिसका उल्लेख यजुर्वेद में रद्र की भगिनी के रूप में किया गया है। उसका नाम है--- अम्बिका, जिसका अर्थ है 'माता'। अन्य देवताओं को इस प्रकार आत्मसात कर लेने के कारण रुद्र के उपासकों की संख्या बहुत बढ़ गई, श्रीर फलस्वरूप रुद्र का महत्त्व भी बढ़ गया। इसके साथ-साथ रुद्र ने इन देवतात्रों के कुछ ऐसे गुणों और कर्मों को भी अपना लिया और उनके साथ कुछ ऐसी रीतियाँ और विधियाँ भी रुद्र की उपासना में प्रविष्ट हो गईं जिनको आर्थों के प्रातनवादी वर्ग पसन्द नहीं करते थे। इससे रुद्र आर्थों के प्रधान देव-मंडल से और भो दूर हट गये। परन्तु जब ब्राह्मणों ने वैदिक कर्मकांड को बढाया. तब इसी दूरी के कारण रुद्र की वह दशा नहीं हुई जो अन्य देवताओं की हुई। जब अन्य देवतात्रों के पुराने व्यक्तित्व की केवल समृति शेष रह गई, तब भी रद्र एक सजीव त्रौर शक्तिशाली देवता बने रहे। धीरे-धीरे रुद्ध की उपासना ऋायों के प्रगतिशील विचारकों में भी फैली, जिन्होंने कर्मकांड को अस्वीकार कर दिया था। रुद्र के पदोत्कर्ष का शायद यह सबसे बड़ा कारण था, श्रीर ब्राह्मण प्रन्थों के समय तक रुद्र को एक महान देवता माना जाने लगा था, जो अन्य देवतात्रों से बहुत ऊपर थे। कुछलोग तो इन्हें परम परमेश्वर भी मानने लगे थे।

इस प्रकार ब्राह्मण प्रन्थों के समय तक, रुद्ध न्त्रार्थ-धम के एक प्रधान देवता बन गये थे। पौराणिक शिव के स्वरूप श्रौर उपासना के बहुत से प्रमुख श्रंश, वैदिक रुद्र के स्वरूप श्रौर उनकी उपासना से ही लिये गये हैं। स्वयं 'शिव' यह नाम भी वैदिक रुद्र की प्रशंसा-सूचक उपाधि है. जो सबसे पहले यजुर्वेद में पाई जाती है। शिव के दूसरे नामों की उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी हम ऊपर देख त्राये हैं। शिव के तीन नेत्रों की कल्पना, रुद्र की उपाधि 'त्र्यम्बक' के ऋर्ण के विषय में भ्रम हो जाने से हुई, और 'नीलशिखंड' जैसी उपाधि में हमें शिव के हलाहलपान की पौराणिक कथा का बीज मिलता है। यह उपाधि यज़र्वेद में 'नीलग्रीव' में परिसात हो गई। 'कपर्दिन' श्रीर 'केशिन' प्रभृति वैदिक रुद्र की उपाधियों के कारस पौरासिक शिव के जटाधारी खरूप की कल्पना हुई। केशियों और मुनियों के साथ वैदिक रुद्र के पुराने साहचर्य के फलस्वरूप पौराणिक शिव के योगाभ्यास के साथ सम्बन्ध और उनके महायोगी स्वरूप की उत्पत्ति हुई। वैदिक रुद्र का त्रावास उत्तरी पर्वतों में मान लेने से ही त्रपरकाल में शिवधाम कैलास की देवकथा बनी। यजुर्वेद के शतकद्विय स्तोत्र में रुद्र के धनुष को 'पिनाक' कहा गया है त्रीर बाद में शिव के धनुष का यही नाम पड़ गया। वैदिक रुद्ध की उपाधि 'कृत्तिवासा' के कारण ही पौराणिक शिव को भी 'कृत्तिवारी' माना गया। ऋन्त में हमने यह भी देखा है कि किस प्रकार रुद्र की उपासना में विभिन्न वाह्य अंशों का समावेश हन्ना। इससे पौराणिक शौव-धर्म का वह स्वरूप बना, जिसके त्रन्तर्गत इतने विविध प्रकार के विश्वास और रीति-रिवाज आ गये, जितने शायद किसी धर्म में नहीं आये।

परन्त पौराणिक शैव धर्म के कुछ ऐसे मा प्रमुख अंश हैं. जिनको हम इस प्रकार प्राचीन वैदिक रुद्र की उपासना में नहीं पाते श्रीर इस कारण जिनका उद्भव हमें कहीं श्रीर खोजना पड़ेगा। इनमें सबसे पहले 'लिंग-पूजा' है, जो अपर वैदिक काल में शिवोपासना का सबसे प्रमुख रूप बन गई। ऊपर के निरीक्तण से यह सफ्ट हो जाता है कि वैदिक साहित्य में कोई ऐसा संकेत नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि च्द्र की. किसी समय भी इस रूप में, पूजा होती थी। न हमें कौई ऐसा प्रमाण ही मिलता है कि किसी वैदिक विधि में लिंग के प्रतीकों की पूजा होती थी। यह ठीक है कि जननेन्द्रियों की बहुधा चर्चा हुई है श्रीर श्रनेक रूपक श्रीर लच्चणवाक्य संभोग कर्म के श्राधार पर बाँधे गये हैं, जो सम्भवतः कुछ उर्वरता सम्बन्धी संस्कारों के ऋंग भी थे। उदाहरणतः ऋश्वमेध यज्ञ की वह विधि , जहाँ यजमान की प्रधान पत्नी को बिल दिये हुए अरुव के साथ सहवास करना पहला था। परन्त किसी बात से यह पता नहीं चलता कि लिंग के प्रतीकों की कभी उपासना होती थी या उनका सत्कार किया जाता था अथवा उनका कोई धार्मिक या चमत्कार-सम्बन्धी महत्त्व दिया जाता था। इससे डा॰ लच्मण स्वरूप के उन तकों का निराकरण हो जाता है जिनसे उन्होंने हाल के एक लेख में यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि यज्ञवेंद स्त्रीर शतपथ ब्राह्मण में अश्वमेध यज्ञ का जो वर्शन दिया गया है. उससे लिंग-पूजा का अस्तित्व सिद्ध होता है '। त्रातः जब त्रपर वैदिक काल में हम देखते हैं कि शिव की उपासना का लिंग-पूजा के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है, तब हमें यह मानना ही पड़ता है कि यह सम्बन्ध किसी वाह्य प्रभाव का फल है, जिसका स्रोत हमें खोजना है।

त्रपर वैदिक शैव धर्म का दूसरा बड़ा स्वरूप—शक्ति-पूजा है। इम देख चुके हैं कि यजुर्वेद में घट्न के साथ एक स्त्री-देवता का भी उल्लेख हुन्ना है, जो उसकी बहन बताई गई है। परन्तु उसका स्थान नगर्य है और उस एक संदर्भ को छोड़कर, जहाँ उसका उल्लेख हुन्ना है, समस्त वैदिक साहित्य में उसका और कहीं उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत अपर वैदिक काल में 'शक्ति' प्रथम श्रेणी का देवता है, जो महामाता मानी जाती थी। उसकी उपासना स्वतन्त्र रूप से होती थी और उसका पद शिव के बिलकुल बरावर था। शक्ति के स्वरूप और उसकी उपासना का, केवल यह मानने से संत्रींय-जनक समाधान नहीं हो सकता है कि यह उपासना अध्वा किसी और वैदिक स्त्री-देवता की उपासना का विकास मात्र है। अतः यहाँ फिर हमें कोई वैदिकेतर स्रोत खोजना पड़ेगा जिसको हम शक्ति की उपासना का उद्भव मान सकें।

तीसरा स्वरूप है—स्थायी उपासना अवनों का निर्माण और उनमें मूर्तियों की स्थापना करना, जो अपर वैदिक काल में भारत के तमाम मतों की उपासना का सामान्य रूप बन गया था, वैदिक उपासना के विलकुल प्रतिकृत है। वैदिक आयों ने बड़ी-बड़ी यज्ञ-वेदियों और कुछ अस्थायी मंडपों से अधिक कभी कुछ नहीं बनाया। इन दोनों में से किसी को भी स्थायी बनाने का कोई उद्देश्य नहीं होता था। जहाँ तक मूर्तियों का प्रश्न है, हमारे पास इस बात का कोई

लदमस्यस्वरूप — ऋग्वेद एएड मोहं जोदहो : इश्डियन कल्चर, अक्टूबर, १६३७ ई० ।

प्रमाण नहीं है कि आयों ने कभी देव-मूर्तियाँ बनाईं, यद्यपि देवताओं की कल्पना वह पुरुप-विध ही करते थे। अतः मन्दिरों में उपासना की प्रथा भी, संभवतः विदेशों से ही भारत में आई। यहाँ में एक आपित का पहले से ही निराकरण कर देना चहता हूँ। यद्यपि में यह मानता हूँ कि भारत में मन्दिर और मूर्तियाँ बनाने की प्रथा किसी विदेशी प्रभाव के अधीन शुरू हुई; परन्तु इससे मेरा यह मतलब कदापि नहीं है कि मन्दिरों और मूर्तियों के आकार भी विदेशी थे। एक बार इस विचार के उत्पन्न हो जाने के बाद बहुत संभव है कि इनकी रूप-रेखा धीरे-धीरे वैदिक काल के स्थायी मंडपों से ही विकसित हुई हो। परन्तु यह विचार आया कहाँ से श आयों के मस्तिष्क में यह स्वतः उत्पन्न हुआ हो, ऐसा तो हो नहीं सकता; क्योंकि समस्त वैदिक धर्म में मन्दिरों की पूजा-विधि का कोई स्थान नहीं है, और न उपनिषदों की धार्मिक विचार-धारा को उपासना के स्थायी भवनों की अपेदा थी। सच तो यह है कि मारतवर्ष में तो सदा से ही, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नित का सर्वोच्च रूप उसीका माना गया है, जिसमें मन्दिरों और मूर्तियाँ जैसे वाह्य साधनों की आवश्यकता ही न पड़े। अतः जब हम देखते हैं कि अपर वैदिक धर्म में मन्दिरों और मूर्तियाँ जैसे वाह्य साधनों का बड़ा महत्त्व है, तब हमें यह मानना पड़ता है कि महान परिवर्तन वैदिक धार्मिक विचार-धारा और उपासना विधि का स्वामाविक विकासमात्र नहीं है, अपितु किसी प्रबल वाह्य प्रभाव का परिणाम है।

पौराणिक शैव धर्म के उपर्यु क्त प्रमुख अंशों के अतिरिक्त, अनेक अप्रमुख अंश भी ऐसे हैं जिनका स्रोत भी इस प्रकार हम वैदिक रुद्र की उपासना में नहीं पा सकते। इस कारण उनका उद्भव कहीं और दूँदना पड़ता है। इन सब बातों से यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी खोज का दूसरा सूत्र पकड़ें और यह पता लगावें कि यह कौन-सा वाह्य प्रभाव था, जिससे वैदिक रुद्र की उपासना में मौलिक परिवर्तन हुआ और उपरिलिखित सारी विशेषताएँ जिस धर्म में थीं; उस अपर वैदिक शैवधर्म का विकास हुआ।

## द्वितीय अध्याय

पिछले कुछ वर्षों से भारतवर्ष में ऋँद स्थान-पास के प्रदेशों में जी पुरस्ति व खाँवें हुई हैं, उनसे एक बात पष्ट हो जाती है कि भारतीय आयों ने ऋपनी सम्यता का विकास बिलकुल इतरा इतर रहकर किया, वह ठीक नहीं है। तथ्य यह है कि आरम्भ से ही आर्थ जाति का, भारत का ऋीर खन्य देशों की दूसरी सन्य जातियों के साथ, सकिय सम्पर्क रहा। सिन्धु-घाटी में जा कुछ पाया गया है, वह तो विशेष रूप से बड़े महत्त्व का है; क्योंकि उससे भारत के ऋार्यपूर्व युग के इतिहास पर प्रकाश पड़ता ही हैं। इसके साथ-साथ वह एक ऐसी खोई हुई कड़ी हमें मिलती है, जो भारतीय सभ्यता को पश्चिम एशिया की सम्यतात्रों से मिला देती हैं और हमें बताती है कि किस प्रकार अनेक प्रकार के जातीय स्रीर सांस्कृतिक स्रंशों के सम्मिश्रण से स्रोर विभिन्न जानियों की विविधमुखी प्रतिभा के मेल से भारतीय सभ्यता ऋपने चरमोत्कर्ष को पहुँची। सबसे बढ़कर महत्त्व की बात तो यह है कि सिन्धु-घाटी की खोजों से हमें अनेक अप्रत्याशित सुराग मिले हैं जो भारतीय धर्म और • संस्कृति के बहुत से ऐसे पहलुक्षों को समसने में महायक रूए हैं, जिनका समाधान ऋभी तक भारतीय सभ्यता का अध्ययन करनेवाले नहीं कर सके थे। शैव-धर्म के इतिहास के लिए तो इन खोजों का ऋपार महत्त्व है। इनसे शैंव मत के उन्हीं रूपों का समुचित समाधान हो जाता है, जिनका उदभव हम वैदिक धर्म में नहीं पा सकते — ख्रीर जिनकी श्रभी तक संतोपजनक ढंग से समकाया नहीं जा सका था।

सर्वप्रथम हम शैव मत के सबसे प्रमुख रूप 'लिंगपूजा' को लेते हैं। यह तो निश्चित है कि जिस लिंग रूप में भगवान शिव की उपासना सबसे ऋषिक होती है, वह प्रारम्भ में जननेन्द्रिय सम्बन्धी था। यह ठीक है कि कुछ विहान ऐसा नहीं मानते और उन्होंने 'लिंग' को अन्य प्रकार से समकाने का प्रयत्न किया है '। उनके समस्त तकों का आधार यही है कि ऋपर काल में 'लिंग' का जननेन्द्रिय से कोई सम्बन्ध नहीं था और वैदिक-धर्म में भी जननेन्द्रियों की उपासना का बिलकुल कोई संकेत नहीं मिलता। परन्तु यह सब तक उन ऋकाट्य प्रमाणों के आगे ऋमान्य हो जात हैं, जो निश्चित रूप से यह सिद्ध कर देते हैं कि प्रारम्भ में 'लिंग' उननेन्द्रिय नन्दन्दी था। कुछ ऋतिप्राचीन और यथार्थरूपी बड़ी लिंगमूर्तियाँ तो हमें मिलती ही हैं '। इसके ऋतिरिक्त महाभारत में बड़े स्पष्ट और ऋसंदिश्य रूप से कहा गया है कि लिंगमूर्ति में स्वाद्य कि जननेन्द्रिय की ही उपासना होती थी। इसी कारण शिव को ऋदितीय और ऋन्य देवताओं से पृथक माना है, जिनकी जननेन्द्रियों की इस प्रकार उपासना नहीं की जाती थी '। प्राचीन पुराणों में भी लिंगमूर्ति जननेन्द्रियों की इस प्रकार उपासना नहीं की जाती थी '। प्राचीन पुराणों में भी लिंगमूर्ति जननेन्द्रियों की इस प्रकार उपासना नहीं की जाती थी '। प्राचीन पुराणों में भी लिंगमूर्ति जननेन्द्रियों की इस प्रकार उपासना नहीं की जाती थी '। प्राचीन पुराणों में भी लिंगमूर्ति

१. श्री सी० वी० अय्यरः ग्रोरिजिन एन्ड भनी हिन्दी आफ शैविज्य इन माउन विका

२. यथा गुडीमल्लम् की लिंगमूर्ति।

३. इस पुस्तक का चौथा अध्याव देखिए।

को जननेन्द्रिय-सम्बन्धी माना गया है, श्रीर उसकी उपासना का कारण बताने के लिए श्रनेक कथाएँ रची गई हैं । श्रतः यह मानना ही पड़ेगा कि जननेन्द्रिय-सम्बन्धी प्रतीकों की उपासना चाहे वैदिक धर्म में बिलकुल न रही हो, कालान्तर में तो उसका भारतीय धर्म में समावेश हो ही गया श्रीर वह रद्र की उपासना के साथ सम्बन्धित हो गई। हमारे सामने श्रव प्रशन यह है कि यह कब श्रीर कैसे हश्रा 2

जननेन्द्रियों की उपासना का प्राचीन सभ्य संसार में बहुत प्रचार था। त्र्रादि मानव के मित्तिष्क पर समस्त पार्थिव जीवन की ऋाधारभूत प्रजनन-प्रक्रिया का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसके ऋतिरिक्त ऋादि मानव के ऋपौढ़ विवेक ने मैथुन कर्म और पश्चर्यों तथा धान्य की उर्वरता के बीच एक कारणकार्य सम्बन्ध स्थापित कर दिया । इसीसे र्लिगोपासना का प्रादुर्भाव हुन्ना, जिसका एक रूप जननेन्द्रियों की उपासना है। चुँकि प्राचीन संसार के प्रायः सभी धर्मों का विकास ऋतिप्राचीन उर्वरता-सम्बन्धी विधियों से हुन्रा न्त्रीर उर्वरता-सम्बन्धी विविध देवता ही उनके उपास्य बने, न्रातः लिंगोपासना उन सबका एक प्रमुख ऋंग बन गई। इस प्रकार जब प्रजनन-प्रक्रिया को धार्मिक सम्मान मिला, तब यह स्वाभाविक ही था कि जिन इन्द्रियों द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न होती है, उनमें भी एक रहस्यमयी शक्ति का ऋरितत्व माना जाय। इसी कारण उनकी भी उपासना होने लगी और प्रायः सभी देशों में जहाँ उर्वरता-सम्बन्धी धर्मों का प्रचार था. लिंग और योनि की किसी-न-किसी रूप में प्रतिष्ठा होने लगी। एक ऋोर मिस्र में उनकी उपासना होती थी, जहाँ विशाल और यथार्थरूपी लिंगों के खले आम और बड़े समारोह से जलूस निकाले जाते थे, और यंत्रों द्वारा उनको गति भी दी जाती थी । दूसरी स्त्रोर जापान में भी वे पूजे जाते थे और साधारणतया लिंग-मूर्तियाँ ऋलग कर ली जाती थीं तथा पूजा के लिए सङ्कों के किनारे उनको स्थापित कर दिया जाता था 1 परन्तु लिंगोपासना का प्रमुख केन्द्र था-पिश्चम ऐशिया, जहाँ बेबीलोन और ऋसीरियन लोगों की महान् सभ्यतास्री की उत्पत्ति हुई त्र्यौर जहाँ वे फूली-फलीं। इस प्रदेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, किसी-न-किसी देवता की उपासना के सम्बन्ध में लिंग-प्रतीकों की पूजा होती थी। यदि हम उत्तर से चलें तो सबसे पहले थ्रेस देश के उस देवता का परिचय मिलता है, जिसकी उपासना का प्रचार पश्चिम एशिया में संभवतः उस समय हुआ जब फिर्गियन ( Phyrgian ) जाति यहाँ त्राकर वसी, त्रीर बाद में जो देवता ग्रीस में भी 'डायोनीसस' ( Dionysus ) के नाम से पूजा जाने लगा । डायोनीसस उर्वरता-सम्बन्धी देवता था-उस उर्वरा पृथ्वी का देवता, जिसकी गरमाहट श्रीर रसों से विशेषकर जीवन का संचार होता है 1 उसकी प्रजनन-शक्ति के प्रतीक के रूप में लिंगमूर्ति की उपासना होती थी और

१. इसका पाँचवाँ ऋध्याय देखिए।

२. क्रिफर्ड हाउवर्ड : सेक्स वरशिए।

३. हेरोडोटस : २, ४८।

٧. E. R. E. IX : 90 = ١٤١

५. फारनेल : कल्ट्स आफ दि ग्रीक स्टेट्स ।

श्रीक लोगों ने यह लिंगमूर्ति भी, इस देवता के समस्त उपासना के साथ, पश्चिम एशिया से ही ली। असीरिया में 'अशेरह' की उपासना होती थी। यह देवता 'बाअल' ( Baal ) ऋीर देवी 'ऋश्तोरेथ' ( Ashtoreth ) के संयोग का प्रतीक था। इसका रूप बिलकुल स्त्री-योनि सा था '। इस प्रतीक के नमने 'बेबीलांन' ऋौर 'निनवेह' में भी मिले हैं. जिससे यह पता चलता है कि इसकी उपासना एक बहुत बड़े प्रदेश में होती थी। कुछ और दिवाण की ओर आने हए हम देखते हैं कि वेबीलोन की देवी 'इश्तर' ( Ishtar ) श्रीर उसके पति देवता की उपासना में भी लिंगोपासना के इसी प्रकार के चिह्न मिलते हैं। 'इश्तर' की एक स्तृति में दो यो नि-मृत्तियों के उपहार का उल्लेख किया गया है। इनको 'सल्ला' कहा गया है। इनमें एक नीलम की ऋोर दूसरी सोने की मुर्त्ति थी। इन्हें देवी का महान् प्रसाद माना जाता था । लिंगपुजा समेत 'इश्तर' की इस उपासना का प्रचार दिवाण और दिवाण-पूर्व में अरव तथा ईरान में भी फैला हुआ था। यह श्रीक इतिहासका हेरोडाटेस की बातों से प्रमाणित होता है। उसके कथनानुसार अपन लोग इस देनी को 'त्र्यलिलन' और ईरानी इसको 'मित्रा' कहते थे। इस दूसरे नाम से यह भी स्पष्ट हो जाता हैं कि ईरान में इस देवी को (सम्भवतः) प्राचीन ईरानी देवता 'मित्र' की पत्नी माना जाने लगा था. और इस प्रकार इस देवी की उपासना का प्राचीन ईरानी धर्म के साथ सम्मिश्रण हो गया था।

ऋब सिन्ध-घाटी की सभ्यता के जो ऋवशेष हमें 'मोहें जोदहो' ऋौर ऋन्य स्थानों पर मिले हैं, उनसे वहाँ के लोगों के धर्म के बारे से जो कुछ हम जान सके हैं, उससे यह पता चलता है कि यहाँ भी इसी प्रकार की एक देवी की उपासना का प्रचार था। जिन-जिन स्थानों पर खुदाई की गई है. वहाँ हर जगह आँवे में पकाई हुई मिट्टी की छोटी-छोटी स्त्री-सूर्तियाँ मिली हैं, जो सम्भवत: इसी देवी की मृत्तियाँ हैं। ये निजी पूजा के लिए बनाई गई थीं। फिर जिस प्रकार पश्चिम एशिया में इस देवी के साथ एक पुरुष देवता का भी सम्बन्ध था. उसी प्रकार यहाँ भी एक पुरुष देवता था जिसके चित्र कतियय मिट्टी की चौकीर टिकियो पर पाये गये हैं। इसके ऋतिरिक्त इन्हीं स्थानी पर ऋतेक पत्थर के लिंग-प्रतीक भी मिलते हैं. जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि सिन्ध-घाटी में भी लिंगोपासना का प्रचार था। इन प्रतीकों के जन-नेन्द्रिय-सम्बन्धी होने में कोई संदेह नहीं है: क्योंकि उनमें कुछ तो बड़े यथार्थरूपी हैं: यद्यपि अधिकांश का रूप रुदिगत हो गया है। इन्हीं स्थानों पर अनेक पत्थर के छल्ले भी मिले हैं. संभवतः 'लिंगयोनि' के जडवा प्रतीकों में योनि का काम देते थे। पश्चिम एशिया के मांति यहाँ भी इस लिंगोपासना का सम्बन्ध देवी और उसके सहचर पुरुष देवता की उपासना के साथ था। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती: यबपि इसका प्रत्यन प्रमाख हमें तबतक नहीं मिल सकता जबतक कि सिन्धुघाटी में जो लेख मिले हैं, वे पढ़े नहीं जाते। फिर भी यह स्पष्ट है कि सिन्धु घाटी ऋौर पश्चिम एशिया की देवी की उपासना एक दूसरे से बहुत निराती-तुलाती थी। वैसे तो इस समानता से ही इन दोनों प्रदेशों की सम्यताओं के

क्रिफर्ड हाउवर्ड : सेक्स वरशिप ।

२. P. S. B. A. : ३१, ६३ और E. R. E. VII : 90 ४३३।

परस्पर सम्बन्ध का संकेत मिलता है; पर इसके लिए हमारे पास और भी प्रमाण हैं, जिनसे यह सम्बन्ध निश्चित-सा हो जाता है। देवी की छोटी-छोटी मूर्तियाँ जैसी सिन्धु-घाटी में मिली हैं, वैसी ही ईजियन समुद्र के तट पर पश्चिम एशिया में भी मिलती हैं। इसी प्रदेश में लिंग-प्रतीक भी मिलते हैं, यह हम ऊपर बता ही चुके हैं। फिर जब इसके अतिरिक्त, हम यह भी देखते हैं कि 'मेसोपोटेमिया' की खुदाइयों में भारतवर्ष के बने गएडे, ताबीज, मिटी के बरतन, देवदार के शहतीर आदि अन्य पदार्थ मिले हैं तथा सिन्धुघाटी की खुदाइयों में 'मेसोपोटेमिया' की बनी, बरमे से छिदी, मिटी की एक टिकिया और अन्य वन्तुएँ पाई गई हैं तब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे बिना नहीं रह सकते कि सिन्धु घाटी की सन्यता और पश्चिम एशिया की सन्यता यदि एक ही नहीं थी तो उनमें परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध अवश्य था।

भारतवर्ष न्त्रोर पश्चिम एशिया की सम्यतात्रों के बीच इस घनिष्ठ सम्बन्ध का प्रत्यद्व प्रमाण सर 'त्रारेल (टाइन' की खोजों से मिला है। ये खोजें त्रभी हाल ही में वजीरिस्तान त्र्रौर उसके त्रास-पास के प्रदेशों में हुई हैं। त्रपनी त्र्रनेक खोज-यात्रात्रों में उन्होंने बहुत-सी प्राचीन बितयों को दूँढ निकाला है, जिनके भारत और मेसोपोटेमिया के बीच िथत होने से. ऋौर वहाँ जिस प्रकार की वल्तुएँ मिली हैं. उनसे इन दोनों प्रदेशों की सन्यतात्रों के पर पर सम्बन्ध के बारे में रहा-सहा संदेह भी लगभग मिट ही जाता है। सर ऋारेल स्टाइन को वजीरि तान में विभिन्न एथलों पर देवी की पकी मिट्टी की छोटी-छोटी मुर्त्तियाँ मिलीं, जिनसे यह सिद्ध हो जाता है कि इस प्रदेश में भी देवी की उपासना होती थी, त्रातः इस प्रदेश का और सिन्ध घाटी का धर्म एक-सा ही था। इस प्रदेश की वृज्ञम मूर्तियाँ, माला के दाने, मिट्टी के वस्तन प्रभृति वस्तएँ भी सिन्ध-घाटी की वस्तुओं के सहश ही हैं। 'स्गल घंडाई' पर एक मिट्टी के बरतन का ट्रकड़ा मिला है। उस पर कुछ लिखाई भी है, जो सिन्ध्रघाटी की टिकियों पर की लिखाई से मिलती-ज़लती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि यह प्रदेश सिन्ध-घाटी की सम्यता के प्रभाव दोत्र के ऋन्दर था। इसके साथ-साथ, इस प्रदेश के लगभग सव रथलों पर ऐसे बरतनों के टुकड़े प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जिन पर चित्रकारी की गई थी। इस चित्रकारी के मुख्य प्रकार सुमेर युग से पहले की 'मेसोपोटेमिया' का चित्रकारी मुख्य प्रकारों से बहुत मिलते हैं। इससे इन प्रदेशों का पश्चिम एशिया से सम्बन्ध स्थापित हो जाता. है, और भारत तथा पश्चिम एशिया को मिलानेवाली शृंखला पूरी हो जाती है।

सिन्धु-घाटी और पश्चिम एशिया की सम्यताओं के इस घनिष्ठ सम्बन्ध को देखकर यह मानना कठिन है कि सिन्धु-घाटी में लिंगोनासना की उत्पत्ति स्वतन्त्र रूप से हुई। अधिक सम्मावना इसी बात की है कि देवी की उपासना के साथ-साथ यह भी पश्चिम एशिया से भारत में आई। यहाँ भी सर 'आरेल स्टाइन' की खोजों से हमें इस तथ्य का अन्तिम प्रमाख

१. मैके : इडंस सिविलिजेशन।

२. सर ए. स्टाइन: मेमुब्रार त्राफ दि ब्रार्कियोलाजिकल सर्वे त्राफ इंडिया नं० ३७।

सर ए. स्टाइन : मेमुआर आफ दि आर्कियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नं० ३७, पृ० ४२, प्लेट १०।

मिला है; क्योंकि यदि हम यह मान लें कि निर्माणना भारत में पश्चिम से आई, तो इसके कुछ चिह्न हमें रास्ते में कहीं मिलने चाहिए। ऐसे चिद्ध हमें उल्लिक्स के दो स्थलों पर मिलते हैं। पेरियानों घुंडई में सर क्राक्त उत्तर को एक पदार्थ मिला, जिसे वह उस समय पहचान न सके '; परन्तु जिसको अब स्पष्ट रूप से पहचाना जा मकता है कि वह एक 'योनि' का ही प्रतीक है। सर जान मार्शल ने उसे यही बताया भी है। 'सुगुल घुंडई' पर एक और पदार्थ मिला, जो एक बड़ा यथार्थ 'लिंग' का प्रतीक है '। ऐसे ही प्रतीकों के अन्य नमूने भी भविष्य में शायद इस प्रदेश में मिलें '। अतः हम यह मान सकते हैं कि इस प्रदेश में लिंगोशनना का प्रचार था या कम-से-कम लोग उससे परिचित अवश्य थे।

यहाँ यह स्थापनि उठाई जा सकती है कि मिट्टी के केवल दो टकड़ों के स्थाधार पर हम कोई लम्बे-चौड़े निष्कर्ष नहीं निकाल सकते । परन्त ऊपर हमने पहले ही इन प्रदेशीं में देवी की उपासना के प्रचार के प्रमास उपस्थित कर दिये हैं। जिल्लाना चुँकि इस देवी के उपासना के साथ जुड़ी हुई थी, अप्रतः सम्भावना यही है कि यहाँ उसका भी प्रचार था और ये मिले टो पहार्थ भी इस सम्भावना को पुष्ट करते हैं। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इन दो पदार्थों से ही इस प्रदेश की उपलभ्य सामग्री का अन्त नहीं हो जाता। भारतवर्ष ऋौर ईरान के बीच के प्रदेश में. जिसमें सर 'ऋारेल स्टाइन' ने पहले-पहल खोज-यात्राएँ की हैं, अभी पुरातात्त्रिक खोज बहुत कम हुई है; किन्तु भविष्य में हमें ऋषिक सामग्री मिलने की संभावना है। हाँ, इस भूमाग से जरा ऋौर पश्चिम, स्वयं ईरान में. इस प्रकार की सामग्री मिलने की संभावना कुछ कम है: क्योंकि वह कारकालीन सन्वताओं ने पूर्ववर्ती मध्यतात्रों के सब चिह्न पूर्ण रूप से मिटा दिये हैं। कुछ तो पुराने स्थलों पर नई इमारतें खड़ी कर दी गई हैं. ऋर कुछ पुराने स्थलों से पाथर निकाल-निकाल कर नई इमारतीं में लगा दिये गये। परन्तु यदि हैंगोडोटम का विश्वास किया जाय, तो एक समय इस देवी की उपासना ईरान में भी होती थी <sup>6</sup>! कुछ भी हो पूर्व किनान की खोजों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मेसोपोटेमिया की संब्कृति का प्रभाव पूर्व की छोर फैला छौर भारत तक पहुँचा । छत: ईरान पर भी निश्चित ही यह प्रभाव पहा होगा।

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसी के ऋाधार पर हमारा यह ऋनुमान समीचीन प्रतीत होता है कि सिन्धु-घाटी की लिंगोपासना उस लिंगोपासना का एक ऋंगमात्र था, जो समस्त पश्चिम एशिया में फैली हुई थी। ऋव यह विचार करना है कि इस लिंगोपासना का ६ द की उपासना में समावेश कें में हुआ। इसके लिए हमें पहले तो यह देखना है कि सिन्धु-

सर ए स्टाइन : मेसुआर आफ दि आकियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया नं० ३७, प्र०३८ कोट १।

२. ,,,, ,, : न०३७,पृ० ४५, प्लेट१०।

 <sup>&#</sup>x27;मुगुल बुंडई' में एक तस्तरी की तरह का एक पदार्थ मिना है, जो अवरकालीन शिवलिंगों की चौकी के समान है।

४. हेरोडोटस : १, १३१।

घाटी के लोगों ऋौर वेंदिक ऋायों में परस्पर कैसे सम्बन्ध थे १ यह निश्चित है कि वैदिक त्रायों के पंजाब में बसने से पहले सिन्ध घाटी के लोग निचली सिन्ध-घाटी में बसते थे त्रीर सम्भवतः उसके परे पूर्व श्रीर उत्तर की श्रीर काफी दूर तक फैले हुए थे। वैदिक श्रायों के पंजाव में ऋाने का समय, जिस पर प्रायः सब विद्वान का एक मत हैं, २५०० वर्ष ईसा पूर्व हैं। सिन्ध-घाटी की सभ्यता इससे काफी पुरानी थी; परन्तु मोहंजोदड़ों में जो एक 'सुमेरोवेवी-लोनियन' मिट्टी की टिकिया मिली है, ऋौर जिसको श्री सी० एल० फैब्री ने २८००-२६०० ईसा पूर्व का बताया है, उससे सिद्ध होता है कि जिस समय वैदिक आर्य ऊपरी पंजाब में बस रहे थे, उस समय भी सिन्धु-घाटी के नगर स्त्रावाद स्त्रीर समृद्ध स्त्रवस्था में थे। स्त्रतः कुछ समय तक सबसे पहले वैदिक आर्य और सिन्धु-घाटी के लोग समकालीन रहे होंगे। पंजाब के मैदानों में बस जाने के तुरन्त पश्चात् ही बैदिक आयों ने दिवाण और दिवाण-पूर्व की स्रोर बढ़ना शुरू कर दिया था, ऋतः यह हो नहीं सकता कि यह दोनों जातियाँ शतु के रूप में या किसी और तरह से एक दूसरे के सम्पर्क में न आई हों। स्त्रयं ऋग्वेद में ही इस सम्पर्क के प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेदीय सूक्तों में दासों, दस्युत्रों त्रीर त्र्यायों के ऋन्य ऋनेक शतुस्रों का उल्लेख हुआ है। इससे यह पता चलता है कि ऋपने इस नये स्रावास को उन्होंने सूना नहीं पाया, ऋषित इसमें वहत-सी जातियाँ पहले से ही स्रावाद थीं, जिन्होंने पग-पग पर इस भृमि पर ऋधिकार करने के लिए ऋायों का कड़ा विरोध किया। इन शत्रत्रों के 'पुरों' त्रौर 'दुगों' का भी त्र्रानेक वार उल्लेख किया गया है जो पत्थर या लोहे के बने हुए थे । इससे यह भी सिद्ध होता है कि ऋायों के ये शत्र, कुछ ऋसभ्य श्रीर वर्बर लोग नहीं थे, जिनको श्रायों ने सहज में ही श्रपने मार्ग से हटा दिया। श्रपित. वे सम्य जातियाँ थीं, जिनके बड़े-बड़े नगर ऋौर किले थे, ऋौर वे संघठित रूप से रहती थीं। उनके साथ आयों के भयंकर युद्ध करने पड़े, इसके अनेक संकेत हमें मिलते हैं और इन्हीं युद्धों में विजय पाने के लिए ऋार्य लोग देवता ऋों से प्रार्थना करते थे। इससे हम सहज में ही ऋनुमान लगा सकते हैं कि इन शत्रुओं का युद्ध-कौशल स्त्रीर लड़ने की शक्ति त्र्यायों से कुछ कम नहीं थी। सच तो यह है कि यही वैदिक त्र्यार्य, जो इन शत्रत्रों को तिरस्कार की भावना से दास और दस्य कहते थे, अपनी सुविधा के अनुसार उनसे सामरिक मेल करने से भी नहीं हिचकते थे । स्त्रतः जब हमारे पात इस वात का स्वतन्त्र प्रमाण है कि जिन प्रदेशों में वैदिक आर्य लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, लगभग उसी प्रदेश में, उसी समय, एक सभ्य जाति का निवास था, तब इस वात की सम्भावना वहुत ऋषिक हो जाती है कि यही जाति, त्रायों का वह शत्रु थी या कम-से-कम उन शत्रुत्रों में से एक थी, जिनका उल्लेख ऋग्वेद के स्कों में हुआ है। इस तर्क के समर्थन में एक और प्रमाण भी है, जिससे वह पूर्णस्य से मान्य हो जाता है। वह तर्क है-म्रुग्वेद में इन शत्रश्रों को कुछ विशिष्टतात्रों का उल्लेख। जहाँ तक हमारा वर्तमान ज्ञान जाता है, ये विशिष्टताएँ केवल

१. उदाहरणार्थ ऋग्वेद, २, १४, ६।

२. थथा विख्यात 'दशराजन' युद्ध में ।

मिन्यु-पाटी के लोगों में ही पाई जाती थीं। ऋग्वेद के दो विभिन्न रथलों पर 'रिज्लेक्टा' अर्थन् रिज्ले अथवा लिंग को देवता माननेवालों की चर्चा की गई है । यह उपाधि मिन्यु-पाटी के लोगों के लिए बिलकुल ठीक बैठती है, जिनकी लिंगोपासना के सम्बन्ध में असंदिश्व प्रमाणों का विवरण हम अभी दे चुके हैं। अतः यह निज्ल्लात है कि वैदिक आयों का सिन्यु-पाटी के निवासियों से परिचय था और बहुत सम्भव है कि इन दोनों का कियात्मक रूप से सम्पर्क हुआ। इन दोनों जातियों के संघर्ष का परिणाम हुआ आयों की विजय, और धीरे-धीरे अन्य देशों की तरह यहाँ भी पराजित अपने विजेताओं के साथ छल-मिल गये, और उनका प्रथक् व्यक्तित्व लुप्त हो गया। परन्तु यह सम्मिश्रण् दो समान रूप से सन्य जातियों का सम्मिश्रण् था और जिनकी पराजय हुई थी, उनकी सन्यता अपने विजेताओं की सन्यता से कुछ आगे ही बढ़ी हुई थी। अतः सम्मिश्रण् की इस प्रक्रिया में दोनां जातियाँ एक दूसरे से प्रभावित हुई। सिन्यु-पाटी के लोगों का अपना अलग व्यक्तित्व लुप्त हो गया; परन्तु उन्होंने वैदिक आयों की संस्कृति पर अपनी रथायी छाप डाल दी। इन दोनों के सम्मिश्रण् से जिस सन्यता का अन्युदय हुआ, उसकी जहें सिन्धु नदी की घाटी में भी उतनी ही गहरी गई हुई थीं, जितनी कि सप्त सैन्यव में।

सिन्धु-घाटी के लोगों के बैदिक आयों के साथ सिम्प्रश्ण का सबसे पहला परिणाम यह हुआ कि बैदिक आयों के देवताओं ने सिन्धु-घाटी के देवताओं को आत्मसात् कर लिया। हमने ऊपर कहा है कि सिन्धु-घाटी में देवी की उपासना के साथ एक पुरुष-देवता की उपासना भी होती थी, जिसको सम्भवतः देवी का पित माना जाता था। देवी का पित होने के नाते उसका सम्बन्ध बहुत करके उर्वरता से रहा होगा, और इस प्रकार उसकी स्थित कुछ ऐसी ही थी जैसी कि मिस्त में आसिरिस (Osiris) की या वेथीलोनिया में देवी 'इल्तर' के महत्त्वर 'ताम्युज' (Tarmazz की। सिन्धु घाटी में पाये एक शील चित्र में, इस पुरुष-देवता के दोनों ओर एक व्याव, एक हाथी, एक गेंड़ा और एक भेंसा दिखाया गया है, उसके सिंहासन के नीचे दो हिरण दिखाये गये हैं। इस प्रकार शायद उसको पशुपित माना जाता हो। इन दोनों ही रूपों में वह वैदिक रुद्र के समान था और सम्भव है कि इन दोनों में और कुछ भी साहस्य रहा हो। अतः जब सिन्धु घाटी के लोगों का वैदिक आयों के साथ सम्मिश्रण हुआ, तब इस देवता का वैदिक रुद्र के साथ आत्मसात् हुआ और उसके उपासक रुद्र के उपासक माने जाने लगे। यह प्रक्रिया कोई असाधारण प्रक्रिया नहीं थी; परन्तु इसके परिणाम अत्यन्त दुरुवापी हुए।

सिन्धु-घाटी के लोग लिंगोपासक थे। ऊपर जिस शील-चित्र की चर्चा की गई है, उसमें पुरत-देशता को 'अर्थ्वमेद्र' अवस्था में दिखाया गया है; यद्यपि लिंग को किसी प्रकार बढ़ा कर नहीं दिखाया गया है और न किसी अन्य प्रकार से उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया गया है। इसी चित्र में इस देशता को त्रिमुख दिखाया गया है, अतः

१. ऋग्वेद : ७, २१, ५; २०, ६६, ३।

२. मार्शल : मोहंजोदहो एंड दि इडंस निवित्तिहरून भाग १, १० ५२, से ट १२, नं० १७ ।

सम्भव है कि पुरुष नर का मिली एक भग्नमूर्त्ति, जिसकी गर्दन की मोटाई को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसके भी तीन सिर रहे होंगे, इसी देवता की मूर्त्ति होगी। इस मूर्त्ति की जननेन्द्रिय ऐसी बनाई गई है कि उसको अलग किया जा सकता है। इन दोनों बातों से यह सम्भव हो जाता है कि सिन्धु-घाटी में उर्वरता-सम्बन्धी विधियों में जिस लिंग की उपासना होती थी, वह इस। देवता का लिंग था। त्रातः जब इस देवता का वैदिक रुद्र के साथ त्रात्मसात् हुन्ना तब इस लिंगोपासना का रुद्र की उपासना में समावेश हो गया। पहले-पहल तो यह बात जरा विचित्र-सी लगती है कि त्रायों ने जिस प्रथा को गर्हित समक्ता था, (उपर्यु क दो ऋग्वेदीय मंत्रों में 'शिश्नदेवाः' का उल्लेख बड़े ऋपमान-सूचक ढंग से किया गया है) उसा को उन्होंने ऋपने एक देवता की उपासना का ऋंग बन जाने दिया। परन्तु, जैसा हम ऊपर कह स्त्राये हैं, लिंगोपासना एक बड़ी प्राचीन प्रथा थी श्रीर दूर-दूर तक इसका प्रचार था। इसकी परम्परा इतनी प्रवल थी श्रीर जिन लोगों में इसका प्रचार था, उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि आर्थ सम्भवतः इसका पूर्णारूप से दमन नहीं कर सके। इसके साथ खयं त्रायों की त्रपनी उर्वरता सम्बन्धी विधियाँ थीं त्रीर रुद्र भी उर्वरता के देवता थे। ऋतः ऋायों के कुछ ऐसे वर्गों ने, विशेषतः उन वर्गों ने जिनमें ऐसा उर्वरता-सम्बन्धी विधियों का सर्वाधिक प्रचार था त्रौर जिनका सिन्धु-घाटी के लोगों का सबसे ऋषिक सम्पर्क हुआ। इस प्रथा को स्वीकार करने में कोई ऋापित नहीं समभी। त्राखिर इस प्रथा का एक ऐसी जाति में सम्मान था जो त्र्रायों से कम सभ्य नहीं थी, श्रौर फिर उर्वरता-सम्बन्धी होने के नाते वह वैदिक श्रायों के जनसाधारण के धार्मिक त्राचार-विचार के सर्वथा प्रतिकृल नहीं थी। इस प्रकार लिंगोपासना का त्रायों में प्रचार हुआ।

त्रायों ने इस प्रकार लिंगोपासना को खीकार कर तो लिया; परन्तु शीघ ही उन्होंने उसके मूल खरूप को बिलकुल पलट दिया। अपनी मूल धार्मिक विचार-धारा की पृष्ठ-भूमि न रहने के कारण श्रीर श्रार्य-धर्म के प्रगतिशील विचारों के प्रमाव में श्राकर लिंगोपासना में कुछ-न-कुछ परिवर्तन तो श्राना ही था। यद्यपि पुरातनता के श्रादर से श्रायों ने उसके वाहरी श्राकार को तो बनाये रखा; तथापि धीरे-धीरे उसके सारे खरूप को बदल दिया। पुराने जननेन्द्रिय-सम्बन्धी विश्वास श्रीर श्राचार मिटते गये, लिंग-मूर्तियों का श्राकार भी यहाँ तक रूढिगत हो गया कि उनका मूल रूप पहचाना नहीं जा सकता था, श्रीर श्रन्त में भगवान् शिव का 'लिंग' एक प्रतीक मात्र होकर रह गया— उनके निर्गु ख स्वरूप का केवल एक संकेत।

सिन्धु-घाटी के पुरुष-देवता त्रौर वैदिक रुद्र के समीकरण का दूसरा बड़ा परिणाम यह हुन्रा कि त्रार्थ-धर्म में एक देवी की उपासना का समावेश हो गया। हम ऊपर कह त्राये हैं कि सिन्धु-घाटी के पुरुप-देवता की उपासना देवी की उपासना के साथ सम्बन्धित थी। रुद्र का भी 'त्रमिकका' नाम की एक स्त्री-देवता के साथ सम्बन्ध था। त्रातः जब रुद्र ने सिन्धु-घाटी के पुरुष-देवता को त्रात्मसात् किया, तब यह स्वामाविक ही था कि सिन्धु-घाटी की देवी का त्रमिकका के साथ समीकरण हो जाय। वैदिक साहित्य में त्रमिकका

षद्र की भगिनी है, पत्ना नहीं । यह बात हमारे इस अनुमान में कोई किटनाई उपस्थित नहीं करती; क्योंकि देव-कथाओं के ऐसे सम्बन्ध शीघ ही बदल जाते हैं । इस प्रकार मिन्धु घाटी की यह देवी रुद्र की पत्नी मानी जाने लगी । इन दोनों स्त्री देवताओं के समीकरण में सबसे बड़ी सुविधा यह हुई कि 'अभिकता' शब्द का अर्थ है 'माता' और मिन्धु-घाटी की देवी को भी माता ही माना जाता था तथा दोनों का सम्बन्ध उर्वरता से था । नामों या उपाधियों के साम्य से देवताओं के समीकरण का एक और दृश्यत असीरिया की 'इस्तर' देवी है । उसकी एक साधारण उपाधि थी 'बेलिट' अर्थात् स्वामिनी । उसकी निरन्तर 'रण की बेलित' अथवा इस या उस वस्तु की 'बेलित' कहा जाता था । परन्तु यही नाम बेबीलोन के देवता 'बेल' की पत्नी का भी था । यद्यपि बेबीलोन के शिला-लेखों में 'इस्तर' का 'बेल' के साथ कहीं भी उल्लेख नहीं है, फिर भी उसकी उपाधि का, 'बेल' की पत्नी के नाम के साथ, सादस्य होने के कारण, इन दोनों स्त्री देवताओं के सम्बन्ध में धीरे-धीरे अम होने लगा और 'अस्तुवनियाल' के समय तक दोनों को एक ही माना जाने लगा था । इस सम्राट् के शिला-लेखों में 'इस्तर' को स्पष्ट रूप से बेबीलोन के देवता 'बेल' की पत्नी कहा गया है '।

परन्तु रुद्र की पत्नी के रूप में इस देवी का पद, अन्य वैदिक देवताओं की पत्नियों से सर्वथा मिन्न था। अन्य देवताओं की पत्नियों का अपना व्यक्तित्व बहुत कम था, उनकी ख्याति अपने पित देवताओं के कारण ही थी। परन्तु रुद्र की पत्नी एक स्वतंत्र देवता थी और देवताओं में उसका मुख्य स्थान था। वह एक पूर्ण विकसित मत की आराष्य देवी थी, और इस मत में उसका स्थान अपने सहचर पुरुष देवता से बहुत ऊचा था। इस कारण प्रारम्भ से ही वह कभी रुद्र के व्यक्तित्व से अभिभूत नहीं हुई, अपितु उसका पद रुद्र के बरावर का था और उसका स्वतंत्र मत भी बना रहा जिसमें उसी को परम देवता माना जाता था। अतः रुद्र की पत्नी के रूप में और अपने स्वतन्त्र रूप में दोनों ही प्रकार इस देवी की उपासना होने लगी। रुद्र-पत्नी के रूप में इसकी उपासना अपर वैदिक काल के शैव मत का एक अन्तरंग अश्व वन गई, और अपने स्वतन्त्र रूप में इसकी उपासना से भारतवर्ष में शाक्त अथवा तांत्रिक मत का स्त्रपात हुआ ।

शाक्त या तांत्रिक मत का उद्गम वैदिक धर्म में द्वाँद्वने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। परन्तु इस सब का विफल होना अनिवार्य था; क्योंकि वैदिक धर्म में कोई ऐसी स्त्री देवता नहीं है, जिसकी बाद के शाक्त मत की देवी से जरा भी समानता हो। वैदिक धर्म में जो स्त्री देवता हैं भी, उनका स्थान बहुत निम्न हैं। कुछ स्कों में 'पृथिवी' का स्तवन किया गया हैं। परन्तु वह केवल इस धरणी का मानवीकरण हैं, और इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वह कभी इस अवस्था से आगे बढ़ी हो। एक अन्य स्त्री देवता का 'रोदसी' नाम संभवतः पृथ्वी का ही एक दूसरा नाम था। उसकी 'नाओ' में गणना की

जैस्ट्रो : रिलिजन श्राफ देवीलोनिया एवड एसीरिया पृ० २०५-२०६ !

२. इस मत में इस देवी की उपासना की उर्वरता-सम्बन्धी अनेक विधियाँ बनी रहीं।

गई है और एक बार उसको रुद्र की पत्नी कहा गया है। परन्त कालान्तर में वह लुसप्राय हो जाती है। यह मानना कठिन हैं कि ऐसी निम्न कोटि की स्त्री देवतात्रों में से कोई भी देवी ऋपर काल की इतनी बडी मात रूपा देवी बन गई ऋौर उसने ऋपने इस विकास का कोई चिह्न नहीं छोडा: स्योंकि वैदिक साहित्य में ऐसा कोई चिह्न नहीं मिलता । वेद में केवल एक स्त्री-देवता ऐसी है जो त्र्रौरों से भिन्न है त्र्रौर उनसे त्र्राधक महत्त्व भी रखती है। वह है-'वाक'. जिसका पहले-पहल ऋग्वेद के एक अपरकालीन सूक्त में उल्लेख हुआ है । उसकी कल्पना प्रायः देवतात्रों की शक्ति के रूप में की गई है त्रीर उसको देवतात्रों के कार्यों पर नियंत्रण रखनेशाली बताया गया है। हमें त्रागे चलकर इस बात पर विचार करने त्रवसर मिलेगा कि किस प्रकार 'वाक' की जैसी कल्पना से विश्वप्रकृति की कल्पना का उद्भव हो सकता है। परन्तु वाक् शाक्तमत की त्राराध्य देवी से बिल्कुल भिन्न है। उसको कहीं भी मातृरूप में नहीं माना है, जैसा शक्ति को माना जाता था। उसकी अपासना का उर्वरता से भी कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं पड़ता है, जैसा निश्चित रूप से शाक्तों की शक्ति की उपासना का था। इसके त्र्रतिरिक्त इस वाक का रुद्र से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। यदि हम इस देवता को अपरंकालीन शक्ति का आदि रूप मानें, तो इस शक्ति का रुद्ध के साथ जो घनिष्ठ सम्बन्ध है, उसका समाधान नहीं होता। पुराखों में 'कौलों' को विधर्मी कहा गया है, र अन्त में यह बात भी सिद्ध करती है कि इस देवी की उपासना का उदगम विदेशी था । ऋतः हमारी यह धारणा समीचीन प्रतीत होती है कि भारतवर्ष में शाक्त मत बाहर से आया, ओर उसका पारम्म हम उस समय से मान सकते हैं जब सिन्ध-घाटी के लोगों का वैदिक ऋायों के साथ सम्मिश्रण हो जाने के फलस्वरूप सिन्ध-घाटी की मातदेवता की उपासना का ऋार्य धर्म में समावेश हन्ना।

मातृ देवता की यह उपासना जिस रूप में भारत में फैली, उसी के फलस्वरूप यहाँ कुछ ऐसे रीति-रिवाजों का भी प्रचार हुन्ना, जिनका पश्चिम एशिया में इस उपासना के साथ सम्बन्ध था न्नार जो बहुत करके सिन्धु-घाटी में भी प्रचलित थे। इनमें सबसे प्रमुख हैं, देवी के मन्दिरों में वालिकान्नों न्नोर स्त्रियों का सेवार्थ समर्पण। इस प्रथा का जन्म संभवतः बेबीलोन में हुन्ना था; क्योंकि ऐसी स्त्रियों का सबसे प्राचीन उल्लेख वेबीलोन के लेखों में हुन्ना है । 'ईश्वर' की उपासना के लिए जिस स्त्री को समर्पण किया जाता था, उसको साधारणतया 'उखातु' कहते थे। 'गिलगमेश' की कथा में 'एवानी' को एक ऐसी ही स्त्री ने त्रपने बत से डिगाना चाहा था। इस प्रथा का प्रादुर्भाव किसी त्रश्लील मावना की प्रेरणा से नहीं हुन्ना था, त्रपितु यह प्रथा मानव की न्नप्रपोद न्नवस्था में उस सरल न्नीर किश्वस के फलस्वरूप जन्मी कि विधिपूर्वक की हुई संभोग-क्रिया धान्य न्नौर पशुधन की वृद्धि का साधन होती है न्नीर इसी कारण यह देवी को प्रिय है। न्नार जिन स्त्रियों को इस कार्य के लिए देवी के मन्दिरों में रखा जाता था, उनके सम्बन्ध में

१. ऋग्वेद : १०,१२५।

२. पुस्तक का पाँचवाँ अध्याय देखिए।

जैस्ट्री : रिलिजन ग्राफ बेबोलोनिया एएड एसीरिया, १० ४७५-७६ ।

यह धारणा होती थी कि वे समाज का बढ़ा हित कर रही हैं। उन पर इस कारण किसी प्रकार का घच्या नहीं त्र्याता था : बल्कि उनको पवित्र माना जाता था और उनका समाज में बड़ा सम्मान होता था । वारतव में बेबीलोनियन और यहदी लोगों में तो बेहवा का साधारण नाम 'कदिस्तु' अथवा 'क देसु' था, जिसका अर्थ है 'पवित्र'। माता-पिता बडी खुशी से ऋपनी बेटियों को मन्दिरों में सेवार्थ समर्पण कर देते थे, और इसमें ऋपना गीरव समकते थे '। धार्मिक वेश्यावृत्ति की यह प्रथा समस्त पश्चिम एशिया में फैल गई. श्रीर यहाँ तक कि यूनानी नगर 'कारिन्थ' में देवी 'जरोजाहरें की उपासना में भी इसका समावेश हो गया ! इस प्रधा को कहीं भी, यहाँ तक कि यूनानियों में भी, निन्दित नहीं समसा नाता था। इसके प्रमाण में हमें युनानी कवि 'पिंडार' की वह प्रशस्ति मिलती है. जिसमें उसने उन यवतियों का गुणगान किया है, जो वैभवशाली 'कारिन्थ' नगर में अतिथियों का सत्कार करती थीं: उनके स्नामोद-प्रमोद की सामग्री जुटाती थीं स्नौर जिनके विचार प्राय: 'स्नरेनिया' एफोडाइटे' की स्रोर उड़ते रहते थे रं भीक इतिहासकार 'स्ट्रैबो' ने उनको 'हेटेरा' की गौरवा-स्पद उपाधि दी है, जिसका ऋर्य है वह जो देवी की सेवा के लिए समर्पित कर दी गई हो । भारतवर्ष में यह प्रथा मिन्ध-घाटी-वासियों और ऋायों के सम्मिश्रण के बाद भी बनी रही: परन्त किसी प्रकार इसका सम्बन्ध देवी की सेवा से हट कर पुरुष-देवता की सेवा से हो गया, और भगवान शित्र के मन्दिरों में सेवार्थ लडिकयाँ समर्पित की जाने लगी। लिगोपासना के समान ही इस प्रथा को भी ऋार्यों ने किसी प्रकार स्वीकार कर तो लिया: परन्त वह इसको ऋच्छा नहीं समकते थे और जहाँ आयों का प्रभाव सबसे अधिक था, वहाँ यह प्रथा धीरे-धीरे मिटा दी गई। उत्तर भारत में कम-से-कम ईसा की पाँचवीं शती तक अपर वैदिक साहित्य या अन्य उपलब्ध ऐतिहामिक सामग्री में इस प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता: परन्त देश के अन्य भागी में, जहाँ ऋायों का प्रभाव धीरे-धीरे फैला और समस्त आर्येतर तत्त्वों को अपने अन्दर नहीं समा सका, वहाँ इस प्रथा ने जड पकड़ ली। भारत में देवदासी प्रथा का उदमव का सबसे लंदी उत्तक समाधान इसी प्रकार हो सकता है। इस समय जो सामग्री उपलब्ध है. उससे हम, मिन्धु-घाटी की सभ्यता के समय से लेकर इस प्रथा का प्रारम्भिक इतिहास नहीं दे सकते । परन्त जैसे जैसे समय बीतता गया, इस प्रथा के ऋादि स्वरूप को लोग भूल गये और प्राचीन होने के नाते इसको पवित्र माना जाने लगा। यहाँ तक कि ईसा की त्र्याठवीं सदी तक (इस प्रथा का एक दक्षिण भारतीय शिला-लेख में एपट रूप से उल्लेख हन्ना है) " यह प्रथा स्थिर रूप से जम गई थी ऋौर राज्य की ऋोर से मान्यता पा चकी थी। इसका बाहरी स्वरूप वैसा ही था जैसा प्राचीन वेबीलोनिया में था। परन्त इस समय तक इस प्रथा का कोई ऋर्य नहीं रह गया था। वेबीलोनिया के मन्दिरों की वेश्यात्रों का, वहाँ की उर्वरता-सम्बन्धी देवी की उपासना में एक निश्चित

जैस्टो : सिदिन्तिन्द्रन आफ वेबीलोनिया परड एसीरिया।

२. फानेल : कल्टस आफ दि श्रीक स्टेट्स माग २, अध्याव २१, १० ६३५ ।

R. 2, 2 21 21 22 22

पहदकत में राष्ट्रकृट भारावर्ष का शिलालेख : समय ७०० शक संबद ।

स्थान था, श्रीर उनकी स्थिति का तार्किक समाधान भी किया जा सकता था। परन्तु भारतवर्ष में उनकी स्थिति का कोई तार्किक श्राधार नहीं था। भगवान् शिव की उपासना को उर्वरता-सम्बन्धी उपासना की श्रवस्था से निकले बहुत युग बीत गये थे। श्रतः उनके मिन्दरों में धार्मिक वेश्यावृत्ति की प्रथा केवल प्राचीन होने के नाते पिवत्र मानी जाती थी, श्रीर श्रन्धविश्वासी उसको स्वीकार करते थे। वास्तव में यह प्रथा मिन्दरों के पुजारियों के हाथों में उनकी वासनातृति श्रीर धनिलप्ता की पूर्ति का एक जधन्य साधन बनकर रह गई। इसकी दीवा देवता के साथ विधिवत् विवाह के द्वारा दी जाती थी श्रीर तदनन्तर लड़िकयाँ देवता की मूर्ति की सेवा करती थीं। उसके श्रागे तृत्य करती थीं श्रीर इन कामों से श्रवकाश मिलने पर श्रपना गहिंत पेशा करती थीं। कालान्तर में कुछ वैष्एव मिन्दरों में भी इस प्रथा का प्रचार हो गया।

पश्चिम एशिया में इस देवी की उपासना के साथ एक और बड़ी महत्त्वपूर्ण विधि का मा सम्बन्ध था और भारतवर्ष में भी इसका प्रचार था, यद्यपि कालान्तर में यह प्रायः सर्वथा लुस हो गई। यह विधि थी मन्दिर के पुरुष पुजारियों का उन्मत्त नृत्य। इसकी इति बहुधा पुजारियों के स्वयं अपना पुंसत्व हरण कर लेने पर होती थी। विद्वान फानेंल ने इस विधि का, और इसके पीछे जो विश्वास काम करता था उसका, इस प्रकार वर्णन किया है—"इस पूजा का स्वरूप अत्यन्त भावुक, उन्मादपूर्ण और रहस्यमय था और इसका उद्देश्य था अनेक प्रकारों से देवी के साथ अंतरंग सम्बन्ध स्थापित करना एगं सक पुजारी का पद प्राप्त करने के लिए जो पुंसत्व-हरण आवश्यक समका जाता था, उसकी उत्पत्ति भी अपने-आपको देवी से आत्मसात् करने और उसकी शक्ति से अपनेको परिपूर्ण कर लेने की उत्कट कामना के कारण हुई जान पड़ती है। यह कार्य सम्पन्न होने पर अपने रूप-परिवर्तन को सम्पूर्ण करने के लिए स्त्री-वेश धारण कर लिया जाता था '।"

सिन्धु-घाटी के लोगों में इस प्रथा के प्रचार का हमें कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता; परन्तु भारत में यह प्रथा रही ऋवश्य होगी; क्योंकि ऋभी थोड़े ही दिनों तक वम्बई प्रान्त में एक विशेष सम्प्रदाय में यह प्रथा प्रचलित थी।

सिन्धु-घाटी के लोगों का त्रार्य जाति से सम्मिश्रण का तीसरा महान् परिणाम यह हुत्रा कि भारत में मन्दिरों त्रौर मूर्तियों की स्थापना होने लगी। हम ऊपर देख त्राये हैं कि वैदिक धर्म में यह सब नहीं था। परन्तु पश्चिम एशिया के धर्मों का यह एक प्रमुख त्रंग था। इस प्रदेश में देवी त्रौर ऋन्य देवतात्रों के मन्दिरों के ऋतित के हमें प्रचुर प्रमाण मिलते हैं। देवी की मृत्तिका मूर्तियों से ऋौर ऋन्य चित्रों से यह पता चलता है कि उसकी मूर्तियाँ मी बनाई जाती होंगी ऋौर मन्दिरों में उनकी पूजा होती होंगी। सिन्धु-घाटी में भी इसी प्रकार की देवी की मृत्तिका मूर्तियाँ मिलती हैं ऋौर बहुत करके यहाँ भी मन्दिरों में उसकी उपासना होती थी। यह ठीक है कि सिन्धु-घाटी की खुदाइयों में ऋभी तक हमें कोई ऐसी इमारत नहीं मिली, जिसको हम निश्चित रूप से कह सकें कि यह देवालय

१. फानेंल : कल्ट आफ दि श्रीक स्टेट्स, भाग ३, अध्याय ७, १० ३०० ।

था; परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यहाँ मन्दिर थे ही नहीं। अभी तक तो मकानों की दीवारों की नींबें और उनके अधोमाग ही हमें मिले हैं, और उनसे यह बताना बहुत किठन है कि वे मकान वा तब में किस काम आते थे। हो सकता है कि उनमें से कुछ बड़े मकान देवालय रहे हां। सिन्धु-धाटी के लोगों और आयों के सम्मिश्रण होने पर, और इन दोनों के देवताओं का परस्पर आत्मसात् होने पर, छिन्ध-धाटी की देवी और उसके सहचर देवता के मन्दिर, कद्र की सहचर देवी और स्वयं कद्र के मन्दिर माने जाने लगे। इस प्रकार देवताओं के लिए देवालय बनाने की प्रथा का भारतीय धर्म में समावेश हुआ। लगभग इसी समय भारतीय धर्म में भक्तिवाद का प्राहुमांव हो रहा था, जो पूजा के स्थायी स्थलों में सामृहिक उपासना किये जाने, और उपासकों द्वारा अपने इस्ट देव के सम्मान में भवन खड़े करने के अनुकृत था। अतः मन्दिर की उपासना का सम्बन्ध भक्तिवाद से हो गया, और धीरे-धीर यह उपासना का एक आवश्यक अंग बन गया। कालान्तर में जब प्राचीन वैदिक धर्म का स्थान इस नये भक्तिवाद ने पूर्ण रूप से ले लिया, जब मन्दिर की उपासना भारतीय धर्म का एक प्रमुख रूप बन गई।

इन सबसे यह स्पष्ट है कि मिन्धु-घाटी में हमें जो कुछ मिला है, उससे उत्तर बैदिक शैंव धर्म के अनेक प्रमुख रूपों का संतार जनक समाधान हो जाता है। इसके साथ साथ साथ मारतवर्ष का, पश्चिम एशिया की सभ्यताओं के साथ, मौतिक संस्कृति और धर्म के चेत्रों में, जो घनिष्ठ सम्बन्ध था, उसका भी हमें पता चलता है। सिन्धु-घाटी के लोगों और आयों के एक हो जाने के उपरान्त, रुद्र की उपासना ने जो खरूप धारण किया, वह खरूप उतना ही सम्मिश्रिन था जितनी कि वह सन्यता जो इस एकीकरण के पश्चात विकसित हुई। रुद्र का अब लिंगोपासना के साथ हद सम्पर्क हो गया। उनको एक सहचर देवी मिली, जिसकी उपासना उनके साथ और स्वतन्त्र रूप से भी होती थी। उनकी मृत्तियाँ बनने लगीं और मिन्दरों में उनकी ध्यापना होने लगी। सबसे बढ़कर तो यह बात हुई कि रुद्र के उपासकों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई, जिससे उनके पद का और भी उत्कर्ष हुआ। इन सबसे रुद्र के स्वरूप और उनकी उपासना में महान् परिवर्तन हो गया। वैदिक रुद्र की उपासना को अब हम पीछे, छोड़ते हैं, और उत्तर वैदिक शैंव-धर्म के द्वार पर आ खड़े होते हैं।

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हमें एक बात पर और विचार करना है। वह है—सिन्धु-घाटी के लोगों और आयों के सिम्मश्रण का समय। वैसे तो यह सिम्मश्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे-धीरे ही होती है और टीर्घ काल तक होती रहती है। अतः इसके लिए कोई एक तिथि नियत करना सम्भव नहीं है। फिर भी कुछ लगभग अनुमान हम उस समय का लगा सकते हैं, जब यह प्रक्रिया हो रही थी। इसका प्रारम्भ तो सामान्यतः उसी समय से हो जाना चाहिए जब दो जातियाँ एक दूसरे के सम्पर्क में आईं। पहले-पहल दोनों जातियों के लोगों के उन दलों में इक्के-दुक्के व्यक्तियों का मेल होता है, जो सबसे अधिक एक दूसरे के सम्पर्क में आतं हैं और उसके बाद यदि कोई वाह्य प्रतिबन्ध न लगाये जायाँ तो यह प्रक्रिया फैलती जाती है। परन्तु इस सम्मिश्रण के फल व्यक्त होने में काफी समय लगता है। परिस्थितियों के अनुसार कभी कम या कभी

श्रिधिक समय तक, इस सम्मिश्रण की प्रक्रिया के जारी रहने पर भी, दोनों जातियों को अपने-अपने अलग अरितत्व का बोध रहता है। अतः सिन्ध-घाटी के लोगों के सम्बन्ध में भी सम्मिश्रण की प्रकिया का प्रारम्भ तो उसी समय हो गया होगा जब उनका आयों के साथ सम्पर्क हन्त्रा: परन्त दीर्घकाल तक उनका ऋलग ऋरितत्व बना रहा। पिछले ऋष्याय में हमने अपना पर्यवेदाण प्राचीन वैदिक साहित्य तक लाकर समाप्त कर दिया था। उसमें हमने देखा है कि ब्राह्मण प्रन्थों में हमें वह प्रमाण मिलते हैं, जो इन दोनों जातियों के सम्मिश्रण के द्योतक हैं। यह ठीक है कि ब्राह्मण-प्रन्थ ब्राह्मण प्रोहितों की रचनाएँ हैं. श्रीर किसी भी समाज का पुरोहितवर्ग सदा सर्वाधिक पुरातनवादी होता है। प्रत्येक नवीन विचार या रीति को वह संदेह की दृष्टि से देखता है और परम्परा का दृढ पन्नपाती होता है। इस कारण यह स्वामाविक है कि यह वर्ग ऋषने ग्रन्थों में उन परिवर्त्तनों की उपेद्धा करे, जो इन दोनों जातियों के सम्मिश्रण के फलस्वरूप धार्मिक और अन्य द्वेत्रों में हो रहे थे। फिर भी इन ब्राह्मण पुरोहितों तक की रचनात्रों में कद्र द्वारा अन्य देवतात्रों के त्रात्मसात किये जाने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। त्रातः यदि रुद्र ने सिन्धु-घाटी के देवता को उस समय तक त्रात्मसात कर लिया होता तो इसका कोई-न-कोई संकेत हमें ब्राह्मण-अन्थों में अवस्य मिलता: परन्तु इस प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता। कोई ऐसा प्रासंगिक उल्लेख भी हमें नहीं मिलता है, जिससे हम यह अनुमान लगा सकें कि उस समय वैदिक त्रायों का सिन्ध-घाटी के लोगां के साथ सम्मिश्रण हो गया था। त्रातः हम इसी परिणाम पर पहुँच सकते हैं कि ब्राह्मण-प्रन्थों के समय तक यह सम्मिश्रण पूर्णरूप से व्यक्त नहीं हुआ था। इससे सम्मिश्रण की अविव की पूर्व सीमा निर्धारित हो जाती है। इसकी दूसरी सीमा इस वात से निर्धारित होती है कि 'बौघायन-एह्यसूत्र' में शिव ऋौर विष्णा की मूर्तियों का त्रीर उनकी उपासना-विधि का उल्लेख मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय तक मूर्त्तिपूजा स्थापित हो चुकी थी। इसके साथ ही रुद्र की 'लिंग'-मर्त्तियों का भी उल्लेख किया गया है, जिनकी साधारण मानवाकार मूर्त्तियों की तरह ही स्थापना श्रीर उपासना की जाती थी । दोनों जातियों के सम्मिश्रण का श्रीर रुद्र की उपासना में लिंग-पूजा के समावेश का यह ऋसंदिग्य प्रमाण है। ऋतः जिस ऋवधि में वैदिक त्रायों का उनसे पूर्ववर्ती सिन्धु-घाटी के लोगों के साथ सम्मिश्रस हत्रा और इसके परिसाम-स्वरूप एक नई त्रौर बहुमुखी भारतीय सम्यता का धीरे-धीरे प्रादुर्भाव हन्ना, उसे हम प्राचीनतम ब्राह्म अन्यों के रचनाकाल और 'गृह्मसूत्रों' के रचना-काल के बीच में रख सकते हैं। इसी अविध में रुद्र की उपासना में उन नये अशों का समावेश हुआ, जिनके कारण उसने त्रपर वैदिक शैव मत का रूप धारण किया। इस परिवर्त्तन-काल में, उत्तर-वैदिक साहित्य में (उपलब्ध सामग्री की सहायता से) रुद्र की उपासना के इतिहास का ऋष्ययन, हमारे ऋगले ऋष्याय का विभय होगा। इस ऋष्याय में जिन परिणामों पर हम पहुँचे हैं, उनसे उत्तर-वैदिक साहित्य में जो सामग्री हमें मिलेगी, उसको ठीक-ठीक समम्तने श्रीर उसका वास्तव में किस श्रीर संकेत है, यह जानने में हमें श्रिधक सविधा रहेगी।

इस पुस्तक का तीसरा अध्याय देखिए।

## तृतीय ऋध्याय

प्रथम ऋध्याय में प्राचीन वैदिक साहित्य के प्रयंवेद्याण करने पर हमने देखा था कि क्द्र एक प्रमुख देवता के पद की ऋौर वड़ी शीव्रता से बढ़ रहे थे. ऋौर उनकी उपासना का प्रचार उन ब्राह्मणों में हो रहा था. जो कर्मकांड के यन्थनों को तोडकर वैदिक धार्मिक विचार-धारा में एक क्रांति उत्पन्न कर रहे थे। हाइन्ए-इन्हों के बाद के बैदिक साहित्य में सबसे पहले हमें इन्हीं लोगों की विचार एउटि को दर्शानेवाले प्रत्थ मिलते हैं - अर्थात् 'कारएयक' और 'उपनिषद'। इनमें से जो सबसे प्राचीन हैं, उनमें रुद्र का कोई विशेष उननेत्व नहीं है। 'बहुता-रस्यक' उपनिषद में अन्य देवताओं के नाथ एक को बार रुद्र का भी उल्लेख हुआ है; परन्तु इन अन्थों की कमी को 'श्वेताश्वतर उपनिषद' पूरी कर देता है। ब्राह्मण अन्थों के समय से रुद्र के पद का कितना उत्कर्ष हो चुका था, यह इस उपनिषद् में स्पष्ट कलक जाता है। ऋब उनको सामान्य रूप से ईश. महेश्वर. शिव और ईशान कहा जाता है । वह मोज्ञान्वेधी योगियों के ध्यान के विषय हैं और उनको एक रूप्टा, ब्रह्म और परम आतमा माना गया हैं। एक श्लोक में उनके प्राचीन उम्र रूप का भी स्मरण किया गया है जिससे पता चलता है कि यह वहीं देवता हैं. जिनका परिचय हम संहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थों में पा चुके हैं ै। 'श्वेताश्वतर उपनिषद्' समय की दृष्टि से उपनिषद्-काल के मध्य में पड़ता है और इसमें रुद्र का जो खरूप दृष्टिगोचर होता है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक उनका उत्कर्ष पूर्ण रूप से हो चुका था और वह जन-साधारण के देवता ही नहीं थे. अपित स्त्रायों के सबसे प्रगतिशील वर्गों के छारा यदेख भी बन इके थे। इस रूप में उनका सम्बन्ध, दार्शनिक विचार कार स्त्रीर योगाभ्याम के साथ हो गया था, जिसकी उपनिषद के ऋषियों ने त्राध्यात्मिक उन्नति का एक मात्र साधन माना था। इसी कारण रुद्र की उपासना में कुछ कठोरता ह्या गई स्त्रीर स्त्रपर काल में शैव स्त्रीर वैष्ण्व मतों में जो मुख्य अन्तर था, वह शैव मत की यह कठोरता ही थी। अपर वैदिक काल में योगी चिन्तक और शिचक के रूप में शिव की जो कल्पना की गई हैं. वह भी इसी सम्बन्ध के कारण थी।

'श्वेताश्वतर' उपनिषद् में वे ऋंकुर भी हैं, जिनसे बाद में नांख्यितिचार धारा प्रवाहित हुई। इस उपनिषद् के चौथं ऋष्याय में, नं इत-साहित्य में पहली बार विश्व की सिक्रय सर्जन शक्ति के रूप में प्रकृति का उल्लेख हुआ है। उसको पुरुष ऋथवा परब्रद्म की शक्ति कहा गया हैं, जिसके द्वारा वह विविध रूप विश्व की सृष्टि करता है । वह अनादि है, ऋतः पुरुष की समावर्तिनी है। वह रक्त वर्षा, श्वेत वर्ण और कृष्णवर्षा की है,

१. स्वेतास्वतर उपनिषद : ३, ११;४,१०;४, ११;४, १४;

२. ,, ,, ३, २-४; ३, ७; ४, १०-२४, इत्यादि ।

<sup>3. .. .. : 3. &</sup>amp; i

<sup>¥. ,, ,, : ¥, ₹1</sup> 

स्रतः त्रिगुणमयी हैं। वह जगत् की सृष्टि करनेवाली हैं। पुरुष खयं स्रष्टा नहीं, स्रिपितु एक बार प्रकृति को कियाशील बना कर वह स्रलग हो जाता है स्रीर केवल प्रेन्तक के रूप में स्थित रहता हैं। यही तथ्य एक अन्य रलोक में स्रीर भी रपष्ट हो जाता हैं, जहीं शक्ति स्रथवा प्रकृति को 'माया' कहा गया है स्रीर पुरुष केवल 'मायी' के रूप में ही स्रष्टा कहलाता हैं। स्रागे चल कर जीव स्रीर पुरुष में इस प्रकार मेद किया गया है कि जीव भोक्ता है स्रीर प्रकृति द्वारा नियमित हैं। उसकी मुक्ति तभी होती है जब उसे ब्रह्म सान्नात् होता है स्रीर वह प्रकृति स्रथवा माया के बन्धनों से ख्रूट जाता हैं। 'श्वेताश्वतर' उपनिषद् के स्रितम स्रध्याय के एक श्लोक से स्पष्ट है कि इस सिद्धान्त को उस उपनिषद्-काल में भी सांख्य कहा जाता था। उस स्थल पर यह कहा गया है कि शुरुष को सांख्य स्रीर योग द्वारा ही जाना जा सकता हैं।

स्रव 'श्वेताश्वतर' उपनिपद् में यह पुरुप स्रन्य कोई नहीं, रुद्र ही है जिनको शिव, श्रीर ईश भी कहा गया है। इससे पता चलता है कि इस समय तक रुद्र उन लोगों के त्र्याराध्यदेवता वन गये थे जो सांख्य के सिद्धान्तों का विकास कर रहे थे। वे स्ट्र को ही पुरुष त्रथवा परब्रह्म मानते थे। इससे महाभारत त्रीर पुराणों में शिव का सांख्य के साथ जो सम्बन्ध स्थापित किया गया है, उसका समाधान हो जाता है त्रीर सम्भव है कि इसी से ऋपर काल में शैव-सिद्धान्त के विकास की दिशा भी निर्धारित हुई। यह भी एक रुचिकर वात है कि जिस उपनिपद् में पहली वार शिव को परब्रह्म माना गया है. उसी में सांख्य त्रीर सांख्य-प्रकृति का भी पहली वार निश्चित रूप से उल्लेख हुन्ना है। प्रायः प्रकृति की इस कल्पना का उद्गम प्राचीन वैदिक देवता 'वाक' को माना जाता है। जिसको ऋग्वेद में साधारण प्रकार से देवता श्रों का बल श्रीर विश्व की प्रेरक शक्ति कहा गया है। हो सकता है कि कुछ चिन्तकों ने इस विचार को लेकर प्रकृति के उस रूप की कल्पना की हो, जिसका वर्णन 'श्वेताश्वतर' उपनिषद् में किया गया है। इसके साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि श्रौपनिषदिक चिन्तकों ने श्रपने विचारों श्रौर सिद्धान्तों का विकास, शेप जगत् से ऋलग होकर, किसी शून्य में नहीं किया। सिन्धु-घाटी की खोजों ने कम से-कम ऐसी धारणात्रों का तो पूर्णतया खंडन कर दिया है, ऋौर यह सिद्ध कर दिया है कि वैदिक त्रायों का भारत त्रीर त्रन्य देशों की सभ्य जातियों के साथ त्रवश्य घनिष्ठ संबंध रहा होगा, श्रौर इनमें विचारों का परस्पर त्रादान-प्रदान भी उतना ही रहा होगा जितना श्रन्य भौतिक पदार्थों का । श्रतः हमें इस सम्भावना का भी ध्यान रखना चाहिए कि श्रीपनिषदिक चिन्तकों का विचार कोई वैदिक श्रायों का उजारा नहीं था। यह भी हो सकता है

श्वेताश्वतर उपनिषद् : ४, ५।

٦٠ ,, ,, : ٧, ٤١

३. ,, ,, ,, : ४,१०।

५. ,, ,, ,, : ६, १३

कि इन लोगों के कुछ विचारों और मान्यताओं के विकास पर वाह्य प्रभाव पहें हां। जब हम यह देखते हैं कि 'श्वेटाश्यतः उपनिषद' के कुछ स्थलों में शिव की प्रकृति शक्ति की कल्पना शिव की अध्यात्म पुरुष की कल्पना के माथिती साथ विकासत हुई है, और जब हम यह स्मरण करते हैं कि शिव ने सिन्धु-पाटी के पुरुष देवता को आत्मसात कर लेने के फलस्वरूप, एक सहचर स्त्री देवता को प्राप्त कर लिया था, और इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध, दार्शनिक दृष्टिकोण से लगभग वही था जो 'श्वेत्ताश्यतः उपनिषद' में पुरुष और प्रकृति का है, तब इस बात की सम्भावना हो सकती है कि प्रकृति और द्वेतवादी सांख्य के विकास में, और उसके सहचर पुरुष देवता के स्वरूप के आधार पर स्थित स्त्री और पुरुष तन्त्रों के आदि द्वेत की कल्पना का कुछ हाथ रहा हो। यह ठीक है कि हम इसके विपरीत यह तर्क भी दे सकते हैं कि शिव का सांख्य-सिद्धान्तों के साथ जो सम्बन्ध हुआ, वह शिव के एक सहचर स्त्री-देवता प्राप्त करने का ही परिणाम था और इन दोनों को सांख्य का पुरुष और प्रकृति मान लेने से इनकी उपासना को एक दार्शनिक आधार मिल गया। जो कुछ भी हो, अब जब कि हमें लिन्धु-घाटी में देवी की उपासना के अस्तित्व का पता चला है और हम यह भी जानते हैं कि वह रुद्र की उपासना से सम्बन्धित हो गई, तब समीचीन यह जान पड़ता है कि सांख्य के सिद्धान्तों और उसके इतिहास का पुनरावहोक्त किया जाय।

प्राचीन उपनिपदों में एक और संदर्भ है, जिसपर हमें विचार करना है। 'केन' उपनिपद में कहा गया है कि देवताओं को ब्रश्न-हान 'उमा हैमवती' नाम की एक देवता ने कराया '। जिस प्रकार यह 'उमा हैमवती' प्रकट होती है और जो कुछ देवगण पहले नहीं देख सकते थे, वह उनको दिखाती है। इससे प्रतीत होता है कि उसकी कल्पना देवताओं की चेतनप्रशा के रूप में किया गया था, और इस रूप में उसको प्राचीन बैदिक वाग्देवता का विज्ञाननात्र माना जा सकता है, जिसका उल्लेख 'हालान पृष्ठ' और इसरे उपनिपदों में भी हुआ है '। परन्तु 'उमा' नाम और 'हैमवती' उपाधि से हमें तुरन्त अपरकालीन शिव की पत्नी का रमरण होता है, जिसका भी एक नाम 'उमा' था और जिसे हिमवत्' की पुत्री माना जाता था। 'केन' उपनिपद की 'उमा हैमवती' शिव पत्नी कैसे बनी, यह स्पष्ट नहीं है। सम्भव है, इस 'उमा हैमवती' को दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रकृति माना जाता हो, और जब रूद्र की सहचरी देवता का भी इसी प्रकृति से आत्मसात् हुआ तो 'उमा' उसका एक नाम हो गया। उमा की उपाधि 'हैमवती' के कारण, जिसका प्रारम्भिक अर्थ सम्भवतः सुवर्णवर्णा अथवा सुवर्णमयी था, अपर काल में शिव की पत्नी को हिमवत् अर्थात् हिमालय की पुत्री माना जाने लगा। इसी रूप में उसका नाम पार्वती पड़ा, जो बाद में उनका सबसे प्रसिद्ध नाम हो गया।

प्राचान उपनिषदों में 'श्वेतार्वतर' ही एक ऐसा उपनिषद् है, जिससे उस काल में घद्र की उपासना के सम्बन्ध में हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। अन्य उपनिषदों में अनेक

१. केनोपनिवद् : ३, १२।

२. बुहदारख्यक उपनिषद् : ६, १, ३।

प्राक्षंतिक उन्हेख मिलते हैं, जिनमें कुछ मनोरंजक है। 'मैशायणी' उपनिषद में रुद्र का सम्बन्ध तमोर्ण ने और विश्वा का सतोगुण से किया गया है। यह सम्भवतः रुद्र के प्रवि प्राचीन विशेष-शावना के अविश्वाह स्मृति का फल है। उधर 'प्रश्नोपनिषद' में रुद्र को दिन्ति का कल है। उधर 'प्रश्नोपनिषद' में रुद्र को दिन्ति का कल है। उधर 'प्रश्नोपनिषद' में रुद्र को दिन्ति का कल है। उधर 'प्रश्नोपनिषद' में रुद्र को दिन्ति का प्रवि उपनिषद में एक अन्य स्थल पर, रुद्र और आत्मा को एक ही माना गया है, और रुद्र की एक उपाधि 'शंकु' अर्थात् 'शान्तिहाता' का भी पहली बार उल्लेख हुआ है, जो अपन काल में भगवान् शिव का एक अत्यन्त प्रचलित नाम हो गया '। उसी उपनिषद् के एक तीसरे स्थल पर विरुद्धात गायशी मन्त्र में 'भगे' का संकेत रुद्र की ओर माना गया है "। इन सब उल्लेखों से 'श्वेताश्वतर' उपनिषद् में जो कुछ कहा गया है, उसी की पृष्टि होती है।

स्द्र-सम्बन्धी ऋन्य उल्लेख केवल छोट उपनिषदों में मिलते हैं, जो प्रमुख उपनिषदों की ऋषेका काफी बाद के हैं, ऋषे इस कारण यहाँ उनकी उपयोगिता नहीं है।

िरेट्ड एवटर उपित्रद में हमने स्द्र की उपासना का दार्शनिक रूप देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय उपनिपरों के दार्शनिक सिद्धान्तों का विकास हो रहा था. उसी समय जन-साधारण के धार्मिक आचार-विचार में भी एक नई परिपाटी का प्रारम्भ हका। यह थी- मक्तिवाद की परिपाटी। कुछ त्रंशों में इस भक्तिवाद का उपनिषदों की दार्शनिक विचारवारा से गहरा सम्बन्ध था; क्योंकि इसके ही मूल में जो टो तत्त्व थे — अर्थात् एक परमेश्वर में विश्वास, अपीर इस परमेश्वर की प्रार्थना और स्तुतियों द्वारा उपासना— उन ए प्रावर्मा इसी दार्शनिक विचारधारा के विकास का फल था। प्राचीन बहुदेवतावाद को अस्वीकार करके और एक परब्रध की कल्पना करके उपनिषद् द्रष्टाओं ने धर्म में निश्चित रूप से महेरपुरयाद की स्थापना कर दी। उधर ब्राइ.सों के कर्मकांड के प्रभाव में काकर, प्राचीन देवतारण किस प्रकार श्रीहीन हो गये थे, यह प्रथम ऋष्याय में बताया जा चुका है। बैदिक देवता क्यों की इस प्रकार अवनित होने पर केवल दो देवता ही बचे बे जिनका गीरव स्त्रीर महत्त्व बढ़ा। ये थे विष्णु स्त्रीर रुद्र, स्त्रीर इन्हीं की सबसे स्त्रीधक उपासना होने लगी। ऋतः जब उपनिपदों के एकेश्वरवाद का प्रचार हुआ, तव इन दीनों देवनाकों के उपासकों ने ऋपने-ऋपने ऋगराध्यदेव को परब्रह्म और परमेश्वर मानना प्रारम्भ कर दिया। शिव का यह स्वरूप हमने 'श्वेताश्वतर' उपनिषद् में देखा है। इसी समय विष्णु को भी उनके उपासक इसी रूप में देखते होंगे, यह वहत संभव है। इसके अतिरिक्त उपनिषद् द्रष्टाक्रों ने ब्राह्मणों के कर्म-कांड को ऋत्वीकार करके ऋष्यात्म, ध्यान, और बुद्धि की एकामता पर ऋषिक जोर दिया। इसके साथ साथ उपनिषदों के ऋष्ययन से

१. मैत्रावसी उपनिषद् : ४, ४।

२ प्रश्नोपनिषद् :२,१।

३. मेनावनी उपनिषद : ५, ८।

٧. ,, ,, ١٤, ١١

हम यह भी देख सकते हैं कि उनके द्रष्टा ब्रास्त्यक्तीं को छोड़ कर प्राचीन वैदिक संहिताओं का सहारा लेते हैं, मानों उनकी धारणा यह रही हो कि इन संहिताओं के बिशुद्ध सिद्धान्तों और आचारों को आक्षण पुरोहितों ने विगाइ दिया था। इसका फल यह हुआ कि लोगों का ध्यान आक्षण कर्मकांड से हटकर फिर संहिताओं की और चला गया। इस प्रकार उपित्व काल में प्राचीन ब्राह्मणव्यों के कर्मकांड की परिपाटी के स्थान पर लोगों में एक नई प्रकार की उपासना का प्रचार हुआ, जिसका सार था एकेश्वर का ध्यान और उसमें अनन्त मिता। इस एकेश्वर की उपासना के साधन देने—वार्यना और भजन, और प्रार्थना और भजन के आवर्श बने—संहिताओं के स्थान इस प्रकार भित्वाद का प्रादुर्मांव हुआ और विनेशिनेशिनेशिनेशिन प्राचीन कर्मकांड का पूरी तरह स्थान ले लिया। और चूँ कि यह भित्वाद शिव और विष्णु की उपासना को लेकर ही आगे बढ़ा, इस कारण ये दोनों ही इस नवीन धार्मिक परिपाटी के मुख्य देवता बन गये।

भक्तिवाद का जन्म यद्याप उपनित्रह्नाता में ही हो गया था, फिर भी इसका पूर्ण प्रचार उपनित्रह्नाता के बाद ही हुआ। सदा की भांति जब एक धार्मिक परिपाटी का स्थान दूसरी धार्मिक परिपाटी लेती है, तब कुछ समय तक नई और पुरानी परिपाटियाँ दोनों साथ-साथ चलती हैं, ऋतः दोनों साथ-साथ चलती रहीं। यद्यपि 'श्वेनाश्वतः उपनिषद' के एक श्लोक से यह भासता है ' कि उस समय भी रुद्र भक्तिवाद के देवता माने जाने लगे थे, फिर भी कुछ समय तक उनके प्राचीन श्वरूप की स्मृति और तदुरासना-सम्बन्धी विधियाँ बनी रहीं। यह हमको औतं, धर्म और ग्रहरथ सूत्रों से पता चलता है। इस परिवर्तन-काल में जनसाधारण में रुद्र की उपासना का द्या खरूप था, वह इन सूत्रों से प्रकट हो जाता है।

'श्रीत सूत्र' बाद स कर्मकांड के सारांश मात्र हैं और इस कर्मकांड के सुख्य यहां के साथ उनका सम्बन्ध है। इस कारस बाद स कर्मकांड के स्तेत्र से बाहर धार्मिक आचार-विचार में जो विकास हो रहा था, उसकी सत्तक साधारस रूप से इन सूत्रों में दिखाई देने का अवसर नहीं है। अतः रुद्र की उपासना का जो स्वरूप हमें श्रीत सूत्रों में दिखाई देता है, वह प्रायः वैसा ही है जैसा बाह स अन्यों में। वह अनेक देवताओं में ने केइल एक देवता है, और पहले की तरह रुद्र, भव, शर्व आदि उनके अनेक नामों का उल्लेख होता है अग्रेर इसी प्रकार महादेव, पशुपति, भूतपित आदि उनकी अनेक उपाधियों का भी उल्लेख होता है । मनुष्यों और पशुआों की रहा के लिए रुद्र से प्रार्थना की जाती है । उनकी व्याधि-निवारक कहा गया है , और रोगनाशक ओषधियों का देनेवाला । 'अम्बक' नास से उनको विशेष हिवारी दी जाती हैं , जो बाहरस्परन्थों

१. श्वेताश्वतर उप७ : ६, १३।

२. शांत्वायन श्रीत स्त्र : ४, १६, १।

<sup>₹. ,, ,, :</sup> ४, २०, १४ ।

४. ,, ,, :४, २०, १; आश्वतायन ३, ११, १।

v : 3, 8, 51

६. लाठयायन श्रीत सह : ५, ३, २।

७. शांखायन श्रीत सूत्र : ३, १७, २०-११ ।

के समय में दी जाती थीं । एक स्थल पर रुद्र को समर्पित मुपक का भी उल्लेख किया रुवा है । यह खोर खरिन को ताटातम्य की स्मृति भी अवतक शेष है त्रीर यह को एक बार 'क कि जिल्लिक कहा गया है । शांखायन श्रीत सूत्र में रुद्र के लिए किये जानेवाले एक विशेष यज्ञ का भी उल्लेख किया गया है, जो ब्राह गुप्रन्थों में नहीं है, यद्यपि उस समय भी वह रहा उपस्य ोरा । 'यहा सूत्रों' में इसका ऋषिक विरतृत वर्णन मिलता है. जिससे यह हात होता है कि यह इतना श्रीत सूत्रों का नहीं, जितना गृह्य सूत्रों का विषय था: और इसी कारण शायद ब्राव्हणप्रत्थों में इसका उल्लेख नहीं किया गया। इस वक का उद्देश्य था, 'स्वरित'— अर्थात् प्रेम और वैभव की प्राप्ति। शुक्लपच में एक निश्चित तिथि पर उत्तर-पूर्व दिशा में बढ़ को एक गौ की बिल दी जाती थी। यह सूत्रों का निरीक्षण करने पर हम इस यंत्र का ऋषिक विस्तार से विवेचन करेंगे। इस समय जो ध्यान देने योग्य बात है, बह यह है कि 'शांखायान श्रीत सूत्र' के इस संदर्भ में रुद्र का जो श्वरूप दृष्टिगीचर होता है, उसका एक ऋंश ऐसा है जिसका ब्राह्स्युद्धियों में कोई उल्लेख नहीं है। इससे हमें यह पता चलता है कि इस समय रुद्र के स्वरूप का विकास किस प्रकार हो रहा था। यह है रुद्र की सहचर श्त्री देवता का उल्लेख। उसको भवानी. शर्वानी. इंशानी. बद्राणी और आर्गेयी कहा गया है। यह सब रुद्र के विभिन्न नामों के स्त्रीलिंग रूप मात्र हैं। यज्ञ में इस स्त्री देवता को हवियाँ देने का भी विधान किया गया है. जिससे सिद्ध होता है कि इस समय तक इस स्त्री देवता को भी ऋायों के देवगण में विधिवत गराना होने लगी थी ऋौर रुद्र के साथ ही इसकी भी उपासना होती थी। प्राचीन बन्धों में बद्र-पत्नी का यह प्रथम उल्लेख हैं। पिछले ऋष्याय में जो कुछ कहा गया है, इसका ध्यान रखते हुए, हम यह कह सकते हैं कि 'शांखायन श्रीत सूत्र' के समय तक सिन्ध-घाटी की देवी की उपासना का कद्र की उपासना में समावेश हो गया था।

'शासायन श्रीत सूत्र' के इसी संदर्भ में हमें रद्ध के गणों का उल्लेख भी मिलता है। यजुर्वेद के 'शतकदिय' सूक्त में भी इन गणों का उल्लेख हुन्ना है न्नीर याद होगा कि वहाँ इनका संकेत रद्ध के उपासकों की न्नीर था। परन्तु इस संदर्भ में उनकी कुछ उपाधियाँ ऐसी हैं, जिनसे पता चलता है कि सूतकार का न्निभाया रद्ध के उपासकों से नहीं है। यह उपाधियों— 'न्निश्चित्यः', 'प्रतिघोषिन्यः', 'संथोषिन्यः' न्नीर इन सब—का लच्च गणों के घोष न्नाया गजन या धूकार से है। इसके न्नितिरक्त उनको 'क्रव्यादः' (मृतमांस-मन्नी) भी कहा गया है, जिससे यह गण निश्चित रूप से भृत, पिशाच, कटप न्नादि के नेवारणार्थ रद्ध का जाते हैं। रमरण रहे कि 'न्नायंवदेद' में इन्हीं भृत, पिशाचादि के निवारणार्थ रद्ध का न्नाक किया जाता था न्नीर इस प्रकार रद्ध का इनके साथ जो सम्बन्ध स्थापित हुन्ना, उसी से बढ़ते-बढ़ते यह माना जाने लगा कि यह भृत-पिशाच न्नादि रद्ध के

१. लाड्यावन : ५, ३, २ ।

२. शांसायन श्रीत सूत्र : ४, २६, १।

रांसायन श्रीत सूत : ४, १७-२०।

अनुवायी हैं। स्वयं अथवंबेद के एक मंत्र में 'भी रुद्र के गर्मा के घोष का उल्लेख किया गया है, और हो सकता है कि यह इन गर्मा का संकेत इन्हीं भृत-पिराची की ओर हो। 'शांखायन औत सूत्र' में इनके उल्लेख का महत्त्व यह है और इससे पता चलता है कि रुद्र के एक रूप का सम्बन्ध अभी तक उन्हारात्या के उन्हिन्दारी से था। 'गृह्य सूत्रों' में यह बात और भा स्पष्ट हो जायगी।

रुद्र की उपासना का जो स्वरूप 'श्रीत सूत्रों' में मिलता है, लगभग वही स्वरूप 'धर्म-सुत्रों में भी है, जो समकालीन हैं। सदा की तरह उद्र के खनेक नामों का उल्लेख किया गया है। 'बीधायन धर्म-सूत्र' से रुद्र ऋौर रुद्र की सहन्तर स्त्री देवता के लिए ऋनेक तर्पणों का विधान किया गया है, और इस स्त्री देवता को एपष्ट रूप से रुद्र की पत्नी कहा गया है '। रद्र के गणों के खरूप में कुछ विकास हुआ है। अब उनमें स्त्री-गुण भी हैं, और इन गुणों को 'पार्षद' और 'पार्षदी' कहा गया है। इसके अतिरिक्त इसी धर्म-सूत्र में दो बिलकुल नये देवताओं का भी उल्लेख किया गया है. जिनके स्वरूप और इतिहास का हमें विशेष रूप से अध्ययन करना है: क्योंकि अपर काल में इनका शिव के साथ वहा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था। इनमें पहला देवता विनायक हैं. जिनकी आगे चलकर 'गरोश' नाम से ख्याति हुई । 'तत्तिरीय त्रारएयक' में एक श्लोक हैं, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के ढंग पर ही बनाया गया है। इसके देवता का 'वक्रतुएड' स्त्रीर 'दन्तिः' कह कर वर्णन किया गया है, स्त्रीर तन्पुरुष से उसका तादात्म्य किया गया है । परन्त इसके उपरान्त 'बौधायन धर्म-सत्त्र' के समय तक न तो इस स्नारएयक में ही स्नीर न कहीं स्नन्यत्र ही इस देवता का उल्लेख किया गया है। इस धर्म-सूत्र में इस देवता को विधिवत् मान्यता प्रदान की गई है, और इसके लिए तर्पशी का विधान किया गया है। उसको 'वकत्ंड और 'एकदन्त' के अतिरिक्त 'हस्तिमख', 'लम्बोदर', 'स्थूल' ऋौर 'विघ्न' भी कहा गया है। इन सब उपाधियों से यह निश्चित हो जाता है कि यह वही देवता है जो बाद में गरोश कहलाया, यद्यपि इसका यह नाम यहाँ नहीं दिया गया है।

'विष्न' उपाधि से इस देवता के स्वरूप का पता चलता है। जैसा कि आगे चलकर 'गृह्य-सूत्रों में स्पष्ट हो जायगा कि इस देवता को प्रारम्भ में विष्नों और वाधाओं का देवता माना जाता था, और इन्हीं विष्नों तथा वाधाओं के निवारण के लिए उससे प्रार्थना की जाती थी। इस देवता के 'पार्धदों' और 'पार्धदियों' का भी उल्लेख किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि इसकी उपासना किसी-न-किसी रूप में रुद्र की उपासना के साथ सम्बद्ध थी। अपरकालीन साहित्य में गएश को शिव का पुत्र माना गया है और इस सूत्र में भी एक रुद्र सूत्र का उल्लेख किया गया है'। परन्तु यह रुद्र-सुत 'वक्र-तुएड' ही है, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण यहाँ नहीं मिलता।

१. ऋथर्ववेद : ११, २, ३१।

२. बौधा० धर्म-सूत्र: २, ५, ६।

<sup>₹. ,, ,, : ₹,</sup> ¼, ७।

४. तैत्तिरीय आ० : १०,१।

५. बीघा० धर्म-सूत्र : २. ५,६ अपिच शांखा० श्रीतसूत्र ४. २०. १।

इसी सूत्र में जिस दूसरे देवता का उल्लेख हुआ है, वह है स्कन्द '! विनायक की तरह इस देवता के लिए भी तर्पशों का विधान किया गया है, और इसी से पता चलता है कि इसको में किए भी तर्पशों का विधान किया गया है, और इसी से पता चलता है कि इसको में किए के समान ही विधिवत् मान्यता प्राप्त थी! इसके अतिरिक्त इस सूत्र में ही इसके अन्य नामों का भी उल्लेख किया गया है जैसे 'पशासुख', 'जयन्त', 'विशाख', 'सुबढ़ ख' और 'महासेन'! इन नामों से निश्चित हो जाता है कि यह वही देवता है जो आगो चलकर 'कार्तिकेय, नाम से प्रसिद्ध हुआ।। परन्तु इस देवता के विषय में कुछ और नहीं कहा गया है और इस एक संदर्भ से उसका कह के साथ स्था सम्बन्ध था, यह हम नहीं जान सकते।

सूत्र काल में जन-साधारण के धार्मिक छाचार-तिचारों के विषय में हमें सबसे काधिक जानकारी रखसूत्रों से प्राप्त होती है। इन सूत्रों का सम्बन्ध प्रधानतया रहस्थ की विधियों से है. ऋतः श्रीत ऋथवा धर्मसूत्रों की ऋपेद्या इन्हीं गृह्यसूत्रों में उस समय के जन-साधारण के धार्मिक मान्यताएँ और रीति-रिवाज ऋधिक स्पष्ट रूप से प्रतिविम्बित होते हैं। बद्र की उपासना के विषय में. यहासूत्रों से हमें मूल्यवान सामग्री मिलती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि एक अग्रेर रुद्ध ने दार्श्यनिकों के परब्रह्म का पद पाया था, तो दूसरी स्त्रोर उनकी उपासना का जनसाधारण के सरल विश्वासों से भी घनिष्ठ सम्बन्ध था। वास्तव में रुद्र के आदि स्वरूप की स्मृति को कभी भी पूर्णरूपेश मिटाया न जा सका, और किसी-न-किसी रूप में सदाही उनके ऋादि स्वरूप की उपासना होती ही रही, जिसके इर्द-गिर्द उन्हार स्टा की सरल धार्मिक भावनाएँ ख्रीर विश्वास केन्द्रित थे। सूत्रों में बद्र की उपासना का यही पहलू प्रमुख है। उनको साधारणतया बद्र कहा गया है और उनकी सभी पुरानी वंदिक उपाधियों का उल्लेख हुन्ना है <sup>२</sup>, यद्यपि उनके नये नाम 'शिव' और 'शंकर' अब अधिक प्रचलित होते जा रहे हैं । कभी कभी उनको 'पृषतक' भी कहा गया है, जिसका मंदेन उनमें प्राचीन हिंसक रूप की स्त्रोर है । उनको साधारण रूप से बूचों, चीराहों, पुरुप तीथों और शमशानों यानी ऐसे सभी स्थलों में अकेले िनरनेटाना माना गया है, जहाँ लोगों का अनिष्ट हो सकता है, और इसी अनिष्ट के निवारणार्थ उनकी आराधना की जाती है । शमशानों से रुद्र का सम्बन्ध, यहाँ ध्यान देने योग्य है; स्योंकि स्त्रागे चलकर मगवान् शिव के स्वरूप के विकास पर इसका गहरा प्रमाव पड़ता है। प्राचीन काल में चंद्र की मृत्यु-सम्बन्धी देवता माना जाता था, उसी के फलल्वरूप जनसाधारण के मत में रमशानों से उनका यह सम्बन्ध दुत्रा, ऐसा प्रतीत होता है।

बद्र के स्तवन से चेत्र और समृद्धि प्राप्त होती है, ऐसा इस समय लोगों का निश्वास

१. बीबा॰ धर्म-सूत्र : २.४. मा

२. स्राम्बलायन गृह्य-मूत्र : ४, १०३

表. " " : 3, 2, 3;

४. ,, ,, : २, १, २ ; मानव गृह्य० २,३,५ ; बौधायन धर्मसूत्र, ७, १० में भी रुद्र को 'विशान्तक' कहा गया है।

४. मानव गुक्कसूत्र : २, १३, ६-१४।

था। इसी उद्देश्य से 'श्रुलगव' यज्ञ का विधान किया गया है '। यह मुख्यतः एक गृह्यविधि थी और गृह्य सूत्रों में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। वसन्त अधवा हेमन्त अपूतु में शक्त पद्म में यह यज्ञ किया जाता था। इसका स्थान वन में ऋथवा कम-से-कम नगर या ऋन्य बस्ती से प्रवास दरी पर, यजमान के आवास से उत्तर-पूर्व दिशा में होता था। इस स्थान पर यज्ञानिन प्रज्वलित कर, वेदी पर दुर्वा विका कर, एक गाय की विधिवन विल रुद्र को दी जाती थी। वध्य पश के रुधिर से ऋाठ छोटे पात्र भरे जाने थे। फिर रुधिर की ऋाठ दिशाश्री में ( चार प्रधान ऋौर चार मध्यवर्ती ) छिड्क दिया जाता था ऋौर प्रत्येक बार 'शतरुद्रिय' के पहले मंत्र से प्रारम्भ होनेवाले एक-एक अनुवाक का पाठ किया जाता था। तदन-तर वध्य पश की खाल उतारी जाती थी, और उसके हृदय आदि भीतरी अंगों को निकाल कर रह पर चढाया जाता था। अन्त में रुद्र से यजमान के प्रति कल्याणकारी रहने की प्रार्थना की जाती थी। इस विचित्र यह के दो छांट विरोध रूप से ध्यान देने योग्य हैं। पहला तो यह कि इस यज्ञ को व ती से दूर जाकर करना पहला था. मानों यह कुछ भयावह अधवा रहत्य-मय हो । इसते पता चलता है कि यह यज्ञ सामान्य कर्मकारड से ऋलग एक विशेष संस्कार था. जिसको वास्तव में एक प्रकार का गृप्त टोना अथवा टोटका कहना चाहिए। फिर भी सूत्र-ग्रंथों में ही हमें इस बात के प्रमाण भी मिल जाते हैं कि यद्यपि ऐसे संस्कारों को साधारखतया गहित समका जाता था. तथापि विशेष परिरिथतियों में ख्रौर विशेष उद्देश्यों के लिए इनका कभी-कभी विधान भी किया जाता था । 'श्रथवेंवेद' में हम रुद्र का जनसाधारण के ऋन्य विश्वासों ऋौर जादू ऋादि से जो सम्बन्ध था, वह देखं चुके हैं। ऋतः यह नितान्त सम्भव है कि इस रूप में रुद्र को अभी तक वैसा ही भयावह और रहत्यमय देवता माना जाता था जैसा कि ऋथवंबेद में उन्हें माना जाता था। यह भी सम्भव है कि ऋदिम जातियों के कुछ आयेंतर देवताओं को आ मसात् करने के फल वरूप रुद्र के इस रूप का कु विकास भी हुआ हो।

इस यज्ञ का ध्यान देने योग्य दूसरा श्रंश है—गाय की बिल । भारत में श्रित प्राचीन काल से ही गाय को पित्र माना जाने लगा था श्रीर 'श्रथवंवद' तक में गो-इत्या को पाप माना गया है । जैसे-जैसे समय बीतता गया, गोहत्या का निषेध श्रीर भी कड़ा होता गया। कभी-कभी इस निषेध का श्रपवाद भी होता था, तिशेषतः ऐसी विधियों में जो श्रिति प्राचीन काल से चली श्राती थीं श्रीर समय ने जिनको पुनीत बना दिया था। उदाहरण के लिए सम्मानित श्रितिथयों को मधुषके दान, जब कि गो-बिल साधारण ही नहीं, श्रपित विधित भी थी । परन्तु साधारण यशें श्रीर श्रन्य संस्कारों में गायों श्रीर बैलों को बिल देने की प्रथा बहुत पहले ही बन्द हो गई थी। इसीलिए जब इस यश्च में हम श्रवतक गो बिल का विधान पाते हैं, तब यह इस बात का एक श्रीर संकेत हैं कि इस बद्ध के इस रूप की उपासना बाह्मण-धर्म का श्रंग नहीं थी।

१. मानव गृह्य-सूत्र : २, ५; बीधायन गृ० सू० १, २, ७, १-३; ऋगवलायन गृ० सू० ४, १०।

२. मानव गृह्य-मृत्र : १,१,२।

'गृत्वा-सूत्री' में मुख्य रूप से रुद्र के उसी रूप का उल्लेख किया गया है, जिसमें जन-मा अस्त में उनकी उपासना होती थी। फिर भी सूत्रकार, रुद्र के विकास होनेत्राले दार्शनिक स्वरूप, जैसा कि उपनिषदों में दृष्टिगोचर होता है, से अनिभन्न नहीं थे।

'बौधायन गृह्य सूत्र' में इसी 'शूलगत यहां के वर्णन में एक स्थल पर रुद्र को विश्व-स्वाधी परम ब्रिज माना गया है '! आगे चलकर एक अन्य स्थल पर रुद्र को फिर आदि पुरुष और विश्वस्तृश कहा गया है '। इससे यह स्पृष्ट हो जाता है कि गृह्य-सूत्रों के समय तक रुद्र का वह द्विविध स्वरूप स्थापित हो चुका था — दार्शनिक और जनसाधारण-सम्मत, जो बाद में बगबर बना रहा ।

गुक्क सन्तों में रुद्र की पत्नी ऋौर रुद्र के पुत्र ऋथवा पुत्रों का भी लगभग उसी प्रकार उल्लेख किया गया है, जिस प्रकार धर्म-सूत्रों में । परन्तु गृह्य-सूत्रों से जो सामश्री उपलब्ध हुई है, उसमें सबसे ऋषिक महत्वपूर्ण वह है जो रुद्र की उपासना में एक विलकुल नई प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है--- हर्ति-पृता । यहा-सूत्रों में प्रथम बार रुद्रादि देवतात्रों की मत्तियों के प्रतिष्ठापन और पूजन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ब्राक्षरा धर्म में मूर्त्ति-पूजा का समावेश किस प्रकार हुन्ना, इसकी न्नीर पिछले ऋध्याय में संकेत किया जा चुका है। बीबायन ग्रह्म सूत्र में रुद्र की ही नहीं, ऋषितु विष्णु की मुर्तियों के प्रतिष्ठापन का भी विधान किया गया है 1 इससे ज्ञात होता है कि इस समय तक मूर्ति-पूजा रुद्र और विष्णु की उपासना का एक अग्रंग बन गई थीं। इसी सूत्र में एक बार 'देवागार' का भी उल्लेख किया गया है ' और जब मृतियों का निर्माण होने लगा था, तब इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस समय तक देवालय भी बनने लगे होंगे। इसके ऋतिरिक्त इस सूत्र में पहली बार शिवलिंग का भी उल्लेख हम्रा है, जिस ऋथाय में रुद्र की मुर्तियों के प्रतिग्ठापन का वर्गन किया गया है, वहाँ मानवाकार मर्चियों के साथ-साथ जिंग-मर्चियों का भी वर्णन किया गया है जिन्दा कोई स्त्राकार नहीं होता था । इससे सिद्ध होता है कि 'बीधायन गृह्य-सूत्र' के समय तक रद्र की उपासना लिंग-रुप में भी होने लगी थी। इन लिंग-मूर्तियां का सम्बन्ध प्रारम्भ में जननेन्द्रिय से था, इस तथ्य का ज्ञान उस समय लोगों का था या नहीं. यह स्पर नहीं होता । परन्तु 'लिंग' नाम से ही, और चूँ कि महाभारत में इस सम्बन्ध को स्पष्ट रूप से माना गया है, हम यह बह सकते हैं कि 'दीवायन एच-नृब' के समय में भी इस सम्बन्ध का ज्ञान लोगों का था। परन्तु इस लिंग-मृत्तिं की उपासना-विधि दिलकुल नई थी श्रीर प्राचीन जननेन्द्रिय-सम्बन्धी प्रतीकां से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। 'लिंग' को केवल भरदाद दिए का एक प्रतीक माना जाता था, स्त्रीर उसकी उपासना फल, फल स्त्रादि द्वारा

१. श्रीभारत गृहा-मृहः १, २, ७, २३।

<sup>₹. &</sup>quot;, ; १,२,७।

<sup>¥. &</sup>quot;, ; ₹, ₹, ₹₹, ₹₹ !

<sup>¥. \* \* : ₹, ₹, ₹, ₹ }</sup> 

६. , , , , ३, १६, १४।

ठीक उसी प्रकार की जाती थी जिस प्रकार उसकी मानवाकार मूर्तियों की। इससे पता चलता है कि रह का 'लिंगोपासना' के साथ सम्बन्ध ऋब बहुत प्राचीन हो गया था, और लिंग-मूर्ति के ऋादिम जननेन्द्रिय-सम्बन्धी स्वरूप को ऋब बिलकुल मिटा दिया गया था। यह इस बात का बोनक है कि उस समय तक निन्दु-पाटी की जाति का ऋार्य जाति के साथ पूर्णरूप से सम्मिश्रण हो चुका था।

गृह्य-सूत्रों में रुद्र की पत्नी को जो स्थान दिया गया है, उससे भी यही सिद्ध होता है कि इस समय तक सिन्ध-घाटी के निवासी आर्थ जाति के साथ मिल चके थे। कड़ की पत्नी अब एक स्वतन्त्र देवता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। बद्ध की मर्तियों की प्रतिष्ठापन विधियां के साथ-साथ इस स्त्री-देवता के पूजन की विधियाँ भी बताई गई हैं, और पहली बार उसको 'दुर्गा' कहा गया है '। यद्यपि उसकी मुर्तियों का कोई सीधा उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि देवी के स्नान ऋषिद का जो विधान किया गया है, उससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी मित्तर्यां भी अवश्य बनाई जाती होंगी। इस देवी के स्वरूप का पता हमें उसकी उपाधियों से चलता है, जो 'ब्रार्या', 'भगवती', दिइसंक्ीर्टि' ब्रादि है। इनसे सिद्ध होता है कि इस देवी को उच्च कोटि का देवता माना जाता था और उसका कीर्तिगान अन्य देवता भी करते थे। 'महाकाली', 'महायोगिनी' और 'शंखधारिगी' उपावियां भी इसे दी गई हैं. और इनसे पता चलता है कि इस देवी का स्वरूप लगभग वैसा ही था जैसा आगे चलकर 'दुर्गा' का हुआ। इसके अतिरिक्त एक और उपाध 'महाप्रकी' में यह स्पष्ट पता चलता है कि प्रारम्भ में यह देवी, प्रश्वी देवता ही थी। दूसरी श्रीर इसकी एक अन्य उपाधि 'मनोगमा', इस बात की ख्रोर संकेत करती है कि इस देशी के रवरूप के टार्शनिक पहलू का भी विकास हो रहा था और इस रूप में इस देवी के साझात्कार के लिए ध्यान और योगास्यास आवश्यक थे। सम्भवतः इस समय तक इस देवी का उपनिषदों की शक्ति से तादातम्य हो गया था। यहाँ तक ही नहीं, उसकी एक उपाधि 'महावैष्णवी' से तो यह पता चलता है कि इस समय तक इस देवी को रुद्र की शक्ति ही नहीं. ऋषित ऋन्य देवताओं की शक्ति भी माना जाता था। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि देवी को हवि: देते समय जिन मन्त्रों का पाठ होता था, वे सब अमिन अथवा 'आपवः' सम्बन्धी प्राचीन श्रतियाँ हैं। इससे सिद्ध होता है कि इस समय ऋषियों को देवी की उपासना के लिए मन्त्र दूँ दुने में कठिनाई हो रही थी। इसका कारण यह था कि ऐसे मन्त्र प्राचीन श्रतियों में ये ही नहीं। ऋार्य धर्म में देवी की उपासना के विदेशीय होने का यह एक और प्रमाण है। यहासुत्रों में रुद्र की मानवाकार और लिंगाकार मुर्चियों का एक साथ उल्लेख किये जाने का ऐतिहासिक महत्त्व है। इससे पिछले ऋष्याय के हमारे उस कथन की पृष्टि होती है कि भारतवर्ष में मूर्त्तिपूजा अपैर देशानय निर्माण का उद्भव सिन्धु-घाटी की सभ्यता के प्रभाव पड़ने से हुआ। चृंकि लिंग-प्रतीकों की उपासना का उद्भव भी उसी प्रभाव के अन्तर्गत और उसी समय हुआ था, अतः भारतीय धार्मिक प्रन्थों में इन

१. बीधायन गृह्य-सूत्र : ३, ३, ३।

दोनों का उल्लेख लगभग साथ-माथ होना चाहिए और यही हम गृह्यसूत्रों में पाते हैं। इसलिए मूर्तिपूजा और देवालय-निर्माण के उद्भव के सम्बन्ध में हमने जो सुकाव दिया है, वह ठीक प्रतीत होता है।

रावसूत्रों में बद्ध और बद्ध-पत्नी की उपासना के विकास के सम्बन्ध में तो हमें उपर्य क्त मुल्यवान सामग्री मिलती ही है। इसके साथ-साथ इन्हीं ग्रन्थों से उस रहस्यमय देवता विनायक के सम्बन्ध में भी, जिसका एक ऋला उल्लेख धर्मसूत्रों में किया गया है, ऋनेक महत्त्वपूर्ण बातों का पना चलता है और इनसे इस देवता के स्वरूप को समक्तने में सहायता मिलती है। ऐसा जान पड़ता है कि प्रारम्भ में 'विनायक' एक जातिवाचक नाम था, जो जनसञ्जारमा के प्रचलित विश्वामी के अनुसार राज्यों के एक गण-विशेष के लिए प्रयुक्त होता था। 'मानव रहत्त्वृत्' में एक स्थल पर एक नहीं, चार विनायकों का उल्लेख किया गया है १। उनके नाम हैं—'शालकटंकट', 'कुप्माएड राजपुत्र', 'डस्मित' त्र्यौर 'देवयजन'। इनको ऋहितकारी जीव माना गया है। जिन मनुःयों पर इनका प्रभाव पड़ता है, वे पागलों की तरह स्नाचरण करते हैं - उनको श्वप्नों में स्रशुम लव्चरण दिखाई पड़ते हैं स्नीर उनको सदा ऐसा लगता है मानों कोई उनका पीछा कर रहा हो। इन विनायकों के दुष्प्रभाव से राजकुमारों को राजगद्दी नहीं मिलती, विराहासिकारिकी कन्यात्रों को वर नहीं मिलते, स्त्रियाँ शीलवती होते हुए भी पुत्रविहीना रह जाती हैं, विद्वानों को सम्मान नहीं मिलता, विद्यार्थियों के ऋष्ययन में अनेक वाधाए पड़ती हैं, व्यापारियों को व्यापार में हानि होती है और किसानों की खेती नष्ट हो जाती है। संदोष में यह विनायक सामान्य रूप से उत्पाती जीव माने जाते थे ऋीर मनुष्यों के साधारण व्यापार में उनके कारण वाधाएँ न पड़ें, इस उद्देश्य से, उनको संतुष्ट करने का प्रयत्न किया जाता था। इसके लिए जो विधियां वताई गई 🖏 ः नरें रातु इंग्रें का पुट अधिक है और उनका स्वरूप स्पष्ट ही अधर्ववेदीय है। इससे पता चलता है कि ये 'विनायक' जनसाध्यसम् के प्रचलित विश्वासों के छेत्र के जीव थे। वह दिरियों तम निवारक सूर्य के स्तवन के साथ समाप्त होती थीं, और इससे हम यह भी अनुमान कर सकते हैं कि विनायकों को अन्धकार और नदी के जीव माना जाता था।

इन चार विनायकों का फिर और कहीं उल्लेख नहीं हुआ है; परन्तु 'बौधायन यहा-सूत्र' में एक विनायक की अर्चना का विधान किया गया है । यह विनायक वही है जिसका उल्लेख 'बौधायन धर्म-सूत्र' में भी हुआ है। इस विनायक और उपर्युक्त चार विनायकों में क्या सम्बन्ध था, इसको स्पष्ट नहीं किया गया। परन्तु नाम के साम्य के नाय नाय हल विनायक के गुरू भी वैसे ही हैं जैसे उन चार विनायकों के। हाँ, उन गुरूषों में कुछ थोड़ी-बहुत बृद्धि हो गई है। विष्नकारी से बढ़कर अब यह विनायक विष्नपति हो गया है, और विष्नों के नाश के लिए तथा फिर सामान्य रूप से सफलता के लिए अब उससे प्रार्थना की जाती है। उसके स्वरूप के वर्शन में अब प्रशंसा-सूचक

१. मानव गृह्य-सूत्र : २,१४।

२. वीषांदन ग्य-सूद्र : २, १, १०।

वाक्यों और उपाधियों का प्रयोग ऋषिक होता है। परन्तु, जिस स्तीत हारा इसकी ऋर्चना की गई है, उसके ऋन्तिम श्लोक में विधिवन ऋर्चना के उपरान्त उससे दूर चले जाने की जो प्रार्थना की गई है, उसीस इस विधि के वास्तविक उद्देश्य का पता चलता है, जो एक ऋदितकारी और भयावह जीव को उपासक से दूर रखना था। ऋतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह विनायक भी विनायकरण में से एक था, और प्रारम्भ में मानो अपने गण के प्रतिनिधि के रूप में इसकी उपासना होती थी। ऋर्थान्—इस एक विनायक की संतुष्टि से समस्त विनायकरण की संतुष्टि हो जायगी, ऐसा माना जाता था। परन्तु कालान्तर में इसके इस प्रतिनिधि रूप की स्मृति चीए होती गई, और उसको एक स्वतन्त्र देवता माना जाने लगा। धर्मसूत्रों में वर्णित और 'हित्तमुख', 'वक्रतुष्ट' ऋदि उपाधियों-जैसा ही उसका स्वरूप है। उसके पुरुष परिचरों, स्त्री-परिचरों, 'पार्थदों' और 'पार्थदों' का भी उल्लेख किया गथा है। ऋन्तिम श्लोक से पहले श्लोक में उसकी एक उपाधि 'गगुंश्वर' भी है, जिससे ऋगों चलकर गगुंश नाम बना।

यह विनायक उत्तर-कालीन 'गणेश' का आदि रूप है। 'बीधायन गृह्य-सूत्र' में इसका एक स्त्री-देवता के साथ साहचर्य भी बताया गया है, जिसका नाम 'ज्येन्टा' है '। विनायक के स्तवन से ठीक पहलेवाले संदर्भ में इस स्त्री-देवता की अर्चना का विधान किया गया है। विनायक के समान ही इसको भी 'हिस्तिमुखा' कहा गया है। उनके परिचर भी 'पार्षद' और 'पार्षदी' कहलाते हैं। उसके खरूप और गुणों का वर्णन नहीं किया गया; परन्तु विनायक की सहचरी होने के नाते संभवतः उसका खरूप और गुणों का वर्णन नहीं किया गया; परन्तु विनायक की सहचरी होने के नाते संभवतः उसका खरूप और गुणां भी विनायक जैसे ही थे। दुर्गा से उसे पृथक माना गया है; परन्तु यह घ्यान देने योग्य बात है कि इसकी आहति को महादह दरावा गया है। उसके रथ के सम्बन्ध में कहा गया है कि उसे सिंह और व्याव खींचते थे। यह दो गुण बाद में स्वयं तुर्गा के ही जाते हैं। यह रूपन्तिमा इन दोनों देवताओं के तादारम्य की ओर संकेत करता है और पुराणों के समय तक तो वास्तव में 'ज्येन्टा' दुर्गा का एक नाम बन ही गया था। यह बात महत्वपूर्ण है और इसका पूरा अर्थ हम आगे चलकर समर्गेंगे।

उत्तर वैदिक साहित्य में विनायक का इस प्रकार सहसा उल्लेख और अपर काल में शिव के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध, इन दोनों ही बातों के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि विनायक के श्वरूप और उसकी वास्तविक उत्पत्ति के विषय में छान दीन की जाय। अभी ऊपर हम कह चुके हैं कि प्रारम्भ में यह विनायक विनायकमण में से एक या और यह विनायकगण जनसाधानण के प्रचलित विश्वास के अनुनार छित्तकारी जीव थे। क्या किसी समय घट का भी इन विनायकों के साथ कोई सम्बन्ध था १ 'बीधायन एक्ष-सूत्र' में जहाँ विनायक का उल्लेख किया गया है, वहाँ उसे 'भूतपित', 'भूपित', 'भृताना पिति' और 'भुवनपित' की उपाधियाँ दी गई हैं। ये उपाधियाँ साधारणतया घट के लिए प्रयुक्त होती हैं। इसके अतिरिक्त एक स्थल पर विनायक को 'उप' और 'भीम' भी क्या गया

१. बीबायन गृहानहत्रः २,६।

है, जो बैदिक साहित्य में विशेष रूप से रुद्र की उपाधियाँ हैं। रुद्र श्रीर विनायक दोनों के परिचरों का भी एक ही नाम है, जबिक विष्णु के सम्बन्ध में किसी परिचर्त्वर्ग का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह धारणा होती है कि रुद्र श्रीर विनायक का परस्पर सम्बन्ध जितना ऊपर से प्रतीत होता है, उससे भी कहीं श्रीधक घनिष्ठ है। श्रपर-कालीन साहित्य में, विशेषकर पुराणों में, शिव को यहुधा गणेश की उपाधियाँ दी गई हैं, श्रीर गणेश को धायः भगवान शिव के अनेक गुणों से विभूषित किया गया है। इससे यह प्रवल धारणा होती है कि कुछ विशेष पहलुखों से देखने पर शिव श्रीर गणेश का स्वरूप परस्पर बहुत विभिन्न नहीं था, श्रतः यह संभव हो सकता है कि श्रारम्भ में यह दोनों देवता एक ही थे।

हमने प्रथम अध्याय में इस बात की ऋोर संकेत किया था कि ऋपने एक रूप में रुद्ध बिनायक के समान ही एक भयावह देवता थे, जिनकी तुष्टि के लिए 'त्र्यम्बक होम' किया जाता था। सत्र प्रन्थों में शूलगव यज्ञ के वर्शन से यह बात ग्रीर भी सफ्ट हो जाती है। हो सकता है कि अपने एक रूप में स्वयं रुद्र को ही एक विनायक माना जाता हो और उसी रूप में उसको हस्तिमख भी कल्पित किया गया हो। संभवतः इसः क्य में रुद्र को 'गिरिचर' भी माना जाता था, ऋौर उनके कन्दरावास के प्रतीक स्वरूप मुवक को उनका बाहन कहा गया था । यह स्मरण रखना चाहिए कि उत्तर वैदिक काल में यह मुणक अनिवार्य रूप से गरोश का वाहन माना जाने लगा. शिव का नहीं। संभवतः इस रूप में शिव को ही विनायक कहा जाता था। रुद्र और गर्णेश के इस श्चादिकालीन तादात्म्य की पुष्टि 'त्रथर्वशिरस् उपनिषद्' से भी होती है, जिसमें रुद्र त्रीर विनायक, इन दोनों देवतात्रों को एक माना गया है। कालान्तर में रुद्र के अन्य रूपों का विकास दूसरे प्रकार से हुआ और उनका यह रूप मानों पृथक सा हो गया और होते-होते. इस रूप में रुद्र, विनायक के नाम से एक स्वतंत्र देवता वन गये। सूत्र ग्रन्थों के समय तक वर अवस्था आ गई थी। देवकथाओं में एक देवता द्वारा अन्य देवताओं की भ्रात्मसात कर लेने की प्रक्रिया तो काफी प्रचलित है और इसके उदाहरण हम रह के ऋनेक रूपों की विवेचना करते समय दे भी चुके हैं। परन्तु एक विपरीत प्रक्रिया भी देव-कथाओं में चलती है, अर्थात एक ही देवता के विभिन्न रूपों का विकास होते-हाते अनेक स्वतंत्र देवताक्षी का अस्तित्व हो जाना। कद्र और विनायक के सम्बन्ध में यही विपरीत प्रक्रिया काम करती हुई दृष्टिगोचर होती है। प्रारम्भ में विनायक रुद्र के ही एक रूप का नाम था; परन्तु जैसे-जैसे इस रूप का विकास होता गया, उस प्रारम्भिक तादात्म्य की स्मृति मिटती गई स्त्रीर स्त्रन्त में दोनों स्वतन्त्र देवता वन गये। साथ ही गर्शाश को रुद्र का पुत्र माना जाने लगा और यह पिता-पुत्र सम्बन्ध उपयुक्त है भी; क्योंकि रुद्र के ही एक रूप से गर्धेश का जन्म हुआ है।

ऊपर जो दुः कहा गया है, उसको देखते हुए अपर वैदिक काल में ज्येष्ठा और

१० स्ट्र के इस रवस्य को उत्पत्ति केसे हुई, यह इस पहले अध्याय में 'त्र्यस्वक होम' और 'शतरुद्रिय स्तोत्र' के प्रसंग में दिखा चुके हैं।

दुर्गा का तादातम्य बड़ा अर्थपूर्ण हो जाता है। संभवतः ज्येष्ठा विनायकों की सजातीय ही प्रचलित लोक-विश्वास की एक स्त्री-देवता थी, और इसी कारण रद्ध के विनायक रूप से उसका साहचर्य रहा होगा। जब स्वयं रुद्ध का साहचर्य एक अन्य स्त्री देवता से हुआ जो उनकी पत्नी कहलाई, तब इस ज्येष्ठा का उस स्त्री देवता से तादातम्य हो जाना स्वाभाविक ही था। यद्यपि कुछ समय तक उसकी अलग उपासना होती रही, तथापि अन्त में उसको दुर्गा से अभिन्न माना जाने लगा और उसका नाम दुर्गा के अनेक नामों में गिना जाने लगा। अतः दुर्गा और ज्येष्ठा का यह तादातम्य, रुद्ध और विनायक के आदि तादातम्य का एक और प्रमाण है।

हमारा यह निरीच्या ऋव वैदिक काल के ऋन्त तक पहुँच गया है। इस ऋष्याय को समाप्त करने से पहले, हम संचेष में यह देख लें कि उत्तर वैदिक काल में, वैदिक कद्र की उपासना में कितने महान् परिवर्तन हुए थे।

मिन्ध-घाटी के निवासियों का वैदिक आयों के साथ सम्मिश्रण हो जाने पर रह ने सिन्धु-घाटी के पुरुष देवता को आत्मसात् कर लिया। इसके फलस्वरूप, सिन्धु घाटी की स्त्री-देवता का कड़ की पूर्व सहचरी अधिका के साथ तादात्म्य हो गया और उसको कड़ पत्नी माना जाने लगा । इस प्रकार भारतवर्ष में देवी की उपासना आई और शासमत का स्त्रपात हन्ना। इसके त्रितिरक्त जननेन्द्रिय-सम्बन्धी प्रतीकों की उपासना, जो सिन्धु-घाटी के देवताओं की उपासना का एक अंग थी. का भी बद्र की उपासना में समावेश हो गया। साथ ही 'लिंग' रुद्र का एक विशिष्ट प्रतीक माना जाने लगा और इसी कारण उसकी उपासना भी होने लगी। परन्तु धीरे-धीरे लोग यह भूल गये कि प्रारम्भ में यह एक जननेन्द्रिय सम्बन्धी प्रतीक था। इस प्रकार भारतवर्ष में लिंगोपामना का प्रादुर्भाव हुन्ना, जो शैंव धर्म का एक द्यंग वन गई। दूसरी स्त्रोर उपनिषद् प्रत्थों से पता चलता है कि रुद्र की उपासना का प्रचार नई धार्मिक और दार्शनिक विचार धारात्रों के प्रवर्तकों में हो रहा था, और य लोग रुद्र को परब्रह्म मानते थे। परन्तु रुद्र का स्वरूप प्रचलित लोक-धर्म और धार्मिक आचार में लगभग वही रहा जो प्राचीन वैदिक काल में था। परन्तु इसी समय भक्तिबाद का विकास भी द्रुतगति से हो रहा था ऋौर उसमें रद्र को जो देवाधिदेव का पद दिया जा रहा था, वह भी अधिकाधिक लोगों के सामने आ रहा था। इसके साथ-साथ रुद्र के एक प्राचीन रूप के विकास के फलरवरूप एक नये देवता का प्रादुर्माव हुआ जिसको सुत्रों में 'विनायक' कहा गया है, और जो अपर वैदिक काल में गरोश नाम से प्रसिद्ध हुआ। चद्र त्रीर विनायक प्रारम्भ में एक ही देवता के दो रूप थे। परन्तु इस बात की स्मृति धीरे-धीरे ल्रप्त हो गई, त्र्रौर गरोश को कद्र का पुत्र माना जाने लगा।

रुद्र की उपासना की विधि में भी महान् परिवर्तन हुआ। जिस समय उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धान्तों का निर्माण हो रहा था, उसी समय भक्तिवाद की धारा भी चली, जिसका एक संकेत हमें 'श्वेताश्वतर उपनिषद्' में मिलता है। इस भक्तिवाद ने इस देश की धार्मिक विचारधारा और आचार को विलकुल ही पलट दिया। ब्राइस्णों के कर्मकाण्ड का धीरे धीरे हास होता गया, और उसका स्थान प्रार्थना और देवता के चरणों में सीधे-सादे उपहार रखने

की विधि ने ले लिया। सिन्धु-घाटी की धार्मिक परम्परा के प्रभाव से भारतवर्ष में देवालयों में पूजा करने की प्रथा चली और चूँकि यह प्रथा मिन्दार के अनुकूल थी, अतः इसको दुरन्त ही अपना लिया गया। उसी समय से यह भारतवर्ष की धार्मिक परम्परा का एक स्थायी आंग बन गई। अब कह के मिन्दिर बनने लगे, और उनमें कह की मूर्तियों का प्रतिष्ठान होने लगा। ये मूर्तियों का कर कर मी थीं और 'लिंगाकार' भी।

इस प्रकार वैटिक युग के समाप्त होते-होते रुद्र के उपासना के स्वरूप में आमूल परिवर्तन हो गया आं.र मानों इसी परिवर्तन के प्रतीक स्वरूप रुद्र का नाम भी बदल गया तथा अब बह 'शिव' कहलाने लगे। वैदिक युग के अनन्तर साधारण रूप से उनका यही नाम हो गया।

## चतुर्थ अध्याय

भारत में अपर वैदिक काल के सबसे प्राचीन ेतियानिक अभिलेख हैं—शिव नारिक तथा 'परिचृति' ऋरि 'कीटिल्य' के प्रनथ । जहाँ तक मगवान शिवकी उपासना का सम्बन्ध है, इन ऋभिलेखों में हमें कतिपय उल्लेखों के ऋतिरिक्त कुछ नहीं मिलता । परन्तु इन उल्लेखों से उन निष्कर्षों की पुष्टि होती है, जिन पर हम पिछले तीन श्रश्यायों में पहुँ चे थे। बीद अन्ध 'दीघ निकाय' में विष्णु ऋौर शिव दोनों का उल्लेख है; परन्तु उनकी उपासना के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया। प्राचीन 'विपिटक' ऋौर 'जातक' अन्धों में भी यही स्थिति है। पाणिनि ने ऋपनी ऋष्टाध्यायी में रुद्र ऋौर उनकी उपाधियों 'भव' ऋौर 'शवं' का तो उल्लेख किया है ', परन्तु उनके नये नामों, 'शिव', 'शंकर' आदि का नहीं। परन्तु यह ग्रन्थ सुतों के समय से बाद का है, इसके अनेक संकेत मिलते हैं। प्रन्थ में केवल 'कद्र', 'मव' ऋरे 'शर्व' नामों से स्त्री-लिंग बनाने का नियम ही नहीं दिया गया, ऋषित दो बार 'भक्ति' श्रीर दो बार 'भक्त' का उल्लेख भी किया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक भक्तिवाद का प्रादुर्भाव हो चुका था; वल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि इस समय तक यह भक्तिवाद कुछ प्राचीन भी हो चुका था; क्यों कि एक सूत्र में कृष्ण श्रीर अर्जुन के भक्तों का उल्लेख किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि पाणिनि के समय तक इन दोनों को देवता माना जाता था और इनकी पूजा होती थी । मूर्तियों और देवालयों का उल्लेख अध्याध्याची में कहीं नहीं है; परन्तु उस समय वे रहे अवश्य होंगे।

पाणिनि के समय में भगवान् शिव के विकसित स्वरूप का सबसे बड़ा प्रमाण वे सूत्र हैं जिनको 'माहेश्वर' कहा गया है और जो उनकी ऋष्टाध्यायी के ही नहीं, ऋषित तत्कालीन संस्कृति के समस्त व्याकरण के ऋग्यार हैं। इन सूत्रों में संस्कृत वर्णों का एक विशेष ढंग से वर्गोंकरण किया गया है, जिससे प्रत्येक वर्ग का एक छोटा-सा नाम बन जाता है, जिसे प्रत्येक वर्ग का एक छोटा-सा नाम बन जाता है, जिसे प्रत्येक वर्ग कहते हैं '। इन प्रत्याहारों को लेकर ही वैयाकरण ऋषने सूत्रों की रचना करते थे। ये सूत्र महेश्वर ऋर्थात् भगवान् शिव के प्रकट किये हुए माने जाते हैं। ऋौर चूँकि इन सूत्रों में संस्कृत भाषा की सभी ध्वनियाँ ऋन्तरिंत हैं, ऋतः ये सूत्र महेश्वर के दिये हुए हैं, इसका

१. श्रष्टाध्यायी : १, ६६; ३, ४२; ४, १००।

٦. ,, : ٢, ४٤ ١

<sup>₹. ,, :</sup> २, २१; ३, ६५ 1

٧. ,, : ٧, ६=: ٧, १०० ا

٧. ,, : ٩, ६ = ١

६. ,, ः ये माहेश्वर स्त्र क्स प्रकार हैं:— "क इट (स्), क तृ (क्), ये को (क्), ये की (क्), दे की (क्), इय वर (ट्), ल (स्), य म ग स्थ न (म्) मा म (ल्) , स इय प (प्), क व ग ह द (स्), स प स (र्), ह प स (र्), ह (ल्)।"

अर्थ यह हुआ कि उस ममय तक यह माना जाने लगा था कि मानव को वाक्-शक्ति भगवान शिव से ही मिली हैं । यह शिव के स्वरूप के महान् उत्कर्ष का सूचक है।

पाणिनि की ऋशाध्यायी के ऋनन्तर हमें फिर ईसा से चौथी शताब्दी पूर्व का कौटिलीय ऋथंशास्त्र ही उपलब्ध हैं। इस प्रन्थ में दुर्गों के ऋन्दर बने शिव ऋौर ऋन्य देवताऋों के मन्दिगें का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके ऋतिरिक्त इस प्रन्थ में ऋौर भी बहुत-सी ऐसी सामग्री है, जिससे पता चलता है कि उस समय तक देवालय ऋौर मृतिंपूजा स्थायी रूप से भारतीय धर्म का ऋंग बन चुके थे ।

ऊपर जिन अन्थों की चर्चा की गई है, उनसे कोई श्रौर विशेष महत्त्व की सामग्री नहीं मिलती। अतः अब हम अपर वैदिक काल में शैवधर्म-सम्बन्धी अपनी जानकारा के अपने स्रोत को लेंत हैं। यह स्रोत है —रामायण और महाभारत।

रामायण और महाभारत में श्वन्धर्म का काफी विकसित रूप दिखाई देता है, जिसमें पौराणिक श्वेव धर्म के प्रायः सभी लच्चण वर्तमान हैं। परन्तु रामायण और महाभारत का रचना-काल काफी लम्बा है, इसी कारण उसमें कृद्र की उपासना के प्राचीन और अर्वाचीन दोनों रूप पाये जाने हैं। रामायण में महाभारत की अपेदा श्वेव धर्म का कुछ अधिक प्राचीन रूप दिखाई देता है, अत पहले हम रामायण को ही लेते हैं।

स्त्र अन्थों की अपेद्धा रामायण में रुद्र का स्वरूप अत्यिषक विकसित है। उनको सामान्यतः अव रुद्र नहीं, अपितु 'शिव' कहा जाता है। 'महादेव', 'महेश्वर', 'शंकर', 'त्र्यस्वक' और त्र्यस्वक के पर्यायवाची अन्य नामों का अव पहले की अपेद्धा बहुत अधिक प्रयोग होता है। मयावह 'रुद्र' से सौम्य 'शिव' नाम का परिवर्तन केवल नाम का ही परिवर्तन नहीं है, अपितु इस देवता के स्वरूप में एक महान् परिवर्तन का बाह्य लद्धाण है, और रुद्र के सौम्य करने की उस प्रक्रिया की सफल समाप्ति का सूचक है जो वैदिक काल हैं है प्रयोग हो रहे थी

उपनिषद् इन्हीं ने इनने देखा था कि नई धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा के सम्पर्क में आकर रुद्र के प्राचीन स्वरूप में कितना परिवर्तन आ गया था। 'श्वेताश्वतर' उपनिषद से यह भी पता चलता है कि उसी समय मित्तवाद का भी प्रादुर्माव हो रहा था, और विष्णु और शिव को इस मित्तवाद के आराध्य-देव बनाया जा रहा था। इस मित्तवाद के मूल सिद्धान्त थे—ईश्वर में निष्ठा, और ईश्वर की दया तथा कृपा से मोच प्राप्ति। इन सिद्धान्तों के प्रमाव से रुद्र के प्राचीन स्वरूप का मयावह अंश पीछे, पड़ गया, और रुद्र का सीम्य रूप अधिकाधिक सामने आता गया। जिस समय तक मित्तवाद ने पूर्णरूप से प्राचीन कर्मकायड का स्थान लिया, उस समय तक रुद्र को भी एक सीम्य और दयावान देवता के रूप में और सच्चे अर्थ में 'शिव' माना जाने लगा था। रामायण में हम रुद्र का यही क्य देखते हैं। अब रुद्र वह देवता नहीं हैं, जिनके प्रकोप से और जिनके भयानक वाणों

संस्कृत को जो देव-वासी का पद दिया गया है, उसका भी यहां कारण प्रतीत होता है।

२. कीटिल्य वर्थ-सास्त्र (साम सास्त्री संस्टरण)—१, २२; २, ६० ।

से सभी डरते थे. अपित अब वे सदा ही मानवमात्र के कल्याण करने में लगे रहते हैं १। बे वरदावा हैं रे. त्राश्यतोप हैं त्रीर दयानिधि हैं। उनका पद भी ऋब ऋत्यन्त उत्झाल है। उपनिषदों में हमने देखा था कि रुद्र को दार्शनिक रूप से परंबद्ध माना जाता था। भक्तिबाद के उत्थान के साथ उनके इस रूप का भी ऋधिकाधिक प्रचार हुआ। प्राचीन वैदिक देवमएडल का ऋव इतना हास हो गया था कि वह प्रायः नगएय था और उसके स्थान पर एक 'त्रिमर्ति' का उत्थान हो रहा था। इस त्रिमृतिं में भी 'ब्रह्मा', प्रायः पीछे-पीछे ही रहते हैं, स्त्रीर विश्व के सक्रिय संचालन स्त्रीर नियंत्रण के कार्य में इनका स्थान त्रिमृति के अन्य दो देवतास्त्रों, विष्णु स्त्रौर शिव की ऋषे ज्ञां कुछ घट कर है। जब जब देवतास्त्रों पर कोई संकट पड़ता है, बहुधा ब्रह्मा देवतात्रों की स्रोर से इन्हीं दो देवतात्रों में से किसी एक से साहाय्य याचना करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं । जहाँ तक विष्णु और शिव का सम्बन्ध है, अभी तक इन दोनों के बीच कौन श्रेष्ठ है. इसके लिए कोई संघर्ष नहीं होता था। दोनों के उपासक अपने-अपने देवताओं को श्रेष्ठ मानते थे: पर इसको लेकर एक दूसरे से कगडते नहीं थं। रामायस चुँकि एक वैष्णव अन्थ है, इस कारण इसमें विष्णु को अपेसाइत अधिक महत्त्व दिया गया है। परन्त जहाँ-जहाँ शिव का प्रसंग आया है, शिव की ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उन्हें देवता श्रों में सर्वोच श्रोर सर्वोत्तम तथा देवों के देव कहा गया है । न्नमर लोक में भी उनकी उपासना होती है । प्रत्येक महान संकट में देवताग्या सहायता श्रीर परित्राण के लिए उन्हीं के पास दोड़े जाते हैं। एक बार तो स्वयं विषया अन्य देवताओं को लेकर उनकी शरण में गये थे ।

भगवान् शिव का उपनिपदोंदाला दार्शनिक स्वरूप रामादण में ऋषिक नहीं मिलता । परन्तु उनको उस समय जो उत्कृष्ट पद प्राप्त है, उससे स्वष्ट है कि इसका ज्ञान तब ऋषश्य था। एक स्थल पर तो स्पष्ट रूप से शिव को जगत् की सृष्टि ऋौर ऋन्त करनेवाला, सब लोकों का ऋषार ऋौर परं गुरु कहा गया है । एक ऋन्य स्थल पर उन्हें 'ऋमर', 'ऋच्रर' ऋौर 'ऋच्यय' माना गया है '। वास्तव में शिव का जो स्वरूप रामायण में दिखाई देता है, उसको हम उनके दार्शनिक परंब्रह्म स्वरूप का ही एक लोकियय और सहजगम्य रूप मान सकते हैं।

शिव का योगाम्यास के साथ जो सम्बन्ध पहले-पहल उपनिषदों में दृष्टिगोचर होता

```
१. रामायण, बाल-कारह : ३६. ६-१०।
```

٦. .. ,. : ٤٤. १३ ١

३. .. ., :३६, ५1

४. ,, , : ४५, २२-२६; ६६, ११-१२; ६, १: १६, २७।

५. ,, ,, : १३, २१ और आसे।

६. .. : ४५ २३ और आगे ।

o. . , : \ . \ ? |

<sup>5. .. .. : 8, 381</sup> 

है, वह रामायण में अधिक स्पष्ट हो जाता है। शिव की उपासना का और उनको प्रसन्न करने का सामान्य मार्ग अब तपश्चर्या ही है। 'मगोरथ' ने उनको इसी प्रकार तुष्ट किया 'ग्रीट 'जिल्ला है'। स्वयं देवताओं को भी शिव से वरदान पाने के लिए तप करना पहता है'। असल में तपश्चर्या और योग भारतवर्ष में एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित हुए। भगवहर्शन और मोद्याप्ति के लिए इनको अत्यन्त उपश्क्त समस्मा जाता था। यह भी विश्वास किया जाता था कि इनका अभ्याम करनेवाले को अनेक शक्तियाँ भास हो जाती हैं। इसी कारण तपश्चर्या और योगाभ्यास को बड़ा गोरवमय पद दिया गया है। इनकी सहायता से मानव देवताओं से उसकर लेते हैं, और दानव भी योगाभ्यास के बल से देवताओं से वरदान प्राप्त करते थे। योग का उत्कर्ष यहाँ तक हुआ कि शिव तक को, जो स्वयं योगाध्यास्य थे, योगास्त्राणी माना जाने लगा और वह महायोगी कहलाने लगे। इसको हम योग का चरमोत्कर्ष कह सकते हैं। रामायण के समय तक यह स्थिति आ चुकी थी, और एक स्थल पर हिमालय में योगास्त्रास करते हुए, भगवान शिव का उत्लेख भी किया गया है '।

परन्तु रामायण में सबसे ऋषिक ज्ञान हमें शिवोपासना के लोकप्रचलित रूप का होता है। शिव ऋब एक कल्याणकारी देवता तो माने जाते ही थे, साथ ही रद्रपली का भी ऋब उनके साथ निरन्तर उल्लेख होता है, ऋौर उनका भी ऋब एक विकसित व्यक्तित्व बन गया है। उनका एक नाम 'उमा' है ' ऋौर उनको हिमवत् ऋर्थात् हिमालय की पुत्री माना जाता था '। यह वही देवता हैं, जिन्हें 'केन' उपनिपद् में 'उमा हैमवती' कहा गया है। हिमवत् से सम्बन्ध होने के कारण इनका नाम पार्वती भी पड़ गया ऋौर ऋगि व्यक्तर यह सबसे प्रचलित नाम हो गया '। एक बार इनको 'रद्राणी' भी कहा गया है '। परन्तु, 'मवानी' नाम को छोड़कर इस प्रकार के नामों का, जो रुद्र के ऋनेक नामों के स्त्रीलिंग रूप मात्र हैं, ऋगो चलकर बहुत कम प्रयोग होने लगा ऋौर इस स्त्री-देवता की सामान्यतः उनके ऋपने नामों से ही पुकारा जाने लगा। इससे भी पता चलता है कि ऋषिकतर ऋन्य देवियों की तरह यह देवी केवल ऋपने पति रूप पुरुष-देवता की छाया-मात्र ही नहीं थी, ऋपितु उनका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व था। शिव के समान ही भक्तिवाद के नम्र श्रमाव से इनका भी ऋादिम भयावह रूप धीरे-धीरे छुत हो गया, ऐसा जान पड़ता है।

रै. रामायण, बा॰ का॰ : ४२, २३-२४।

٦. , : ٧٧, १२ ١

३. .. ड॰ का॰: १३. २१-२२।

४. ,, बार्गार: ३६, २६।

५, १६-२१; ३६, १४-२०; ४३, २; उ० का ४, २५-३०; १३, २२; १६, ३२; ५७, १२-१६।

६. , बा॰ का॰: ३५, १६; ३६, २१; उ० का० ८७, ११।

७. ,, उ० का०: ४, २७; १३, २३; ६, २६-३०।

म. ,, :१३,२३। .

कम से कम शिव की पत्नी के रूप में तो ऐसा अवस्य हुआ है, और तब यह देवी एक सौम्य करवाराका रिगी और दयावती देवी वन गईं। इसका यह अर्थ नहीं है कि उनका पद कुछ गिर गया हो। यद्यपि रामायण में इनका अधिक उल्लेख नहीं हुआ है, तथापि उनके उत्हर पद प्राप्त होने के अनेक संकेत रामायण में मिलते हैं। इसी कारण उनको प्रायः 'देवी' कहा जाता है और समस्त सृष्टि उनका सम्मान करती है '। देवतागण भी उनके सामने आंख उठाने का साहम नहीं कर सकते। रामायण की एक कथा के अनुसार एक बार देववीग से 'कुबेर' की दृष्टि उनके मुख पर पड़ गई, जिससे तत्व्यण कुबेर की आंख ही चली गई '। एक बार जब कुद होकर उत्होंने देवताओं को शाप दे दिया, तब देवता उनके शाप का निवारण करने में असमर्थ रहे '। अतः जब किंव यह वर्शन करता है कि रावण के कैलाम पर्वत को हुलाने पर पार्वती ने दरकर सहसा अपने पित का आलिंगन कर लिया, तब हैंसी आती है। किंव की कल्पना नारी के स्वभाव मुलम भीक्षम को दिखाने में यथार्थता को पीछे छोड़ गई है '।

रामायण में देशी की शिव के साथ ही उपासना होती है, और जिस प्रकार मक्तजन भगवान् शिव से कल्याण की प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार देवी से भी करते हैं। वह हमेशा शिव के साथ ही रहती हैं, और इन दोनों को लेकर जिस उपासना का उत्थान हुआ, वहीं वेदोत्तर काल में शैव धर्म का सबसे अधिक प्रचलित रूप बना।

रामायण में शिव और पार्वती-सम्बन्धी उन देवकथाओं और आख्यानों का चक भी प्रारम्भ हो जाता है, जो शिवोपासना के लोकप्रचलित रूप का एक प्रमुख आंग है, और जिसका पुरास-काल में भारी विस्तार हुआ है।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बैदिक काल में जो कथाए कह के सम्बन्ध में प्रचलित थीं, उनमें से बहुत कम अब तक शेप रह गईं। कह का शिवरूप में परिवर्तन इतना पूर्ण था कि उनका नाम, स्वरूप और उपासना के तरीके तो बदल ही गये, इसके ताथ उनके सम्बन्ध में जिन देवकथाओं का प्रादुर्भाव हुआ, वे भी बदल गईं। यद्यपि अब हमें एक नवीन देवकथा-चक्र का अध्ययन करना पड़ता है, तथापि इनमें कुछ कथाओं का बीज हमें वैदिक साहित्य में मिल सकता है। कुछ कथाओं का आधार तो वैदिक कह का ही एक रूप विशेष है, जिसकी स्मृति तक शेष थी। ये ही कथाएँ वैदिक कह और वेदोत्तरकालीन शिव में सम्बन्ध स्थापित करती हैं, और हमें इस बात का स्मरण कराती हैं कि ये दोनों मूल रूप से एक ही देवता थे। इसका एक असुख उदाहरण है कैलास पर्वत पर शिव का आवाम का होना । यह वैदिक कह के, उत्तर दिशा के साथ, सम्बन्ध का

१. रामायस, बार कार : ३६, ६; १०, २६; उर कार १३, २२- ३०; 🗝, १३।

२. ,, ,, :३४, २१।

इ. ,, उ० का०: १३, २२-२५।

४. ,, बार बार : ३६, २१-२४।

पू. ,, उ० का॰ : १६, २६।

६. ,, बा॰ बा॰: ३६, २६; ३० बा॰ १६, १ श्रीर श्रागे।

जिल्लासमान है। दुर्मास्यवश कोई ऐसा ऋभिलेख उपलब्ध नहीं है, जिनके द्वारा हम इन देशकथा आहे का पूर्व इतिहास जान सकें और इनके ऋदिम स्रोत तक पहुँच सकें।

रामाय ग्रें इन कथा आं में से अधिकतर अपने विकसित रूप में ही पाई जाती हैं। अति कुछ का रूप तो लगभग वैसा ही हो गया है जैसा कि पुरागों में मिलता है। अतः इसको इतने पर ही संतोप करना पड़ेगा कि हम इन कथा ओं का अध्ययन करें और इनके इसी रूप में ऐसे सुराग हूँ हूँ जिस से इनकी उत्पत्ति का पता चल सके।

इनमें से पहली कथा तो भगवान शिव के विषयान की है । यह कथा देवतात्रीं द्वारा मागर मन्थन की वृहत कथा का एक भाग है, जिसका रामायण में संदोप से ही उल्लेख किया गया है। देव और दानव, मन्दार पर्वत को रई (मथनी) बना कर और नाग वास्ति को रज्ज बनाकर जब दीर्घ काल तक सागर का मन्थन करते रहे, तब वासुकि के मुख से त्रीर मन्दार पर्वत का चट्टानों से इलाहल टपकने लगा, जिससे समस्त सृष्टि और खयं देवों तथा दानवों के मरममान हो जाने का संकट उत्पन्न हो गया। भयभीत हो देवतागरा शिव के पास गये, और देवताओं की त्रोर से विष्णु ने उनसे प्रार्थना की कि वह सागर-मन्थन के प्रथम फल के रूप में इस हलाहल को ग्रहण करें। इसपर भगवान शिव उस भयंकर विष को इस प्रकार पी गये, मानों वह अमृत हो । कवि ने यहाँ यह वर्णन नहीं किया कि जब वह हलाहल शिव के कएठ में पहुँचा, तब देवतात्रों की विनती पर उन्होंने उसे वहीं रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया । परन्त कथा के इस भाग का ज्ञान उस समय भी अवश्य रहा होगा: क्योंकि महाभारत में इसका अनेक स्थलों पर विभिन्न प्रकार से उल्लेख किया गया है। इस कथा की उत्पत्ति निःसन्देह वैदिक रुद्र की 'नील-प्रीव.' 'नील-कंठ' उपाधि का समाधान करने के फल लरूप हुई थी। इन उपाधियों के मूल ऋर्थ को लोग भूल गये थे: परन्तु चूँ कि उपाधियाँ स्वयं अभी तक चली आ रही थीं, अतः उनको समसाने के लिए ही यह कथा रची गई।

एक अन्य कथा है -गंगायतरा की र । इसकी उत्पत्ति का हम ऊपरवाले ढंग से समाधान नहीं कर सकते । भगीरथ अपने पूर्वज सगरपुत्रों के उद्धार के लिए गंगा को स्वर्ग से उतार कर पृथ्वी पर लाना चाहते थे। उनकी मक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान् शिव ने गंगा के प्रपात को रोकने के लिए, उसे पृथ्वी पर पहुँ चने से पहले, अपने सिर पर लेना स्वीकार कर लिया। अपने अभिमान में गंगा ने चाहा कि मगवान् शिव को भी अपने साथ वहा ले जायें और पाताल लोक में पहुँ चा दें। गंगा के अभिमान-मर्दन के लिए शिव ने उसकी धारा को अपनी जटाओं में ले लिया, और उन जटाओं के जंगल में गंगा ऐसी खोई कि लाख प्रयत्न करने पर भी बाहर निकलने का कोई मार्ग न पा सकी। इस प्रकार गंगा का अभिमान चूर हो जाने पर, और भगीरथ के सानुरोध अनुनय करने पर, अन्त में शिव ने उसे मुक्त कर दिया। यहाँ इस कथा का प्रयोजन सफ्ट रूप से शिव की महत्ता प्रदर्शन ही है; परन्तु बास्तव में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका पता नहीं। संभव है कि जिस गंगा नदी को

रे. रामायण, बा॰ का॰ : ४५, १८-२६।

<sup>₹. ,, ,, :</sup> ४२-४३।

पृथ्वी पर देवना व्यक्त माना जाता है, स्त्रीर जिसके उद्गम का शायट उस समय तक ठीक ठीक ज्ञान नहीं था, उसका उचित स्थान-निर्देश करने के लिए इस कथा की रचना हुई हो।

शिव सम्बन्धी अन्य कथाएँ शिव और पार्वती के साहचर्य के कारण बनीं। इनमें सबसे प्रमुख वह है - जो इसी साहचर्य का समाधान करती है । देवताओं के स्वरूप का ऋत्यिषक मानवीकरण हो जाने के कारण यह आवश्यक था.और नवड व्यादश्रीक तर्क की यह माँग भी थी कि किसी देवता को अगर पत्नी मिले तो वह सामान्य पश्चिप-रिश्निद्वारा ही उसे प्राप्त करें। जहाँ तक भगवान शिव का मम्बन्ध है, उनके विषयान की कथा के समान ही उनके विवाह की कथा भी एक वृहत् कथा का भाग है: परन्त उसका वास्तविक प्रयोजन विलक्त स्पष्ट है। उसकी उत्पत्ति का ज्ञान भी सहज ही हो सकता है: क्योंकि जब पार्वती को हिमनत की पुत्री माना जाने लगा, और शिव का वास भी उसी पर्वत में, तब कथा के शेष श्रंशों की पूर्ति एक सहजनी बात थी। रामायण में इस कथा का, केवल एक बार संदित रूप में ही, उल्लेख किया गया है '। इसमें कथानक इस प्रकार है कि उमा ने शिव को वर रूप में पाने लिए तपस्या की. और उसके पिता ने यथासमय उसका विवाह शिव से कर दिया | बाद में इस कथा का विस्तार हुआ और इसमें अनेक दूसरी वातों और घटनाओं का समावेश किया गया। यहाँ तक कि यह कथा महाकाच्यों का कथानक बनने के योग्य हो गई। इनमें से एक घटना है- मदन-दहन। इसकी सम्भवतः एक ऋपनी कथा थी, और इसकी रचना, शिव के आदर्शयोगी रूप पर जोर देने और शायर कामदेव की 'अनंग' उपाधि का समाधान करने के लिए की गई थी। इसका उल्लेख रामायण के एक खन्य स्थल पर भी हुआ है । यहीं शायद इसका ऋदिरूप भी है: क्योंकि इसमें वे नाटकीय अंश नहीं हैं. जो इस कथा के अन्य संरकरणां में पाये जाते हैं। कुछ और बातों में भी यह कथा उनसे भिन्न है। इस कथा के अनुसार कामदेव ने, जो पहले मशरीर था, विवाह के उपरान्त अपनी पत्नी के साथ विचरते हुए शिव को रोकने की उद्दर्खता की । परन्तु शिव के तृतीय नेव के प्रचएड कीधानल से वह भरमसात हो गया। इस कथा से शिव को 'कामारि' की एक नई उपाधि मिली है।

शिव और पार्वती के विवाह की कथा के सिलसिले में ही स्कन्द के जन्म की कथा भी रामायण में दी गई है। सूत्र-प्रन्थों में इस देवता का उल्लेख हो चुका है। परन्तु वहाँ उसके और शिव के सम्बन्ध का कोई वर्णन नहीं किया गया। रामायण में इस कथा के दो भिन्न रूप हैं; परन्तु दोनों आपस में कुछ मिल जुल भी गये हैं। पहले रूप में कथा इस प्रकार है कि शिव आर पार्वती की रित-लीला जब अतिरीर्धकाल तक चलती रही, तब देवतागण घवरा गये। वे ब्रह्मा को अध्रणी बना शिव के वास पर पहुँचे, और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह पार्वती से अपनी काई सन्तान उत्पन्न न करें; क्योंकि ऐसी सन्तान के तेज को तिलोक में काई सहन नहीं कर सकेगा। शिव ने प्रार्थना स्वीकार की; परन्तु उनका जो बीज

१. रामायण, बा० का०: ३५, १३-२०।

र. ,, ,, : २३, १० और **आ**गे ।

३. ,, उ०का०: ६,३ इत्यादि।

विद्धारुथ हो चुका था, उसके लिए कोई उपयुक्त पात्र माँगा । देवतात्र्यों ने पृथ्वी को इस कार्य के लिए राजी किया. और जब शिव के बीज ने समस्त पृथ्वी को ज्याप्त कर लिया, तब श्वामिनदेव उस बीज में प्रवेश कर गये। इसपर उस बीज ने एक श्वेत पर्वत का रूप धारण कर लिया, जिसपर एक शर-वर्ण था और इसी वन में स्कन्द का जन्म हुआ। परन्त देवताओं के इस असामयिक विक्र डालने से पार्वती को बहुत रोप आ गया, और इन्होंने देवताओं को शाप दिया कि वे सदा निःसन्तान रहेंगे । इस कथा का दूसरा रूप अगले खंड में दिया गया है. अपेर एक प्रकार से कथा के पहले रूप को ही आगे बढाता है। क्योंकि, जब राईनी के स्वय से देवताओं की अपनी कोई सन्तान न हो सकी, तब उन्होंने गंगा को अभिन से पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहा, जो उनके शत्र-दानतों का संहार कर सके। गंगा राजी हो गई: परन्त अभिन के बीज को सहन न कर सकी। उसने उसे हिमालय पर्वत पर डाल दिया, जहाँ वह भ्रण रूप में बढता रहा, और उचित समय पर 'स्कन्द' का जन्म हन्ना। इस नवजात शिश्र को कृत्तिकान्नी ने पाया तथा पाला-बोसा. श्रीर इसी कारण उसका 'कार्तिकेय' नाम भी पड़ा । अब यहाँ देखना यह है कि कथा के दोनों ही रूपों में शिव का अमली पत्र 'स्कन्द' नहीं है। दूसरे रूप में तो उसका शिव से कोई सम्बन्ध ही नहीं है अंद उसकी अपनि का पुत्र माना गया है। पहले रूप में भी क्राम्नि ही 'स्कन्द' का अन्यवहित जनक है, यद्यपि जिस बीज से स्कन्द का जन्म हुआ, वह शिव का ही था। यह भी ध्यान देने योग्य वात है कि जब स्कन्द को, शिव का पत्र नहीं. श्चिषित 'श्चिमि-सम्भवः' श्चर्यात् श्चिम सं उत्पन्न बतलाया गया है, तब ऐसा जान पहता हैं कि प्रारम्भ में 'स्कन्द' का शिव का पुत्र नहीं माना जाता था। वह ऋग्नि का पुत्र था श्रीर सम्भव है कि वह सर्य-सम्यन्धी कोई देवता रहा हो । जब हम महाभारत का निरीक्त ए करेंगे तब यह बात और भी रपष्ट हो जायेगी और वहाँ हमें तो इस कथा का वह आदि रूप ही नहीं मिलता है। वहां इस कथा के विकास की विभिन्न अवस्थाओं से हमारा परिचय होता है, अप्रैर हमें यह भी पता चलता है कि क्यों स्कन्द की शिव के साथ सम्बद्ध करने का प्रयाम किया गया ?

इन कथा श्रों के अतिरिक्त रामायण में कई अन्य कथा श्रों के प्रसंग भी आये हैं। अतः इनका भी उम ममय तक प्रादुर्भाव हो गया होगा। दन्न-यज्ञ की कथा का एक बार उल्लेख किया गया हैं ' श्रीर एक बार शिव द्वारा 'अन्धक वध' का भी उल्लेख हुआ। हैं । इसके अतिरिक्त 'त्रिपुरारि' श्रीर इसकी पर्यायवाची शिव की अन्य उपाधियों के उल्लेख से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शिव द्वारा दानवों के तीन पुरों के ध्वंस की कथा भी उस समय तक प्रचलित हो गई थी '। श्री गोरेसियो

१. रामावण, बा॰ का॰: ३६, ४-२७।

२. ,, ,, ३७, २३-२४।

३. ,, ,, : ६६, ६।

४. ,, भर० का० : ३४, ६३।

४. ,, बार्बार : ध्ये, १२; ४, २८; ६, ३।

हारा प्रकाशित रामायण में तो इस कथा के दो प्रत्यच् उल्लेख भी हैं । इस कथा क्री का विन्तृत विवेचन हम 'महाभारत' का निरीच्या करने समय करें से ।

भगवान् शिव का एक प्रमुख ऋौर महत्त्वपूर्ण रूप ऋभी देखना शेष है। वह है---देवता श्री श्रीर मनुष्यों द्वारा ही नहीं, ऋषितु इन दोनों के शत्रु मानेजानेवाले दानवीं द्वारा भी शिव की उपासना । उदाहरणार्थ रावण का जब एक बार अभिमान टूट खुका, तब वह शिव का भक्त हो गया । विद्युत्केश दानव को पार्वती ने गोद लिया था अध्य शिव ने उसे असरत्व का वरदान दिया था । एक अन्य स्थल पर कहा है कि देवताओं के प्रार्थना करने पर भी शिव ने दानवीं का संहार करने से इनकार कर दिया: क्योंकि वह पहले ही टानवों का संहार न करने का बचन दे चुके थे । इससे शिव का दानवों के साथ कुछ निकट सम्बन्ध प्रतीत होता है, ऋीर इस बात में वह विष्णु से विलकुल विषरीत है। विष्णु ने कभी किसी टानव को कोई वर नहीं दिया और न किसी टानव ने ही कभी विष्णु की उपासना की । वह हमेशा देवतास्त्रों के पद्मपाती स्त्रीर दानवों के संहारक रहे हैं। शिव ने जब देवता स्रों की पार्थना को ऋस्वीकार कर दिया, तब विष्णु ने उनके कार्य को ऋपने ऊपर लिया। यह अन्तर इन दोनों देवताओं में एक मीलिक भेद का परिचायक है, यद्याप इनकी उपासना का विकास समान प्रकार से हो रहा था, ऋरि ऋगो चल इन दोनों का तादात्म्य भी हो गया। यह अन्तर इन दोनों देवताओं के आदि-स्वरूप पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालता है। विष्णु प्रारम्भ सेही विशुद्ध रूपसे ऋषों के देवताये। प्रारम्भ सेही उनकी उपासना ऋर्षि काति के उच वर्गों में होती थी और बहुत शीव ही ब्राह्मणों के कर्मकाएड से भी उनका यथेट सम्पर्क हो गया । यहाँ भी उनका महत्त्व बढ़ता ही गया और उनको मानों यज्ञ का प्रतीक माना जाने लगा "। जनसाधारण में विष्णु की उपासना ऋषिक नहीं होती थी। इसके ऋलावा विष्णु का ब्राह्मण पुरोहितों के कर्मकारड के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाने से विष्णु के स्वरूप में ऋथवा उनकी उपासना में किसी विदेशी ऋंश का समावंश न हो सका। कर्मकाएड के उत्थान के साथ यज्ञ को उनका मूर्त-त्वरूप माना जाने लगा खीर इसी से बिष्ण की वह दशा नहीं हुई जो ऋन्य देवता ऋों की हुई। जैसे-जैसे ऋन्य देवता ऋों के महत्त्व का हास होता गया, विष्णु आर्थों के प्रधान देवता बनते गये, और इसी नाते उनके शत्रुओं के संहारक भी, जिनको देवकथा ऋों में दानवों का रूप दिया गया है, ऋायों के प्रधान देवता वन गये। परन्तु रुद्र की यह स्थिति नहीं थी। उनका लोकप्रिय स्वरूप ऋीर प्रचलित लोक-विश्वासों से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध हम देख ही चुके हैं। हमने यह भी देखा है कि अपने इस लोकबिय रूप के फलल्वरूप रुद्र ने आर्थेंतर जातियों के अपनेक देवतात्रों को स्रात्मसात् कर लिया, स्रोर इन जातियों को स्रार्थ जाति के साथ मिलाने

१. रामायस, (गोरेसियो संस्करम) : ४, ५, ३०; ६, ५१, १७।

२. ,, उ०का० :१६,३४ और आगे।

<sup>₹. ,, ,, :</sup> ४, २१ |

४. ,, ,, :६,३ और आगे।

५. 'विष्णुवे यज्ञः'।

की सविधा के लिए इनको आर्थ-देवता रुद्र का उपासक माना जाने लगा । इन जातियों का तो धीरे धीरे आयों के साथ सम्मिश्रण हो गया: परन्त इनके प्रारम्भ में आर्येंतर होने की सिन देवनथाओं में बनी रही। यही कारण था कि इन देवकथाओं में दानवों को शिव का उपासक माना गया है। रामायण में शिव दानवों की उपासना स्वीकार करते हाए और उन्हें बरवान देते हुए पाये जाने हैं। हमें इसको उस प्राचीन काल की स्मृति समस्ता चाहिए। जब दानव, विभिन्न ऋार्येतर जातियों के ऋपने ऋादिम मानवरूप में, शिव की उपासना करते थे और उनसे कल्याण के लिए प्रार्थना करते थे। इस प्रकार शिव मनुष्यों और सुरों के ही देवना नहीं थे. ऋषित दानवां के भी उपास्यदेव थे ! शिव की इस एडिटीय साना को लेकर उनके उपासकों ने उनका पदोत्कर्ष किया। वही एक ऐसे देवता थे, जिन्हें सारी सुष्टि—देव और दानव —पूजते थे। स्वयं विष्णु भी यह दावा नहीं कर सकते थे। इसी कारण शिव-भक्तों ने शिव को ही देवाधिदेव स्त्रीर परम परमेश्वर माना । केवल एक देवता ब्रह्मा भी थे, जिनकी उपासना देव और दानव दोनां करते थे। परन्त बद्धा के इस प्रकार पूजे जाने के कारण विलक्कल भिन्न और अपे चाकृत बड़े सरल थे। चराचर के स्वश के रूप में उनकी कल्पना की गई है। उन्हांने जहाँ देवों की सृष्टि की, वर्षं वानवीं स्त्रीर मनुष्यों तथा ऋन्य प्राणियों की भी । इसी तथ्य को प्रजापित स्त्रीर उनकी दो पिनयों, दिति और अदिति, की कथा में लक्षण रूप से दर्शाया गया है। दिति से दैत्य और ऋदिति से ऋदित्य और ऋत्य देवता उत्पन्न हए। ईसाई देवकथात्रां में भी इसी प्रकार का एक उदाहरण मिलता है कि शैतान और उसके अनुयायी प्रारम्भ में ईश्वर के दरबार के फरिएते थे। देवों और दानवों के समान खष्टा होने के नाते, दोनों के द्वारा बका की उपासना होनी वासाविक ही थी। परन्तु ज्यों-ज्यों विष्णा और शिव का महत्त्व बद्ने लगा, त्यों-यो बझा का महत्त्व घटता गया और अन्त में लुप्तश्राय हो गया। यद्यपि प्राचीनता है नहें द्वा की रणना हिन्हीं में होती रही: परन्तु वास्तव में भगवान शिव ही एक ऐसे देवता रह गये जिनको एकार्थ में 'सर्वेश' कहा जा सकता था।

रामायण में शिव के स्वरूप और उनकी उपासना के प्रमुख ग्रंशों का उल्लेख मिलता है। साथ-साथ इन्हों के सम्बन्ध में अनेक छोटी-मोटी वातों का भी पता चलता है। प्रथम तो रामायण में शिव की दो नई उगाधियों दी गई हैं, 'हर' श्रीर 'वृपस्वज' । पहले नाम की व्युत्पत्ति 'हू' धातु से हुई हैं जिसका ग्रथं है—'लें जाना'। जान पड़ता है कि प्रारम्भ में यह उपाधि अगिन की थी; क्योंकि उसको देवताओं के लिए विल लें जानेवाला माना जाता था। जब कह और अगिन का तादातम्य हुआ, तब सम्भवतः यह उपाधि अगिन से बदलकर कह को दी जाने लगी और कालान्तर में यह उपाधि शिव के सबसे अधिक प्रचलित नामों में से एक हो गई। दूसरी उपाधि का इतिहास भी रोचक है। संहिताओं में हम देख आये हैं

रामायण, बा॰ का॰: ४३, ६; उ० का॰ ४, ३२; १६, २७; ८७, ११। यह उपाधि 'भ्राश्वलायन
गृध्ध-स्थ' में भी एक बार शिव को दी गई है—४, १०।

२. ,, बु०का० : ११७, ३; उ०का० १६, ३४; ५७, १२।

कि 'वृपभ' अथवा 'वृप', रुद्र की एक सामान्य उपाधि थी। इन शब्दों का स्वायतारिक अर्थ 'वैल' है। ब्राह्मण प्रन्थों और उत्तर वैदिक साहित्य में भी यह शब्द रुद्र की उपाधि मात्र ही रहा, और रुद्र के सम्बन्ध में इसका शाब्दिक अर्थ 'वर्षियता' अर्थात् वर्षा करनेवाला किया जाता था। परन्तु धीरे-धीरे ऐसा प्रतीत होता है कि इस शब्द का यह अर्थ लोग भूल गये, और इसके व्याप्तारिक अर्थ को ही लेकर उन्होंने वृपभ को शिव का वाहन मानकर इस उपाधि का समाधान किया। तदनन्तर शिव के मन्दिरों पर जो पताकाएँ फहराई जाती थीं, उनपर सम्भवतः इस वृषभ के चित्र बनने लगे, और इस प्रकार, शिव को 'युरम्थ्यत' की नई उपाधि मिली।

रामायण में ही प्रथम बार शिव के परिचर 'नन्दी' का भी उल्लेख किया गया '। उसको कराल छाङ्गिताला, कृष्ण पिंगल वर्ण का, शमनाकार, छोडी-छाँडी वाशेंबाला, स्मन्दु महावली, विकट रूप और मुण्डी कहा गया है। उसका यह रूप हूबहू बह रूप में शिव के प्राचीन अनुचरों जैना है, जो अब 'गण्' कहलाते थे। नन्दी की एक उपाधि 'मुण्डी' से ऐसा जान पड़ता है कि शिव के कुछ उपासक ऐसे संन्यासी थे जो अपने केश मुड़ा देते थे। अपर काल में तो इस केश-मुंडन का आम प्रचलन हो गया। अतः नन्दी और गण्डमें शिव के उस प्राचीन रूप की याद दिलाते हैं जब प्रचलित लोक-विर्याम के विचित्र रूपधारी अलीकिक जीवों के वे दल-नेता थे। उनके स्वरूप में महान् परिवर्तन हो जाने पर भी इन जीवों का सम्बन्ध उनसे बना ही रहा।

शिव के इसी प्राचीन रूप की ओर रामायण में एक और स्थल पर भी संकेत किया गया है, जहाँ शिव के 'मैंपज्य' को सर्वोत्तम माना गया है '। एक अन्य स्थल पर हम शिव के स्वरूप का एक नया पहलू देखते हैं, जिसकी उत्ते करी चर्चा नहीं हुई है '। यहाँ कहा गया है कि एक बार शिव उर्दती नहित अपने अनुचरों को साथ ले बन में बिहार करने गये। वहाँ पार्वती के विनोदार्थ शिव ने स्त्री-रूप धारण कर लिया और इसके फलस्वरूप उस प्रदेश के प्रत्येक पुरुषतत्व का, यहाँ तक कि पुरुष नामवाले वृद्धों का भी, उसी प्रकार स्त्री-रूप हो गया। तब शिव, पार्वती और उनके सब अनुचर मस्त होकर बन-विहार और असिक प्रस्ते प्रस्ते करने लगे। उसी समय जब 'इल' नामक राजा दैवयोग से उस प्रदेश में आ गये तब तत्व्यण वे भी स्त्री-रूप हो गये। तमी से उनका नाम 'इला' पड़ा। शिव के इस रूप की उत्पत्ति कैसे हुई, यह हम आगे चलकर देखेंगे।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि रामायण में 'लिंग' का कोई उल्लेख नहीं है। परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उस समय लिंगोपासना का अस्तित्व नहीं था। वास्तव में रामायण से हमें शिव की उपासना के सम्बन्ध में, वह सच्ची मिक्त से असझ होते थे और तपश्चर्या द्वारा उनसे वरदान प्राप्त किये जा सकते थे, इसके सिवा बहुत-कुछ पता नहीं

१. रामावर्ग, उ० का० : १६, ८।

२. ,, ,, : ६०, १२ । आस्त्रेद में सद को शिवक् और 'शिवकतन्' कहा गया है।

३. ,, ,, : म७, १२-१६।

लगता। किसी रिव-मिन्टर का अथवा शिव की मूर्त्ति तक का रामायण में कोई उल्लेख नहीं है। परन्तु यह तो हम देख ही चुके हैं कि 'रामायण' मित्तिवाद का विकसित रूप है, श्रीर मित्तिवाद के प्रभाव में शिव का स्वरूप बिलकुल बदल गया था। पिछले अध्याय में हम यह भी देख चुके हैं कि भारत में मिन्दरों और मूर्तियों का निर्माण मित्तिवाद के विकास के साथ-ही-साथ हुआ, अतः हमारा यह मानना युक्तिसंगत ही होगा कि रामायण के समय तक मिन्दर में पूजा करने की प्रथा का प्रादुर्भाव हो चुका था, और शिव की मूर्तियाँ भी वनाई जाती थीं और उनकी उपासना होती थी।

रामायन महास्थान युग में बद्ध और शिव के स्वरूप और उनकी उपासना के विषय में हमें रामायन की अपेक्षा महाभारत से बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती हैं। महाभारत के विभिन्न कालों में एक से अधिक संस्करण हो चुके हैं, अतः हो सकता है कि शिव-सम्बन्धी प्रसंग सब एक ही समय के न हों। परन्तु सब मिलाकर इन प्रसंगों से, उस युग में, बद्ध और शिव की उपासना के विषय में हमें अच्छा ज्ञान हो जाता है।

इस युग में रुद्र-शिव की उपासना के दो रूप हैं — एक दार्शनिक और दूसरा लोक-प्रचलित । यद्यपि महाभारत में इन दोनों रूपों को इस ढंग से पृथक नहीं माना गया है, और यह भी सत्य ही है कि शिव की उपासना के लोकप्रचलित रूप पर उसके दार्शनिक रूप का भी काफी प्रभाव पड़ा है। फिर भी सुविधा इसी में होगी कि हम पहले इन दोनों रूपों का अलग-अलग निरीक्षण करें, और फिर समष्टि रूप से यह देखें कि उस काल में शिवोपासना का क्या रूप था ?

दार्शनिक रूप में शिव को अब परंबंश माना जाता था। वह असीम हैं, अचिन्त्य हैं, विश्वकाश हैं और विश्व को अपनेमें समाये हुए हैं। वह परम हैं और उनसे परे कुछ भी नहीं है। वह महाभूतों के एकमात्र उद्गम और एक मात्र आधार हैं, वह नित्य, अध्यक और कारण हैं। एक होते हुए भी उनके अनेक रूप हैं। वह सबमें ज्यास हैं, और अन्हीं में विश्व का विश्व के आदि हैं, और उन्हीं में विश्व का विश्व होता है। सृष्टि के जिल्लाका के रूप में उनको 'कालका कि सहा गया हैं। इस प्रकार जो स्थान उनको 'श्वेताश्वतर उपनिषद' में दिया गया है, उसको यहाँ पूर्णरूप से मान्यता दी गई है, और शिव का पद अपने चरमोत्कर्ष को पहुँचता है। परन्तु अब तक भी इस सम्बन्ध में शिव और विष्णु में कोई प्रतिस्पद्धां नहीं थी और एक स्थल पर दोनों को स्पष्ट रूप से समान कहा गया हैं । हाँ, उनके अपने उपासकों ने अन्य सब देवताओं

१. महाभारत, होता : ७४, ४६, ६१, १६१, २६; और अनुशासनपर्व २२, १५८।

२. ,, कर्यं : २४, ६२, ६४ ।

<sup>₹- ,,</sup> ऋतुः : २२, १६६, २२, १८८, १०।

४. ,, अनु०: ११२, ५३।

को छोड़कर केवल उनको ही सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया था। स्वयं विष्णु अपने कृष्णावतार रूप में कई बार शिव की महिमा का गान और उनकी उपासना तक करते हुए दिखाये गये हैं? । परन्तु जिल्ला सन्ते ने विष्णु के सम्बन्ध में भी यही किया और इस प्रकार इन दोनों देवताओं में एक साम्य-सा स्थापित हो गया था। जिस समय जिस देवता की उपासना होती थी, उस समय उसा की सर्वश्रं घर माना जाता था। वास्तव में वह वही संहिताओं वाली प्रथा है, जिस के अनुसार प्रत्येक देवता को उसका स्तवन करते समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। बैदिक देवतागण में से विष्णु श्रीर शिव इन्हीं दो देवतात्रों का, वेदोत्तर काल में, उत्कर्ष हुआ और अब यह प्राचीन प्रथा इन्हीं दो देवताओं के सम्बन्ध में प्रचलित थी। परन्त अन्त में इस प्रधा का स्वामाविक परिणाम इन दोनों देवतास्त्रों का तादात्म्य हो जाना ही था। शिव स्त्रीर विषय दोनों के उपासक, यद्यपि उनके मार्ग अलग-अलग थे, अब एक ही एकेर्वस्वाद की स्थिति पर पहुँच गये थे और उसी एक ईश्वर को एक दल शिव और दूसरा दल विष्णु कहता था। इससे असली अवस्था-केवल इसी बात-को समकता था कि इन देवताओं के इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ माने जाने पर दोनों में कोई वास्तविक अन्तर नहीं रह जाता। पुरागी के समय तक यह अवस्था भी श्रा गई थी; परन्तु रामापरा-सहात्यारत में इन दोनों देवतात्रों का कभी खण्ट रूप से तादात्म्य नहीं किया गया है और साधारणतया इनको एक नहीं माना गया है। फिर भी उस समय उपनिषदों की परम्परा तो काफी प्रवल रही होगी और हम यह कह सकते हैं कि उस समय भी कम-से-कम ऋछ लोग इन दोनों की एकता को समसते होंगे।

शिव के परंबद्ध स्वरूप के प्रदुर्भाव के नाथ-नाथ उनका सांख्य से भी सम्बन्ध हुन्ना। इस सम्बन्ध की पहली मलक हमने उपनिपदों में देखी थी। महाभारत में इसकी स्मृति शेप हैं और अनेक बार शिव का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वह सांख्य को अपने द्वारा जानते हैं। एक स्थल पर शिव को स्वयं सांख्य कहा गया है अपरे जो लोग सांख्य के सिद्धान्तों के विशेषज्ञ हैं तथा तत्त्वों और गुणों का ज्ञान रखते हैं, वही शिव को पाते हैं और मोद्ध प्राप्त करते हैं। शिव का सांख्य के साथ यह सम्बन्ध सम्भवतः किस कारण हुन्ना, यह हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं। परन्तु सांख्य के पुरुप का जो स्वरूप 'श्वेताश्वतर उपनिषद' में है, वह देवीन्त-कालीन, सांख्य दर्शन के पुरुप से कुछ मिन्न हैं, और वेदान्त के ब्रह्म के अधिक निकट है। शिव का सांख्य से सम्बन्ध इस अधिपतिषदिक पुरुप के रूप में हुन्ना था। उनका यह रूप बाद में भी बना रहा और महामारत में हम देखते हैं कि उनका स्वरूप वेदोत्तर-कालीन सांख्य के पुरुप की अपेद्या वेदान्त के ब्रह्म से अधिक मिलता है। इसी कारण शिव का सांख्य के साथ, जो प्राचीन सम्बन्ध था, वह धीरे-धीरे चीण होता गया और अन्त में विलकुल ही लुस हो गया।

१. महासारत, अनु० : २२ ।

२. ,, द्रोख॰ : ७४, १६, ५१, १६१, २१ और आहे।

इ. ,, वर्षां : २४, ६१—'वः मांत्रमा ना वेति'।

४. ,, अञ्च : २३, ४३।

महाभारत में इस सम्बन्ध की स्मृति तो अवश्य बनी है; परन्तु साथ-साथ इस सम्बन्ध के क्रमशः विच्छेद के भी संकेत मिलते हैं। उदाहरणार्थ एक स्थल पर यह कहा गया है कि शिव एक दार्शनिक जिज्ञासु का रूप घर सांख्य दर्शन और सांख्य पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने 'सन्पुन्न' ऋषि के पास गये '। यहाँ सांख्य को बड़ा ऊँचा पद दिया गया है। इसको वह सन्मार्ग बताया गया है, जिसपर चलकर सनस्कुमार-जैसे महर्पियों ने मोद्य प्राप्त किया। शिव अपने सम्बन्ध में कहते हैं कि वह अवतक 'ऐश्वर्य' और 'अष्टगुण' के 'बिह्नत' और 'द्यर' मार्ग का अनुसरण करते रहे हैं। 'ऐश्वर्य' का यहाँ अर्थ ईश्वर का मार्ग प्रतीत होता है और इसका आशय सम्भवतः भक्ति-मार्ग के एकेश्वरवाद से है, जिसका प्रचार शैव और बैध्याव दोनों मत कर रहे थे। यहाँ यह भी घ्यान देने योख बात है कि सांख्य को यहाँ 'प्राकृत ज्ञान' अर्थात् प्रकृति का ज्ञान कहा गया है '। इससे पता चलता है कि इस समय तक प्रकृति की कल्पना सांख्य शास्त्र का एक प्रमुख अंग बन गई थी, और इसकी एक विशेषता थी। इसी संदर्भ के अन्तिम दो पद्यों में कहा गया है कि शिव और अन्य देवताओं ने सांख्य का सच्चा मार्ग छोड़ दिया था तथा वे असत् मार्ग पर चलने लगे थे। शिव और सांख्य के इस विभेद से प्रसंगवश यह भी पता चलता है कि यह संदर्भ अपेदाफुत बाद का है।

शिव का योग के साथ जो सम्बन्ध था, वह भी उनके दार्शनिक रवरूप का ही एक आगं माना जा सकता है। इस सम्बन्ध की उत्पत्ति हम पिछले अध्याय में बता ही चुके हैं। रामायण महाभारत के समय तक योग और तपश्चर्या भगवत्-प्राप्ति के प्रमुख साधन माने जाने लगे थे। महाभारत में तो इसको और भी रपष्ट कर दिया गया है। शिव को तप और भक्ति हारा हा पाया जा सकता हैं। वह योगियों के परम पुष्प हैं । वह आतमा का योग और समस्त तपश्चर्याएँ जानते हैं और स्वयं महायोगी हैं । यह ध्यान देने योग्य बात है कि कई स्थलों पर विष्णु को भी 'योगेश्वर' कहा गया है । इससे पता चलता है कि महाभारत के समय तक विष्णु की उपासना में भी योगाम्यास का समावेश हो गया था; क्योंकि कोई मत भी इसके बढ़ते हुए महत्त्व की उपेदा नहीं कर सकता था।

अब इम शैव धर्म के लोकप्रचलित रूप की ओर आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि शिव के विभिन्न अनुयायियों के विभिन्न आचार-विचारों के अनुसार शैव धर्म के भी अनेकानेक

१. महाभारत, अनु० : ६८, ८, २२ ।

२. , अनु० : ६८, २०।

इ. ,, वनः : नध्, २६ और आगे। द्रोसः : ७४, १६ और आगे।

४. ,, द्रोख॰: ७४, ४१।

४. . क्रां० : २४, ६०।

६. .. द्रोबा॰ : ५०. ४३ और आगे।

७. ,, अनुः : ६८, ७४ श्रवादि । 'गीता' के अंतिम श्लोक में भी कृष्य की योगश्वर कहा गया है :

रूपों का विकास हो रहा था। इनमें से सबसे प्रसुख रूप वह है जिसको शिव के दार्शनिक स्वरूप की लोकप्रचलित व्याख्या कह सकते हैं। शिव की एक ईश्वर, जगत का स्वष्टा. पालनकर्ता श्रीर संहर्ता माना गया है। वह देवताओं, मानवीं श्रीर शतकी न की के परम प्रभ हैं '। उनकी ही प्राचीन काल से उपायना होती आई है, बर्तमान में होती है और भविष्य में होती रहेगी ?! वह ऋसीम हैं, ऋचिन्त्य हैं और देवताओं द्वारा भी ऋसियास्य हैं । उनके साधारण नाम हैं — 'ईशान', 'महेश्वर', 'महादेव', 'भगवान' और 'शिव' । उनको अन्य सब देवताओं से बड़ा माना गया है। मारे देवता ब्रह्मा-विष्णु के साथ, उनकी शरण में ऋति हैं । एक स्थल पर बचा और विष्णु को भगवान् शिव के दीनों और खंड़ हए बताया गया है । एक अन्य स्थल पर यह वर्णन किया गया है कि यह दोनी देखता शिव के पार्श्वों में से निकल रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा और विष्णु की भगवान शिव का ही अंश माना गया है। इसी वर्णन के पीछे त्रिमृति की कल्पना है, जिसका बाद में इतना प्रचार हुआ। शिव की उपासना का सार 'मिक्त' है और रामायण की तरह यहाँ भी शिव की कल्पना सतत मानव जाति के कल्पागकारी और भन्तानकसी देवता के रूप में की गई है "। शित्र का यह स्वरूप द्रोक्तपर्व की उस कथा से बहुत ऋच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है. जहां शिव मानव-कल्याग के हित में ब्रह्मा से अपनी विध्वंसकारिगी अपन को शान्त करने के लिए अनुनय करने हैं। वह अपन उनके कीप से प्रज्नलित हुई थी और जिससे समस्त सृष्टि के भस्म हो जाने का भय था । प्राचीन काल में अनेक ऋषियों ने ऋपनी भक्ति के बल से शिव से ऋनेक बरदान पाये थे । महाभारत काल में इन्हीं ऋषियों का अनुकरण अर्जन, उपमन्य और अन्य लोगों ने किया था 'े। इसके अतिरिक्त एक विशेष उपासना भी थी. जिससे शिव प्रसन्न होते थे। यह 'पाश्पत बत' था, जिसका कर्मापर्व में उल्लेख किया गया है ''। बतकतां की परिवर्धना ब्रीर उसके उद्देश्यों के अनुसार इस बत की-दारह दिन से वारह वर्ष तक की-विभिन्न अर्वाधयां होती थीं। परन्त इस बत का विस्तृत वर्णन नहीं दिया गया है।

शैव धर्म का सबसे अधिक टोक्पचित्त रूप वह था, जिसमें शिव को पार्वती का

१. महाभारत, द्रोख०: ७४, ४१, ४३।

२. ,, क्खं०: र४, ६⊏।

३. ,, अनु०: २३, १७।

४. ,, कर्या ०:२४,६१,६३ ; शाल्य ०३६,६ ; सौ प्रिक ०६,३२।

 <sup>,</sup> अनु०: २२, १४४-४५ ।

६. ,, अनु०: २२, १४४-४४ ।

७. ,, द्रोरा०: ४१, १४, ७४, ६२ ; अनु० ११२, १६ इत्यादि ।

म. ,, द्रोख०: ५०, म० श्रीर श्रागे।

३. ,, भत्०: २४, १, ३६।

१०. ,, बन० : ३३, ८७ और अभे ; अनु० : २२, ८४-६० ।

११. ., वर्षा : २४, २४।

पति माना जाता था ख्रीर दोनों की माथ-माथ उपासना होती थी। दयानिधान, कल्या ए-कारी शिव की पत्नी भी वैसी ही त्या की मिर्त और सीम्य स्वभाव की थीं और दोनों केलास वर्वत पर अपन्त और परम अपनन्द की अवस्था में रहते थे। प्रत्येक युग में मनुष्यों के लिए ध विवाहित प्रेम का आदर्श रहे हैं। शिव का यह स्वरूप भक्तिवाद के आराध्यदेव का सर्वोत्तम उदाहरस है। इसी रूप में शिव की प्रशंसा में स्त्रतियां गाई जाती थीं। इनमें शिव को सदा परमेश्वर का पद दिया जाता था और शिव की दया तथा अनुप्रह के लिए उनमे प्रार्थना की जाती थी। देवताओं तक को शिव को इसी प्रकार प्रसन्न करना पहला था '। जन साधारण में अधिकांश शिव के इसी रूप की उपासना करते थे: क्योंकि शिव का यह रूप मखद और सगम था तथा मन्ष्य की मुद्र और ललित भावनाओं का इसके प्रति अत्यशिक आकर्षण था। शिव और पार्वती के रूप का मानवीकरण भी बहुत आगे बढ़ गया है। शिव को अब अत्यन्त मुन्दर आकृतिवाला माना जाता था और पार्वती का रूप एवं लावस्य स्त्री-जाति में सर्वोत्तम था। टोनों के वेश ऋषे ऋलंकारों का भी वर्रान किया गया है । विभिन्न कथाओं में उनकी भावनाएँ भी विलक्त मानवी हैं। वपभ श्रव नियत रूप से शिव का बाहन बन गया था । परन्तु जब शिव के देवत्व पर ऋधिक जोर दिया जाता था, तब फिर उनके इस मानवी रूप को छोड़ दिया जाता था। उनकी अपुरुषविध आकृति का सबसे प्रमुख लज्जुण है-उनके तीन नेत्रों का होना '। कई बार उनको सहस्राच, अटाररास्य इत्यादि भी कहा गया है। यह वर्णन वैदिक पुरुष के वर्णन के समान है और स्पर ही शिव की सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमता का प्रतीक है । शिव के गरा भी उनके साथ रहते थे श्रीर महाभारत में उनको प्रायः 'भूत' कहा गया है। उनके बड़े विचित्र रूप थे - कुछ विक्कतांग थे. किन्हीं के मानव शरीर ऋौर प्रमु-पित्त्वयों के सिर थे तथा किन्हीं के मानव-सिर थे: परन्त शरीर प्रान्तों के थे '। यह गए। वैदिक रुद्र के खरूप की स्मृति-मात हैं। इस प्रसंग में शित्र को 'निशाचर-पति' की उपाधि दिया जाना भी अर्थपूर्ण है '।

यद्यपि अव शिव का स्वभाव अधिकतर सौम्य माना जाता था, फिर भी शिव-भक्त शिव के प्रकोप को भूलते नहीं थे। यदि पापियों के कुकमों से अथवा ईश्वरीय इच्छा को उल्लंघन के कारण शिव का कोध जारत हो जाय, तो उनकी सौम्य आकृति वड़ा भयावह रूप घारण कर लेती है। महाभारत में शिव के इस रूप का वर्णन 'कर्ण पर्व' में किया गया है, जहाँ उनको 'इस्टिइन्टंड दिन' अर्थात् देवताओं और बाह्मणों के शतुओं का संहार करने

१. महामारत, द्रोगा॰: ७४, ३५।

२. .. द्रोख०: २४, ५४ झीर झाने।

३. ,, अनु०: २२, ११६ और आगे।

४. , अनुः ११३, ३२ और आगे।

४. ,, वनः : २२६, २६, २७ झवादि ।

६. ,, अनु०: २२, ११६ इत्यादि।

७. ,, बनः : म६, ३ ; १मम, १३; द्रोखः ७४, ३७ ; कर्षः २७, २४ और आगे।

म. ,, श्रीखा : ४१, ४१।

वाला कहा गया है। उनका 'पिनाक' नाम का धनुप और उनका 'शुल' नामक बज, उनके प्रिय अपन हैं। इसी कारण उनको 'प्रचार्ण में कहा जाता है'। उनकी शिक का कोई मुकावला नहीं कर सकता । उनका जो विरोध करते हैं, उनके लिए तो वह साझात् काल है'। इस रूप में वह कुषित, भयावह और महासंहारकर्ता हैं। उनकी समस्त आकृति भयंकर है और सम्भवतः इसी रूप में उनकी कुणायुक्तपूरी माना गया है, यद्यपि सायारणात्वा वह एकेन्द्र कुणारी ही थे "।

इस प्रकार अपने की ब्राज्यकित स्वरूप में शिव के दो रूप हो गये— एक मीम्य, दूसरा भयंकर। महाभारत काल में शिव के इस द्वयविध रूप का ज्ञान भली प्रकार था। एक स्थल पर स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि शिव के यह दो भिन्न रूप हैं ।

परन्तु इसके साथ-साथ जो लोग शिव की शरण में जाते हैं, उनकी सब बाधाएँ वे हर लेते हैं । इसी कारण जब-जब देवीं और मनुष्यों पर कोई भीपण संकट आ पहना है, तब वे मगवान् शिव के पास जाकर परित्राण की प्रार्थना करते हैं। भगवान सदा उनकी विनती सुनते हैं। उनके पास आये हुए याचकों की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाने पाती। इस रूप में शिव का सबसे प्रसिद्ध कार्य है—ि शिव । इस रूप को हम आगे चलकर विन्तर-पूर्व देखेंगे। रामायण में भगवान् शिव द्वारा अन्धक-वध की कथा का प्रसंग आया ही है। जैसे-जैसे समय बीतता गया, अनेक कथाएँ भी प्रचलित हो गई।

भगवान् शिव की लोकप्रचलित उदासनाविधि के सम्बन्ध में जो कुछ हमने रामायरण से जाना, उससे कुछ अधिक हमें महाभारत से पता चलता है। शिव को प्रसन्न करने का एक ही उपाय था और वह था—सन्धी भक्ति। जो उनको प्रसन्न करना चाहते थे और उनसे वरदान प्राप्त करना चाहते थे, वे इस भक्ति के अतिरिक्त कठोर तपस्या भी करते थे, और एकाप्र युद्धि से शिव का ध्यान करते थे। जो विश्व और प्रलोभन इस अचल साधना में वाधक होते थे, उनका दमन करने थे। शिव के ऐसे अनन्य भक्तों में अर्जुन और उपमन्य प्रमुख हैं। अर्जुन ने अपनी तपस्या द्वारा वांछित पाशुपत अस्त्र पाया ''। उपमन्यु ने, जिसकी तपस्या अर्जुन से भी कठोर थी, शिव को छोड़ अन्य किसी देवता की आराधना करने से इनकार कर दिया। अन्त में जो कुछ उसने चाहा, उसे मिला। इसके अलावा शिव ने

१. महाभारत, कर्णं० : २४,७१ ।

२. ,, वनः ३३,८७,३४,१ ; उद्योग ११७,७ ।

३. .. कर्या ०: २४.७१।

४. ,, ; २४,७३।

४. ., , : २६,२६।

इ. ,, ,, : २४,६६ ७०।

জ. ,, অনু০ : १५१,३।

<sup>=. ,, ,, :</sup> **१**५१,३ 1

ह. ,, कर्या : २४,७१।

१०. . बन० : ३३, ८७ और आसे ।

प्रमन्न होकर उसे अमरत्व का वरदान भी दिया और उपमन्य संसार में एक आदर्श भक्त का उदाहरण रख गया । साधारण रूप से शिव की पूजा स्तृतिगान और प्रार्थनाओं द्वारा की जाती थी। इस प्रकार की अनेक प्रार्थनाएँ महाभारत में मिलती हैं? । परन्तु शिव की साधारण दैनिक पूजाविधि के सम्बन्ध में हमें महाभारत से बहुत-कुछ पता नहीं चलता । रामायण की भाँति यहाँ भी िय मन्दिरों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है ; परन्तु शिवमर्तियों की चर्चा अवश्य की गई है। इसीसे हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय शिव-मन्दिर भी होते होंगे। एक स्थल पर कहा गया है कि शिव अपनी मुर्तियों की उपासना से प्रसन्न होते हैं क्योर ये मूर्तियां मानवाकार ख्रीर लिंगाकार दोनों होती हैं । इससे स्पष्ट फ्ता चलता है कि दोनों प्रकार की मृतियां उस समय बनती थीं ऋौर उनकी उपासना होती थी। िंग मुर्जियों के जरमे जिय-सम्बन्ध की स्मृति अवतक शेष थी। परन्तु इन मूर्तियों की उपसन विकि का प्राचान तथा वास्तविक लिंगोपासना से कोई सम्बन्ध नहीं था। किन्तू इतना यह जरूर था कि केवल भगवान शिव की ही लिंग रूप में उपासना होती थी और इसी कारण उपमन्यु ने उनको अन्य देवताओं से बड़ा माना है। इन्द्र, ब्रह्मा और विषण तक की शित्र के लिंग रूप का उपासक कहा गया है, अतः वे इन सबसे बड़े थे। इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत के समय तक किंग-मूर्तियों की उपासना का शैव धर्म में पूर्णरूप से समावेश हो गया था। यह भी एक रोचक बात है कि शिव के उपासकों ने एक निन्दा प्रथा को किस कुशलता से अपने आराध्यदेव के उत्कर्ष का साधन बना लिया ।

उपर शैन धर्म के जिन क्यों का निनरण दिया गया है, उसको हम शैन धर्म के प्रामाणिक और सबसे अधिक प्रचलित रूप कह सकते हैं। परन्तु इसके अतिरिक्त भी शैन धर्म के अन्य अनेक रूप ये, जिनका प्रचार निशेष समुदायों में था। ऐसा जान पड़ता है कि शिन-भक्तों पर किसी एक रीति विशेष के अनुसार उपासना करने के लिए कोई दबान नहीं डाला जाता था। अतः निभन्न लोग जिस रूप में शिन की कल्पना करते थे, उसी के अनुकूल उसकी उपासना भी करते थे। इसका फल यह हुआ कि शिनोपासना के इतने निनिध रूप हो गये, जिनने संभवतः अन्य किसी मत के नहीं हुए। महाभारत में इन निभिन्न रूपों में कम-से कम दो का तो उल्लेख मिलता है, जिनका प्रचार अधिक नहीं था। परन्तु जिनको इस अर्थ में लोकप्रचलित कहा जा सकता है कि जनसाधारण के ही कुछ नगों में उनका प्रचार था, उनमें से एक में शिन की कल्पना 'कापालिक' के रूप में की गई है। हम यह देख चुके हैं कि नैदिक रुद्र को एक रूप में मृत्यु का देनता समक्ता जाता था। इस रूप में उनका सम्बन्ध पिशाचों, डाकिनियों और इसी प्रकार के

१. महामारत, अनु०: २२, ८५, १०,।

२. , अनु ः १५१, १६ इत्यादि !

अनु०: २२, ६७। शिव की लिंगमृत्तियों के अन्य उल्लेख महाभारत के उत्तरी संस्करण में निम्नलिखित रक्षलों पर मिलते हैं:—द्रोख० २२; सौप्तिक०१७; अनु०१४,११; अनु०१७२।

दूसरे स्त्रमंगल स्त्रीर सरदकार सन्दर्श जीवों से था। सूत्र-प्रत्थों में हमने यह भी देखा है कि रुद्र के इसी रूप के कारण सम्भवतः उनका सम्बन्ध श्मशानों से हुआ । अतः शिव का 'कापालिक' स्वरूप भी बैदिक रुद्र के इसी रूप का विकास-मात्र प्रतीत होता है। भक्ति-वाद के आराध्यदेव शिव की सौम्य आकृति के सर्वथा विपरीत यहाँ उनकी आकृति भयावह है। वह हाथ में कपाल लिये रहते हैं', ऋौर लोक-वर्जिन श्मशान प्रदेश उनका प्रिय आवास है, जहाँ वह राजसों, धेतासों, पिशाचों और इसी प्रकार के अन्य जीवों के साथ विहार करते हैं'। उनके अनुचर वही गण हैं, और महाभारत में इन सबको 'नक 'चर' ख्रीर 'पिशिताशन' (मृत शरीरों का मांस खानेवाले) कहा गया हैं। एक स्थल पर स्वयं शिव को मांस खाते हुए अग्रीर रक्त और मण्जा का पान करते हुए कहा गया है । जैसा कि हम ऊपर सूत्र-ग्रन्थों का अवसोकन करते हुए कह आये हैं, यह देवता निश्चय ही लोकप्रचित् अन्धविश्वासी और जाद्-टोनों के दोत्र का देवता था। ऐसा जान पड़ता है कि कुछ लोग अभी तक रह के इस रूप की उपासना करते थे अपीर उसका विकास भी करते जाते थे। महाभारत के समय तक तो ऐसा प्रतीत होगा है कि शिव के इस रूप के साधारण उपासकों के अतिरिक्त अन्य वर्गों में इसको कुछ मान्यता दी जाने लगी थी। हम ऊपर देख आये हैं कि सूत्र-प्रत्थों में जो 'रालगत' यह का विधान किया गया है, उसका ऋथं यह था कि विशेष परिस्थितियों में कभी-कभी कुछ जादू-टोने-सम्बन्धी किया आयों का भी विधिवत विधान कर दिया जाता था। हो सकता है कि कापालिक रूप में शिव की उपासना की भी इसी प्रकार कभी कभी अनुमति दे दी जाती हो। उदाहररापूर्ध 'ऋरवस्थामा' ने सब स्रोर से इताश हो, शिव के इसी रूप की स्राराधना की थीं। शिव के इस रूप को कुछ-कुछ मान्यता मिल जाने के फल-खरूप ही सम्भवतः शिव की तद्र्यसम्बन्धी उपाधियों का उल्लेख होने लगा स्त्रीर महाभारत में ये उपाधियाँ शिव की अन्य उपाधियों के साथ विलकुल मिल-बुल गई हैं। जहाँ शिव का किसी अपन्य रूप में स्तवन होता है, वहां भी उन उपाधियों का उल्लेख विया जाता है । स्वभावतः, इसके विपरीत जहाँ शिव के 'कापालिक' रूप का वर्णन होता है, वहां शिव की अन्य उपाधियों का भी उल्लेख किया जाता है।

त्रथर्ववेद में हमने देखा था कि जब रुद्र की मयावह मृत्यु देवता के रुप में उपासना की जाती थी, तब उनको नर-बिल दी जाती थी। ब्राह्मणों द्वारा इस प्रथा को गहित ठहराये जाने पर भी, जान पड़ता है कि कुछ वर्गों में रुद्र के कापालिक रूप की उपासना के सम्बन्ध में इस प्रथा का प्रचार बना रहा। इसका संकेत हमें महामारत में

१. महामारत, वन०:१८८,४०।

२,३. ,, बन०: ५६, ३। द्रोगा॰ ५०, ४६। शत्य० ३६, २४। सीप्तिक० ६, ३३ ज्ञादि

४. , अनुः १५१, ७।

५. , सौप्तिकः ६ श्रीर ७।

इ. ,, द्रोग्रा०: ५०, ४६ इत्यादि।

मिलता है । उदाहरस्मार्थ 'जरामन्थ' नियमित रूप से युद्धयन्तियों को शिव पर विल चढ़ा देता था' । 'अव्यवस्थान' ने भी जब शिव के कापालिक रूप की आराधना की, तो अपने-आपको बिल चढ़ा दिया । इस प्रथा की हुण्ण ने घोर निन्दा की थी । उन्होंने जरासन्थ की, इसी प्रथा का अनुसरण करने पर जो प्रचलित विधियों के विलकुल विपरीत थी, तीत्र भन्तिना की । इससे सिद्ध होता है कि इस प्रथा को साधारण्तया निन्दा समका जाता था; परन्तु लुके-छिपे शिव के कापालिक रूप के उपासकों में कुछ लोग इस प्रथा का अनुसरण करने थे । यह लोग योग-सिद्धान्त की दो-चार बातें धीख कर, जिसका रामायण-महाभारत काल में बहुत प्रचार और आदर था, तथा अपना वेश भी अपने आराध्यदेव-जैसा बना कर, जन्मे ब्राप्ट ते तपस्थी और योगी कहते थे । वे अपनी तपस्था से लोकोत्तर शक्तियाँ प्राप्त करने का दावा करने थे । यही लोग आगे चलकर कापालिक कहलाये, और इन्हीं में नर-बिल की प्रथा दीर्घकाल तक बनी रही । इनके सम्बन्ध में हम अगले अस्थाय में कुछ और कहेंगे । महाभागत में उनका कोई रपप्ट उल्लेख नहीं है । सम्भव है कि उस समय तक इनका एक अलग सम्प्रदाय न वना हो ।

शिव का दूसरा रूप, जिसकी उपासना समुदाय विशेषों में ही होती थी, एक भद्य-प्रिय तथा बिलास-प्रिय देवता का था। रामायण में हमने शिव के स्त्री रूप धारण करने की कथा में इस रूप की एक मलक देखी थी। महाभारत में यह रूप कुछ अधिक रपष्ट विखाई देता है । जब अर्जन ने पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की, तब पहले भगवान शिव 'किरात' के रूप में प्रकट हुए । 'किरात' एक वन्य जाति विशेष का नाम था जो अवतक हिमालय की उपत्यकाओं में रहती है। भगवान शिव ने एक साधारण किरात का वेश धारण किया था-छर्थान वह खाल के वस्त्र पहने थे और उनके पीछे सहसी श्विमाँ और 'भृत'-गण हँगते-खेलते, नाचते-गाते और प्रमत्त विलास-श्रीडाएँ करते चले स्त्रा रहे थे। इस समय वैसे ही किरात वेश में भगवती. उमा भी उनके साथ थीं। इन स्त्रियों और भृतों के लामोद-प्रमोद के वर्णन से हमें सहसा पश्चिम एशिया में श्रीस के मचदेवता बैंक्स (Bachchus) श्रीर उसके प्रमुच छन्छरों की विलास-श्रीदाओं का स्मरण हो आता है। एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि एक बार शिव 'तिलोत्तमा' नाम की अप्रमरा पर ऐसे मुख्य हुए कि वह सहसा चतुर्मुख हो गय, जिससे किसी दिशा में भी तिलोत्तमा उनकी दृष्टि से अप्रोक्तल न हो सके। शिव के इस रूप के सम्बन्ध में और अधिक सामग्री पुरागों में मिलती है। इसका विश्तृत ऋष्ययन हम ऋागे चल कर करेंगे। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि शित्र के इस रूप की उत्पत्ति कैसे हुई १ परन्तु उनके किरात वेश से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि महाभारत काल से पूर्व किसी समय शिव ने इसी किरात जाति के एक देवता को आत्मसात् कर लिया था, जिसकी उपासना उस जाति में मखपान और विलास-क्रीडाओं द्वारा की जाती थी। 'नीलमत पुराण' में भी, जिसका

महासारत, समा० : २१, १८ और आगे।

२. ,, वनः : ३५।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup>. ,, अनु**ः ११३,२ और आ**गे ।

श्रवलोकन हम श्रगले श्रध्याय में करेंगे, यह प्रसंग श्राया है कि कश्मीर प्रदेश में इसी श्रकार की श्रीडाएँ शिव की उपासना का एक श्रंग थीं। इससे भी हमारी उपर्युक्त धारणा की पृष्टि होती है। सम्भवतः इसी रूप में शिव को एक नर्तक भी माना जाता था, और कालान्तर में जब शिव का विलास-दिय रूप दीए हो गया, तब भी नृत्य से उनका यह सम्बन्ध बना ही रहा। उसीका विकास होते-होते शिव की 'नटराज' के रूप में कल्पना होने लगी और उनको नृत्यकला का सर्वश्रेष्ट साधक माना जाने लगा।

रामायगा-महाभारत काल में शेव धर्म के लोकप्रचलित रूप के विवेचन में ऋब उन कथात्रों का देखना शेप रह जाता है, जिनका प्रादर्भाव इस समय तक हो गया था। इनमें कुछ कथा क्रों की चर्चा रामायला में हो चुकी है। महाभारत में भी वे कथाए मिलती हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कथाएँ भी दी हुई हैं, जिनकी ओर रामायण में संकेत मात्र किया गया है। इनमें से कार्तिकेय के जन्म की कथा सर्वप्रमुख है। महाभारत में इसका विस्तृत उल्लेख किया गया है, ऋौर इससे शिव तथा स्कन्द के परस्पर सम्बन्ध पर भी बहुत प्रकाश पडता है। इसके साथ-साथ, देवकथाओं का क्रमिक विकास किस प्रकार होता है, इसका भी यह कथा एक बड़ा रोचक उदाहरण है। इस कथा का सबसे प्राचीन रूप वन पर्व में मिलता है । देवताओं की सेनाओं को कोई योग्य सेनापित नहीं मिलता था। इस कारण दानवों के विरुद्ध संप्राम में उनकी वार-वार पराजय होती थी। इसपर इन्द्र ने सोचा कि यदि अमिन की ऐसी सन्तान हो, जिसमें सब देवताओं की शक्तियाँ पुँजीभूत हो?, तो वही देवसेना श्रों का सेनापतित्व करने के लिए सबसे ऋषिक योग्य होगी। तदनन्तर देवता गग् सप्तिर्थियो द्वारा अनुष्ठित यज्ञ में गये और स्वभावतः अस्नि देवता भी उनके साथ गये। यहां ऋस्ति को सूर्यमण्डल में से प्रकट होते हुए कहा गया है। यह में ऋषि ऋषिनियी के रूप पर मुख्य हो गये, और अपने इस अनुराग से आतुर हो, बनों में घूमने लगे । इसी बीच दल-पुत्री 'स्वाहा' ने अभिन को यज्ञ के समय देखा था और तभी से वह उनपर अनुरक्त हो गई थी। जब अस्ति वनों की ऋोर चले गये, तब स्वाहा उनके पीछे-पीछे गई और वहाँ उसने यह छल किया कि बारी-बारी से ऋषिपत्नियों में से छः का रूप धारण करके वह ऋम्ति के पास गई। ऋम्ति देवता बड़ी सुगमता से इस घोले में ऋग गये। इस प्रकार छः बार ऋम्ति से समागम करके 'स्वाहा' ने उनके वीर्य को एक श्वेत पर्वत पर कुछ शरों के बीच डाल दिया। वहाँ पूरे समय बीतने पर एक शिशु ने जन्म लिया, जिसके सब संस्कार इन्द्र ने विधिवत् सम्पन्न किये। यहाँ हम देखते हैं कि स्कन्द को ऋषिन का पुत्र माना गया है और शिव से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इस कथा में ऋष्ति का सूर्व से तादान्य दिया गया है। ऋतः जान पहला है कि प्रारम्भ में स्कन्द एक नृर्त-सन्दर्भी देवता थे और सम्भवतः सूर्य के उस देवीण्यमान प्रकाश के प्रतीक थे, जिसके सामने समस्त अन्धकार दूर हो जाता है। इस कारण अन्धकार के प्रतीक

१. महामारत, वन० : १८३।

वैदिक उक्ति भी है—'अग्नि : सर्वाः देवताः'।

दानवों के दमन के लिए स्कन्द ही उपयुक्त देवता थे। इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि स्कन्द का विशेष बाहन मयूर है, जिसका प्राचीन काल से, ऋपनी पूँछ पर के सनहते चिट्ठों के कारण अथवा किसी और कारण, सर्थ से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। मनूर के सर्व के साथ इस सम्बन्ध का एक उदाहरण सिन्ध-घाटी में 'चन्हदड़ों' स्थान पर हाल के निकले भागदावहीयी पर लिखित अनेक चित्रों में मिलता है। वहाँ सर्य के प्रतीकां के साथ अनेक बार मयुर भी दिखाया गया है , अतः मयुर का श्कन्द का बाहन होना इस बात का एक और प्रमाण है कि प्रारम्भ में स्कन्द एक सर्व सम्बन्धी देवता थे। परन्त जब इस नवजात शिष्टा को देवतात्रों के सम्मुख लाया गया, तब उसको 'रुद्रपुत्र' कहा गया: क्योंकि अधिन का एक नाम रुद्र भी था। यह है शिव को स्कन्द का पिता माना जाने का रहस्य। जब 'कद्रपुत्र' के वास्तविक अर्थ को लोग भूल गये, तब शिव को ही स्कन्द का असली पिता माना जाने लगा। शित्र के इस स्कन्दिपतृत्व का समाधान करने के लिए ही स्कन्द के जन्म की कथा में कुछ फेर-बदल किया गया और उसे कुछ बढाया भी गया। इस परिवर्तित कथा का पहला रूप स्वयं महाभारत में ही मिलता है। उसके वन-पर्व में एक अन्य स्थल पर स्कन्द-जन्म की कथा फिर कही गई है?. श्रीर इसमें बताया गया है कि शिव श्रीर पार्वती ने क्रम से अभिन तथा स्वाहा का रूप धारण किया था, अतः स्कन्द वास्तव में इन्हीं दोनों की सन्तान थे। कथा की इससे अगली अवस्था तव आई, जब इसको शिव और पार्वती के विवाह का उत्तर भाग बना दिया गया। ऋपने इस रूप में भी यह कथा महाभारत में मिलती है<sup>3</sup>। देवतास्रों ने जब शिव स्त्रीर पार्वती की रितकेलि का वृत्तान्त सुना, तब वह भय से काँग उठे। उन्होंने शिव के पास जाकर प्रार्थना की कि वह पार्वती से कोई सन्तान उत्पन्न न करें: क्योंकि ऐसे तेजस्वी माता-पिता की सन्तान का तेज कोई सह्य नहीं कर सकेगा, और अपने तेज से वह समस्त विश्व को ध्वस्त कर देगी। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर सी: परन्तु पार्वती छनामित्र विष्ट उत्पन्न कर देनेवाले देवताओं पर ऋति कुपित हो गई श्रीर उन्होंने देवता श्रों को श्राप दिया कि उनके कभी कोई सन्तान नहीं होगी। शिव ने अपना बीर्य अपर खैंच लिया और तभी में वह 'उर्ध्वरेतः' कहलाते हैं। परन्त उनके बीर्य का जो अंश चन्य हो गया था, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और तत्च्या ही उसने प्रचएड ज्वाला का रूप धारण कर लिया। इसी कथा में त्रागे चलकर कहा गया है कि इस वीर्य को ऋष्मि ने, जो पार्वती के आप के समय देवतात्रों के साथ उपस्थित नहीं थे, धारण कर लिया। जब देवता अपनी सेनाआ के लिए एक सेनापित की खोज करने लगे, तब ब्रह्मा ने उन्हें यह परामर्श दिया कि वह ऋमिन से कहें कि वह शिव के इस वीर्य को गंगा के गर्भ में डाल दे और इस प्रकार इन दोनों की जो सन्तान होगी, वह दानवों पर विजय पायगी। ऋगिन श्रीर गंगा दोनों इस बात के लिए सहमत हो गये: परन्त गंगा के गर्भ में इस वीर्य ने जब

मैंकै०—रावल सोसाहटी आफ आर्ट्स, इंडिया सेक्शन, १६३७।

२. महामारत, बन : १८८ )

२. " शल्य॰ : २६; श्रनु० ७४,४२ धीर श्रामे ।

भ्रूण का रूप धारण किया, तब वह इसे सहन न कर सकी। गंगा उसे मेठ पर्यत पर शरी के मध्य रख आई, जहाँ पूरे समय पर एक शिशु का जन्म हुआ और जिसे कृतिकाओं ने पाया तथा पाला-पोसा। महाभारत के उत्तरी संस्करण में इस कथा के अन्तिम भाग का एक विचित्र और स्पष्ट ही अपरकालीन रूप अनुशासन पर्व में दिया गया है। इसमें कथा इस प्रकार है कि जब गंगा ने भ्रूण को पैंक दिया, तब छः कृतिकाओं ने उसे उठा लिया, और उसके छः भाग करके एक एक भाग को उन्हें जाने गर्भ में रख लिया। इस प्रकार विभक्त हुआ वह भ्रूण बद्दता गया और पूरे समय पर प्रत्येक कृतिका ने एक शिशु के विभिन्न अंगों को जन्म दिया। परन्तु पैदा होते ही यह विभिन्न अंग जुड़ गये और इस प्रकार स्कन्द का जन्म हुआ।

कथा के इस रूप में भी, स्कन्द का वास्तविक पिता तो आधिन को ही माना गया है और स्कन्द को अनेक बार 'अधिनस्तुः' कहा भी गया है। रामायण में इस कथा का जो रूप है, और वह महाभारत की कथा का ही एक अपन्य रूप है। उसमें भी यही स्थिति है। इस कथा के विकास की अधिनतम अवस्था पुराणों में आती है और वहीं उसका अवलोकन किया जायगा।

शिव-सम्बन्धी दूसरी प्रमुख कथा, जिसका इस समय तक प्राहुर्माव हो गया था, शिव द्वारा दानवों के तीन पुरों के ध्वंस की कथा है। यह कथा भी देवकथान्त्रों के कमिक विकास का एक अच्छा उदाहरण है, यद्यपि स्कन्द-जन्म की कथा की तरह पूर्ण रूप से नहीं । इस कथा का सूत्रपात सम्भवतः 'ऐतरेय ब्राह्मण्' की उस कथा से होता है, जिसमें यह दिखाया गया है किस प्रकार देवासुर संघर्ष में असुरों ने प्रथी, आकाश और बी को तीन दुगों में परिशत कर दिया — ऋौर जो क्रम से लोहे, चान्धी ऋौर सोने के बे — तथा किस प्रकार देवतात्र्यों ने 'उपसदो' द्वारा इन तीन दुर्गों को जीता?! कथा लाक्तरिएक है आँ। ध्यान देने की बात यह है, इसमें कहां भी रुद्र की चर्चा नहीं की गई है। परन्तु इस कथा के फलस्वरूप अमुरों के तीन दुगों अथवा पुरों की कल्पना देवकथाओं में स्थिर रूप से आ गई है। जब शिव की उपासना का विकास हुआ, तब इस 'त्रिपुर' की कल्पना को शिव के उल्कर्ष का साधन बना लिया गया ऋौर त्रिपुर-ध्वंस का श्रेय उनको दिया जाने लगा । इस प्रकार धीरे-धीरे इस कथा का निर्माण हुन्ना तथा रामायण-महाभारत काल में यह न्नपने विकसित रूप में पाई जाती है। महाभारत में इसका कई स्थानों पर उल्लेख हैं ; परन्तु इन विभिन्न उल्लेखों में वैसा काल-भेद दृष्टिगोचर नहीं होता, जैसा स्कन्द-जन्म की कथा में। यह सब उल्लेख एक ही कथा के विस्तृत ऋथवा संद्विप्त रूप हैं ऋौर सार भाव से सब एक ही हैं। इस कथा का सबसे विस्तृत रूप 'कर्ण पर्व' में मिलता है । ब्रह्मा का वरदान पाकर अमुरपति ने मुवर्ण, रजत और लोहे के तीन नगरों का कम से बी, आकाश और पृथ्वी में निर्माण किया। इन

महाभारत : (पी० सो० राय का संस्करण) अनु० ৩४, ४ और अशो।

२. ऐतरेय बाह्यस : १, ४, ६।

३. महाभारत, कर्खं : ३३।

पूरों का श्वंस केवल वही कर सकता था जो इन तीनों को एक ही बाए से मेद दे। इन नगरों में एक सरोबर बहुता था. जिसके जल से युद्ध में मारे गये योद्धा फिर जी उठते थे। इस प्रकार सर्साञ्चत हो असरों ने प्रथ्वी पर और स्वर्ग में तबाही मचा दी, और वार-वार देवताओं को पराजित किया। इन्द्र भी इन पुरों पर अपने आक्रमण में असफल रहे। तब इस घोर संकट के समय वह ख्रीर ख्रान्य सब देवता ब्रह्मा के पास गये, जिन्होंने उनका भगवान शिव से साहास्य याचना करने का खादेश दिया। देवताखों ने तप करके शिव की प्रसन्न किया। तब बढ़ा ने उनसे असरों का नाश करने की प्रार्थना की। शिव ने देवताओं की आधी शक्ति की सहायता से इस कार्य को परा करने का बचन दिया: परन्त इसके साथ शर्त यह रखी कि उनको समस्त पश्चों अर्थात् समस्त प्राणियों का स्वामी माना जाय। विश्वकर्मा ने शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया -जिसका शरीर पृथ्वी थी, सूर्य-चन्द्र जिसके चक्के थे, चारो वेद जिसके ऋश्व थे इत्यादि । जिस समय शिव रथारूढ हुए, उस समय उनको साद्मात् काल कहा गया है। इसी कारण लच्चण रूप से कालरात्रि अर्थात् प्रलयकाल की निशा को शिव के धन्य की प्रत्यंचा कहा गया है। स्वयं ब्रह्मा इस रथ के सारथि बने ऋौर विष्ण उनका बारा । तब शिव ने उन पूरों की श्रोर प्रयास किया श्रीर श्रमने श्रमोघ वास से उनको बेघकर उनका ध्वंस किया। इस महान् कार्य के फलस्वरूप 'त्रिपुरन्न' स्त्रीर इसीके पर्यायवाची शब्द शिव की उपाधियाँ बन गये। यही कथा दोण श्रीर श्रनशासन पर्वों में भी कही गई है ।

नारर-मन्धन और गंगावतरण की कथाएँ भी महाभारत में मिलती हैं श्रीर इनका रूप वही है जो रामायण में हैं।

श्रीय धर्म के इतिहास की दृष्टि से सबसे ऋषिक महत्त्वपूर्ण कथा जो महाभारत में मिलती है, वह है—दन्न-यन की कथा । ब्राह्मण्-प्रन्थों का ऋवलोकन करते समय हमने देखा या कि ब्राह्मण् कर्मकारड के ऋनुदृष्टियों में क्द्र की उपासना के प्रति एक विरोध-सा उत्पन्न हो गया था; क्योंकि वह इस उपासना में बाह्म ऋंशों के समावेश के पन्न में नहीं थे । बाद में जब श्रीय धर्म का विकास हुन्ना, तब भी दीर्घ काल तक उनके प्रति यह विरोध-भावना वनी रही, ऐसा प्रतीत होता है । सम्भवतः काफी संघर्ष के बाद ही, श्रीय धर्म, श्रिय के बढ़ते हुए महत्त्व के कारण, और परिस्थितियों की सहायता से, प्राचीन कर्मकाएड के समर्थकों की इस विरोध-भावना पर विजय पाने में ऋौर वेदोत्तर-कालीन धर्म में श्रिय को एक प्रमुख स्थान दिलाने में सफल हुन्ना था । देव-कथाओं में इस विरोध-भावना का संकेत इस प्रकार किया गया है कि चद्र को देवतान्नों की संगति से ऋलग रखा गया है । इसके उदाहरण भी हम पहले ऋष्यायों में देख चुके हैं । उनमें से एक उदाहरण यह था कि जब देवतान्नों ने यज्ञ-भाग ऋषस में बाँटा, तब चद्र के लिए कोई भाग नहीं छोड़ा । ऋपर-कालीन दन्द-यन्न की कथा का बीज हम इस वैदिक कथा में पाते हैं । जैसे-जैसे समय बीतता गया, इस कथा का

१. महाभारत, द्रोख॰ : २०२; श्रनु० १६०।

२. ,, वादि : १३, २२, और भागे । वन० ८५, ८६ । अनु० ११३, १५ और आगे ।

विकास होता गया । यहाँ तक कि इसने वह रूप धारण किया, जिसे हम प्राचीन धर्मावल-म्बियों पर शेंब धर्म की अन्तिम विजय का देवकथारूप कह सकते हैं। इस विजय के बाद शैव धर्म की स्थिति दृढ हो गई, और शिव सर्वमान्य हो गये। यह सब सराज्या माजनान काल से बहत पहले ही हो गया होगा : क्योंकि इन अन्थों में शैव-मत ब्राह्मण धर्म के एक मुख्य अंग के रूप में दिखाई देता है, और दक्षपत्र की कथा का अपने पूर्ण विकसित रूप में उल्लेख किया गया है। महाभारत में इसके दो रूप हैं-एक प्राचीन और दूसरा ऋपर-कालीत । प्राचीन रूप के अनुसार देश ने यह का अनुष्ठान किया, जिसमें शिव की छोड कर शेष सब देवताओं को यह-भाग दिया गया । शिव की इस प्रकार जान वुस्तवर यह भाग से वंचित रखा गया था। यह रामायण के उम रथल से सक्ट हो जाता है. जहाँ कहा गया है कि शिव के अपना भाग माँगने पर भी देवताओं ने उन्हें यज्ञ-भाग नहीं दिया। महाभारत में देवताओं द्वारा शिव की इस उपेद्धा का इस प्रकार समाधान किया गया है कि देवताओं ने भगवान शिव को पूरी तरह से पहचाना नहीं था, ऋौर इसी कारण उन्हें यह भाग नहीं मिला। परन्त इस अपमान से कृषित हो शिव ने अपना धन्य उठाया और उस स्थान पर त्र्या गये, जहाँ यज्ञ हो रहा था। जब शिव ने इस प्रकार कृद्ध होकर प्रयास किया, तब समस्त विश्व में प्रलय-सा मच गया। जब वह यज्ञ-स्थल के समीप पहुँचे तब यज्ञ हिरन का रूप धारण कर भाग निकला, और अस्नि देवता भी उसके माथ ही चले गये। अन्य सब देवता, जो उस समय वहाँ एकत्र थे, भय के कारण निश्चेष्ट हो गये। अपने कोष में शिव ने सिनता की भुजाएँ तोड़ दीं, भग की आँखें निकाल लीं, और अपने धनुष से पूपा के दाँत तोड़ दिये। इसपर देवताओं ने भी भाग निकलने का प्रयत्न किया; परन्त शित्र ने उन्हें वहीं रोक लिया । इस प्रकार जब देवता आ का अभिमान पूरी तरह चर हो गया, तब उन्होंने शिव के पराक्रम को पहचाना और उनको तुर किया तथा यज्ञ का उचित भाग उनको दिया। इस प्रकार महान संघर्ष में विजय पाकर शैव-धर्म ने सर्वमान्यता प्रात की। कथा का दूसरा रूप इस तथ्य पर और भी अधिक प्रकाश डास्तता है । इसमें ऋषि दधीचि नये शेंवधर्म के समर्थक हैं। दच-यह में जब शिव को नहीं बुलाया गया तब वह कुद्ध होकर इसका कारण पूछते हैं। इसका उत्तर दक्क देते हैं कि वह एकादश रुद्रों को छोड़ कर, जो यज्ञ में उपस्थित थे, अन्य किसी रुद्र अथवा शिव की नहीं जानते । इससे साफ पता चलता है कि शिव की ब्राह्मण कर्मकाएड का देवता नहीं माना जाता था और जो इस कर्मकारड के दृढ अनुयायी थे, वे शिव को मान्यता नहीं देते थे। ऋत्य होटी होटी बातों में भी यह कथा पहली कथा से कुछ मिन्न है। उनाइरस्मार्थ इस कथा में उमा शिव से अनुरोध करती हैं कि वे देवताओं से अपना यह-भाग माँगें. श्रीर वे देवताश्रों को इस अपमान का दण्ड दें। शिव स्वयं नहीं जाते: परन्त अपने मुख से एक विकराल जीव को उत्पन्न करते हैं, जो 'वीरभद्र' कहलाता है, और इस

१. महाभारत, सौक्षिक : १८।

२. महाभारत (बलकत्ता संस्कृत्य) अनु०: १५०।

वीरभद्र को शिव दत्त-यह भंग करने का काम सींपते हैं। उमा स्वयं महाकाली का रूप धरती हैं खीर वीरभद्र के साथ जाती हैं।

श्रीव-धर्म के प्रति प्रारम्भ में जो जिसे प्रसायका थी, उसका संकेत महाभारत में केवल दक्षयज्ञ की कथा से ही नहीं मिलता। प्रन्थ-भर में इधर-उधर फैले हुए अन्य कई उल्लेख ऐसे हैं, जो दस-यह की इस कथा को देखते हुए ऋर्थ-पूर्ण हो जाते हैं। हुर कर्मार्थ उपमन्यु की कथा में शिव पहले इन्द्र का रूप घर कर प्रकट होते हैं और उपमन्यु को उसकी शिवोपासना से विरक्त करना चाहते हैं । यह संदर्भ काफी बाद का क्यार स्यष्ट ही किसी शिव-भक्त का रचा हुन्ना है; क्योंकि इसमें शिव की उपासना के विरुद्ध को तक दिये गये हैं. उनके महत्त्व को जितना हो सके, कम करने का प्रयास किया गया है। परन्त यह सहज में ही देखा जा सकता है कि शिवोपासना की यह त्र्यालोचना एक समय शिव-भक्तों के लिए एक वास्तविक और प्रवल चुनौती थी। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि शिवोपासना के विरुद्ध जो तर्क दिये गये हैं, वे सब उन्हीं आपत्तिजनक श्रंशों को लेकर किये गये हैं, जिनका शैवधर्म के अन्दर समावेश हो गया था। इससे उस कथन की पृष्टि होती है कि शैवधर्म के प्रति विरोध-भावना का आधार ही उसके ये आपत्तिजनक लच्छ थे, जिन्हें हम पहले के एक अध्याय में कह चुके हैं। अनुशासन पर्व में ही एक अन्य स्थल पर यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है । पार्वती की समक्त में यह नहीं स्राता कि भगवान शिव जैसे महान देवता श्मशान भूमि में क्यों धूमते हैं, श्रीर उन्होंने कुछ उलहने के खर में शिव से इसका कारण भी पृछा। इस संदर्भ में शिव के इस रूप का समाधान करने का प्रयास किया गया है। यह प्रयास यहाँ तक पहुँचता है कि श्मशान भूमि को ही एक प्रथ स्थान मान लिया गया है। इसी पर्व में एक दूसरे स्थल पर त्रिपुरदाह की सारी कथा कही गई है, अपीर यहां फिर यह कहा गया है कि जब त्रिपुरदाह के उपरान्त शिव देवताओं के समज पार्वती की गोद में एक शिशु के रूप में आये, तब देवताओं ने उन्हें पहचाना नहीं । स्पष्ट कहा गया है कि इन्द्र शिव से ईर्ष्या करते थे और वे इस शिश पर उस समय अपना यत्र पेंकने को तैयार हो गये: परन्तु उसी चर्ण उनकी सुजा पर 'सन्निपात' गिरा स्त्रीर उनकी पूर्ण पराजय हुई । इस कथा में इन्द्र के इस प्रकार स्त्राचरण करने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता। परन्तु दच-यज्ञ की कथा के प्रसंग में हमने जो कुछ ऊपर देखा है, उसका ध्यान रखते हुए, इस घटना में हमें प्राचीन ऋौर नवीन धर्मों के बीच जो संघर्ष हुआ था, उसकी एक कलक मिलती है। रामायरा-महासारत के समय तक यह नया धर्म पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था, ऋौर पुराने धर्म की जड़ें उखड़ चुकी थीं। शिव ऋौर उनकी उपासना के प्रति जो प्राचीन विरोध भावना थी, वह तवतक मिट चुकी थी; परन्तु उसकी स्मृति देवकथाओं में अभी तक शेप थी।

१. महाभारत, अनु०: २२, १२ और आगे।

२. ,, अनुः ११४, १० और आगे।

३. " अनु**०: १६०, ३२-३३**।

रामाक्या-महानगर काल में श्रीव-धर्म के लाक-प्रचलित रूप की एक और बात अभी शप है। वह है - उनकी पत्नी की उपासना का विकास। महाभारत में इसपर कड़ प्रकाश पहला है। सिन्ध्याटी के बाद सत्रग्रन्थां में हमें पहली बार इस देवी की उपासना का उल्लेख मिला था। उसके स्वरूप और उसकी उपासना विधि के विषय में भी हमें वहाँ कुछ कुछ पता चला था। रामायण में इस देवी का स्वतनत्र उपासना का कोई उल्लेख नहीं है: परन्तु महाभारत में कई बार इसका उल्लेख हुआ है। देवी की स्तृति में दो पूरे स्तोत्र कहे गये हैं. जिनसे उसके स्वरूप और उसकी उपासना का हमें अच्छा ज्ञान ही जाता है '। विज्या ख्रीर शिव के समान ही इस देवी की भी जब ख्राराधना होती थी. तब इसको सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता था, ऋौर एक स्थल पर उसे विश्व की परम सम्राज्ञी कहा गया है। साधाररातया उसको शिव के कर रूप में उनकी सहधर्मिशी माना जाता था। वह क्रम्ब-वर्गा अथवा कृष्ण तथा वस्र रंग की है, यद्यपि एक बार उसका वर्ग 'श्वेत' भी कहा गया है। सर्प उसके बस्त्र हैं, वह बहुमुखी और बहुमुजी है और विभिन्न अन्त्र-शस्त्रों से मुसब्जित है। यद से पहले विजय-प्राप्ति के लिए उसका ऋडान किया जाता है और उसकी 'जया' ऋौर 'विजया' कहा गया है। इस रूप में वह वैबीलोन की देवी 'इश्तर' ऋौर असीरिया की देवी से भी बहुत मिलती-जुलती है : क्योंकि उसको भी एक रूप में यद की देवी माना जाता था 1 इस देवी की उपासना को शिव की उपासना के ढंग पर ढालने का प्रयत्न किया गया था, जिसके फलस्तरूप देवी को भी अपने भक्तों की रिवाका और उनके शत्रक्षों की संहार करनेवाली माना जाता था। इस सम्बन्ध में उसका सबसे प्रसिद्ध कृत्य 'महिपासर' का वध है। राज्ञस 'कैटभ' का वध भी इसी देवी ने किया था। लोक विश्वास के अनुसार इसी देवी ने उस कन्या के रूप में अवतार लिया था, जिसे वसदेव अपनी और देवकी की वास्तविक सन्तान कृष्ण के बदले गोकल से ले आये थे।

इन सबसे यह भली-भांति स्पष्ट हो जाता है कि राज्या न जाता काल तक देवी की उपासना भी वदोत्तर-कालीन ब्राह्मण धर्म का एक ख्रंग वन गई थी। शिव के साहचर्य के कारण ही इस काल तक इस देवी को भी मान्यता मिल गई थी और महाभारत में हम देखते हैं कि युधिष्ठिर और अर्जुन—दोनों देवी की ख्राराधना करते हैं तथा अर्जुन को तो स्वयं कृष्ण ने देवी की ख्राराधना करने के लिए कहा था। इसके ख्रातिरिक्त इस समय तक देवी के उपासकों ने ख्रपनी उपासना के लिए प्राचीन श्रुतियों में ही प्रमाण दूँ इने के प्रयत्न करने श्रुह कर दिये थे, और इन प्रारम्भिक प्रयत्नों के कुछ संकेत हमें महाभारत में ही मिलते हैं। उदाहरणार्थ देवी की स्तुति में जो स्तोत्र कहे गये हैं, उनमें से एक में इस देवी का सरस्वती से, वेद माता सावित्री से, स्वयं श्रुति से और वेदान्त से तादात्म्य किया गया है। इसका सम्भवतः ख्रिमियाय यह था कि इन सबमें इसी देवी का माहात्म्य गान किया गया है। एक ख्रुन्य स्थल पर है, श्रुव की सहचरी के रूप में, उसको स्पष्ट रूप से श्रिव की श्रुक्त कहा गया

महाभारत : (कलकत्ता संरहररा)—दिराह० ६; भीष्म० २३।

२. जेस्टो : सिविलाइजेशन आफ देवीलोनिया एगड ऐसीरिया, पृ० २१४।

३. महामारत : अनु० २२, १४६।

है। इससे सिद्ध होता है कि इस समय तक उसको शिव की वह शक्ति अथवा माया माना जाने लगा था, जिसका उपनिपदों में उल्लेख किया गया है। यहीं से शाक्तमत का प्रारम्भ होता है।

जिन दो स्तोत्रों की ऊपर चर्चा की गई है, उनमें देवी के कुछ और गुणों तथा सक्यों का भी वर्गन किया गया है, जिनपर ध्यान देना आवश्यक है। यद्यपि एक और देवी को शिव की पत्नी और स्कन्द की जननी माना गया है; परन्तु दूसरी ओर उसको कुमारी कहा गया है जिसने सतत कौमार्य का बत ले रखा था। उसका आवास विन्ध्य पर्वत है और मद्य, मांस तथा उपु कि चिरोत कर भेंसे का रक्त उसे अतिप्रिय हैं। उसकी आइति अति कुरुप है और जिन दानवों का वह वध करती है, उन्हें अपने वृक मुख से खा जाती है। ये लक्षण जहाँ तक हमें ज्ञात है, न तो वैदिक अभिवका में हैं, न सिन्धु-घाटी की स्त्री देवता में पाये जाते हैं। परन्तु आजतक भी विन्ध्याचल के आस-पास की आदिवासी जातियाँ ऐसी स्थानीय स्त्री देवताओं की उपासना करती हैं, जिनका स्वरूप और जिनके गुण सर्वथा वही हैं—जैसे इस देवी के । अतः यहाँ हम उस प्रक्रिया का प्रारम्भ देखते हैं, जो कद्र की सहचरी की उपासना के विकास के साथ-साथ चलती रही और जिसके द्वारा अन्त में इस देवी ने देश-भर की समन्त स्थानीय स्त्री देवताओं को आत्मसात् कर लिया, और वे सब इस देवी की ही विभिन्न अभिन्यित्याँ मानी जाने लगीं।

इन दो स्तोत्रों के त्र्रातिरिक्त महामारत में कुछ अन्य स्थलों पर भी इस देवी का उक्लेख किया गया है। सीप्तिक पर्व में प्रलय निशा की प्रतीक 'कालरात्रि' के रूप में उसका वर्णन किया गया है। वह कृष्णवर्णा है, उसका मुख रक्त वर्ण है और आँखें लाल है, वह रक्तपुष्पों की माला पहनी है और उसके शरीर पर रक्त वर्ण का लेप है—केवल एक रक्तवस्त्र उसका आवरण है। संदोप में उसकी वेश-भूषा उसके स्वरूप के अनुकूल ही है। उसकी श्राप्ति प्रीटा नारी बीनी है और वह एक हाथ में पाश लिये हुई है।

शान्ति पर्व में एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि स्वयं उमा ने महाकाली का रूप धारण किया था, और दल-यज्ञ का विध्वंस करने वह 'वीर-भद्र' के साथ गई थीं '। यही वात अनुशासन पर्व में भी कही गई है जैसा कि हम ऊपर देख आये हैं।

ऋतः यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक इस देवी को पूर्ण रूप से शिव की सहचरी माना जाने लगा था, यद्यपि शिव के समान ही, उसकी भी कुछ लोग उसके ऋादि करूर रूप में उपासना करते थे। परन्तु जहाँ शिव के करूर रूप की उपासना उनके कुछ इने-गिने ही भक्त करते थे, और इस पर भी इन लोगों का कुछ समय बाद एक गुप्त सम्प्रदाय-मा बन गया तथा इनके ऋाचार-विचार भी समाज-विरोधी हो गये, वहाँ दुर्गा ऋथवा काली के रूप में देवी की उपासना बराबर बढ़ती और फैलती हो गई। इसने शिव ही एक स्वतंत्र मत का रूप धारण कर लिया, जो ऋपने ऋनुयायियों की संख्या

१. महाभारत : (कलकत्ता संस्करण) सीप्तिक० म !

२. ,, : ( ,, ) शान्ति० २४४।

की दृष्टि से शीव स्त्रीर विष्णाव सत से कम नहीं था । उसका कर रूप बरावर बना रहा, स्त्रीर पशुस्त्रों एवं रक्त की विल स्त्राज तक उसकी उपासना का एक स्त्रावस्थक स्त्रोग बना हुआ है।

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले एक बात और देखनी शेप रह जाती है। वह यह है कि न तो 'रामायण' में और न 'महाभारत' में ही गरोशा का कहीं विस्तृत कर्शन किया गया है। उनका इतना उल्लेख तो अवश्य हुआ है कि महाभारत की गचना के समय जो कुछ महर्षि व्यास बोलत जाने थे, उसे गरोशा जी लिखते जाने थे। परन्तु इसके अतिरिक्त उनके विषय में और कुछ नहीं कहा गया है। वह इस समय तक एक स्वतंत्र देवता बन गये थे, यह तो सूत्र प्रन्थों से ही स्पष्ट हो जाता है; परन्तु रामायण-महाभागन के समय तक वह एक प्रमुख देवता नहीं थे। फिर भी यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि महाभारत में एक-रो बार शिव को गरापित कहा गया है, और उनके अनुचर 'गरा' कहलाते हैं। एक बार उनको 'गरोश्वर' की भी उपाधि दी गई है, जो गरोश का ही पर्यायवाची शब्द है और जिसका प्रयोग सुक्रप्रन्थों में 'विनायक' के लिए किया गया है। यह शिव और गरोश के मूल तादातम्य का एक और प्रमाण है।

इस प्रकार रामायण-महाभारत में हम देखते हैं कि शैव मत सार रूप से वे ही लच्या शहरा करता जा रहा था, जो हमें पौराखिक युग में दिखाई देते हैं। उपनिषद-काल के धार्मिक परिवर्तन और विकास के फलस्वरूप, वेदोत्तर-कालीन ब्राह्मण धर्म में, शिव एक प्रमख देवता वन गये और ऋपने उपासकों द्वारा सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाने लगे। उनकी उपासना के दो रूप थे - एक दार्श्वनिक स्त्रीर दूसरा लोक अलित । उनकी उपासना के प्रति जो जिरोकमारका प्राचीन काल में थी, वह अवतक सर्वथा लुप्त हो चुकी थी, यद्यपि उसकी रमृति देवकथाओं में अभी तक विद्यमान थी। शिवापासना के जिन ग्राउन्तिजनक रूपो को लेकर इस विरोधभावना का जन्म दृख्याथा, उनका भी ख्रभी तक ख्रन्तित्व था ही ख्रीर कुछ लोग उन्हीं रूपों में शिव की उपासना भी करते थे। भक्तिवाद का भी ऋब पूर्वास्प से प्रचार हो गया था और यह त्रिण्य तथा दिल्लाहरी दो देवताओं में केन्द्रित था। उनकी उपासना का साधारण ढंग प्रार्थना और उनकी प्रशंसा में स्तुति-गान करना था। यह प्रार्थना ऋथवा स्तुतिगान ऋाम तौर पर मन्दिरों में किया जाता था, जहाँ शिव की मुर्तियाँ होती थीं । उनकी लिंग मृत्तियाँ भी ऋब उनकी मानवाकार मृत्तियों के समान ही प्रचुर संख्या में बनती थीं: परन्तु उनका जनते द्विय उत्तनना से अब कोई सम्बन्ध नहीं था. यहापि यह ज्ञान लोगों को अवश्य था कि इन मृत्तियों का आकार जननेन्द्रिय-सम्बन्धी है। शिव का ऋब ऋपनी सहचरी से भी स्पष्ट सम्बन्ध था, जो उमा ऋथवा पार्वती कहलाती थी। शिबोपासना का सबसे अधिक लोक उच्चित कर वह था. जिसमें दोनों की साथ उपासना होती थी। इस रूप में दोनों का आदि स्टब्ट बहुत बदल गया था और भक्तिबाद के प्रभाव से वह अति सौम्य हो गया था। उनको अब दवाशील, करवाराकार और कपाल देवता माना जाता था, जो सदा मानविजाति के हित में लगे रहते थे, यद्यपि मर्यादा

उल्लंघन करनेवालें को वह दण्ड भी देन थे। योगाभ्यास और तपस्या का मान अब बहुत बढ़ गया था, और इन्हीं के द्वारा शिव में सच्ची और अचल भक्ति रख कर उन्हें प्रसन्न किया जा सकता था। अनेक भक्तों ने इस प्रकार उनसे वरदान पाये थे। इन भक्तों में 'उपमन्यु' सबसे प्रमुख है और उसको एक आदर्श भक्त माना गया है। शिव की सहचरी की देवी के रूप में स्वतंत्र उपासना का भी विकास हो रहा था और उसको कुछ मान्यता भी दी जाने लगी थी, यद्यपि इस रूप में देवी का प्राचीन करूर स्वरूप ही बना रहा तथा कुछ रथानीय स्त्री देवताओं को आत्मसात् कर लेने के कारण उसका विकास भी हो रहा था। देवी के कुछ भक्त प्राचीन वैदिक अर्तियों से उसका उपासना को प्रामाणिकता देने का और उनका एक दार्शनिक आधार बनाने की चेष्टा भी कर रहे थे। इन प्रयासों से शाक्त धर्म का जन्म हुआ।

शैव धर्म के विकास का हमारा निरीज्ञ अब ईसा संवत् के प्रारम्भ से कुछ पहले तक पहुँच जाता है। ऋब इसको हम इस काल की कुछ ऋन्य उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करके समाप्त करेंगे। जो कुछ सामग्री उपलब्ध है, उससे रामायण और महाभारत के प्रमाणों की पुष्टि होती है। इस सामग्री में से सबसे पहले लघु उपनिपद् अन्य हैं, जिनकी रचना लगभग रामायण्-महाभारत के अपरकालीन भागों के समय में ही हुई थी। इन उपनिषदों में बहुत-सी सामग्री है, जिससे रामायण-महाभारत के आधार पर जो निष्कर्ष हमने निकाले हैं, उनकी पुष्टि होती है। उदाहरणार्थ 'कैवल्य उपनिषट्' में शिव की दार्शनिक 'पुरुप' के रूप में कल्पना की गई है, जिसका न ऋादि है, न मध्य, न अन्त; जो एक है, चित् है तथा आनन्द है; जो साची है और जिनके स्वरूप को पहचान कर ऋषियों ने सद्-ज्ञान प्राप्त किया है। यहीं 'सदाशिव' उपाधि का भी पहली बार प्रयोग किया गया है ऋौर बाद में इसी उपाधि से शिव के दार्शनिक स्वरूप का भी निर्देश किया जाने लगा । ऋपने लोक-प्रचलित स्वरूप में शिव को परमेश्वर, त्रिनेत्र, नीलकंठ तथा उमापति कहा गया है। इन सब लच्चणों को हम रामायण-महाभारत में देख चुके हैं । 'शतकद्रिय सूक्त' में शिव का स्तवन किया गया है, इसी कारण इस सूक्त का जाप करने से मनुष्य की ऐसी परिशुद्धि हो जाती है जैसे अम्म से धातु की, अगैर वह कैवल्य की स्रवस्था को पहुँच जाता है । 'जावाल उपनिपद' में कहा गया है कि शिव ने 'तारकासुर' को ब्रह्मज्ञान दिया था । 'शतरुद्रिय सूक्त' के माहात्म्य का यहाँ भी वर्णन किया गया है ऋौर उसको असरव-प्राप्ति का साधन माना है। 'नारायण् उपनिषद्' में, जो 'तैतिरीय त्रारएयक' का ऋन्तिम ऋष्याय है, विभिन्न देवतात्रों का 'तत्पुरुष' से तादात्म्य किया गया है ऋौर यहाँ हमें वह श्लोक मिलता है, जिसकी हमने पहले

१. हैक्स उपनिषद्: ७, १८।

٦٠ .. : ١١

<sup>₹- .. :</sup> ४।

४. जाबाल उपनिषद् : ३।

एक अध्याय में भी चर्चा की है और जिसमें 'वकतुरह' और 'दिन्त' का उल्लेख है"। इसी प्रसंग में स्कन्द और गरुड़ का भी उल्लेख किया गया है, जिससे इस उपनिषद का अपरकालीन होना सिद्ध होता है। इसी उपनिषद में एक दूसरे स्थल पर दुर्गा के नाम से देवी का आहान रामायण नदासारत के ढंग पर ही किया गया है?। अन्त में 'अथवीशरस अपनिषद' है, जिसमें केवल शिव की महिमा का गान है। शिव की विश्ववेद्यास्त्र अहा के रूप में कल्पना की गई है और विभिन्न देवताओं से उनका तादात्म्य किया गया है, जिनमें विनायक और अमा भी हैं । इस उपनिषद में शिव का जो स्वरूप दिखाई देता है, उससे स्पष्ट पता चलता है कि शिव का दार्शनिक स्वरूप अब 'सांख्य' के 'पुरूप' की अपेद्मा 'विदान्त' के 'बहा' के अधिक निकट आता जा रहा था।

इन लख्न उपनिषदों के बाद हमें 'प्रतेजिति' का महामाप्य मिलता है, जो ईसा से दो शताब्दी पूर्व का है। पतंजित शुंग पुष्यमित्र के समकालीन थे। महाभाष्य में शिव के अनेक नामों का उल्लेख तो है ही है, हम हे नाथ नाथ शिव और स्कन्द की मूर्तियों का भी वर्णन हैं, जो स्पष्ट ही पूजा के लिए बनाई जाती थीं है। इसी अन्य में यह भी कहा गया है कि मीर्य सम्राट् इस मूर्ति-निर्माण और मूर्तियों की उपासना को सरकारी आय का साधन बनाते थे इस प्रकार इस अन्य से 'कौटिल्य के अर्थशास्त्र' की पृष्टि होती है और यह भी सिद्ध होता है कि पतंजिल के समय तक मूर्तियूजा एक बड़ी प्राचीन प्रथा हो गई थी। इसके अतिरिक्त एक स्थल पर पतंजिल ने 'शिव-भागवतो' का भी उल्लेख किया है, जो सम्भवतः शिवोपासकों का एक सम्प्रदाय थे। एक अगले अध्याय में इम इनकी फिर चर्चा करेंगे। पतंजिल ने न तो देवी का या न गरोश का ही कोई उल्लेख किया है।

इसी समय के कुछ सिक्के भी हमें मिलते हैं, जिनसे शिव और उनकी उपासना के विषय में हमें कुछ प्रासंगिक वार्ते पता चलती हैं। इनमें से सबसे प्राचीन कुछ चाँदी और ताम्बे के ठप्पेटार सिक्के हैं, जो लगभग तीसरी शताब्दी ईसा-पूर्व के हैं। उनपर अनेक चिह्न श्रंकित हैं, जिनमें वृत्रभ कई बार पाया जाता है । यह कहना कठिन है कि इस वृषम का शिव से कोई सम्बन्ध था या नहीं। यह वृषम चिह्न, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हिन्द-यूनानी राजाओं के कुछ सिक्कों पर भी मिलता है । इन राजाओं ने भारतीय संख्कृति को

```
 नारायण उपनिषद् : ४, = ।
```

२. भ्रथवंशिरस उपनिषद !

४. महासाष्य ,, : सूत्र १,४६; ३,६६; १,६३; ४,७७ के नीचे ।

४. ,, ,; सूत्र ३,६६ के नीचे। ६. ,, ,; सत्त्र ३,६६ के नीचे।

७. ,, , : स्त्र २,७६ के नीचे।

z. Catalogue of Indian Coins. Br. Museum : Introd. p. 18, Pl. I,
Nos. 20-23.

Coins of Alexander's successors in the East. Cumingham, Pl. VIII, Nos. 7-12 PC. IX, No. 4.

अहम् कर लिया था — जैसा कि इनके सिक्कां के लेखों से स्पष्ट है, जो संस्कृत भाषा में थे। हो सकता है कि कुछ ने शेंत्र मत भी प्रहरण कर लिया हो। तीसरी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक के कुछ चांटी के सिक्कों पर एक देवता का चित्र ऋंकित है। ऋपरकालीन उज्जीवनी के मिक्कों पर फिर बैमा ही चित्र दिखाई देता है, ऋौर वहां निश्चित रूप से वह कातिंकेय का ही चित्र है । अप्रतः यहाँ भी यह संभव है कि यह कार्तिकेय का ही चित्र हो स्त्रार उस समय तक उसकी उपासना भी की जाने लगी हो। इससे महाभाष्य के उस उल्लेख की पृष्टि होती है, जहां स्कन्द की मृतियों की चर्चा की गई है। उसी समय का एक सिक्का स्त्रीर है जिसके जारी करनेवाले राजा का पता नहीं: परन्तु जिसपर पहली बार 'शिवलिंग' का एक चित्र ऋंकित किया गया है<sup>२</sup>। वह एक पीठिका पर रखा हुआ है, लगभग उसी ढंग से जैसे अपर काल में जिंग मर्तिव रखी जाती थीं। अतः वह उपासना के लिए ही बनाया गया होगा । इससे गृह्यसूत्री स्त्रीर महाभारत के प्रमाणों की बड़े विशद् ढंग से पृष्टि हो जाती है। अन्त में राजा गोंडोफारेज के सिक्कों पर हमें प्रथम बार स्वयं शिव का चित्र श्रंकित मिलता है 3 । अपरकालीन सिक्कों में तो यह चित्र अति साधारण हो गया था। इस चित्र में शित्र दिवाह, खड़े हुए ऋौर ऋपने दिवाण हाथ में त्रिशुल लिये हुए दिखाये गये हैं। यही चित्र बाद में सब सिक्कों के चित्रों के लिए एक नमूना बन गया, ऐसा मालूम होता है। इन सब सिक्कों में वह सदा इसी प्रकार खड़े हुए, दिवाहु अथवा चतुर्बाहु और अपने हाथों में विभिन्न वस्तुएँ लिये दिखाये गये हैं।

इन सब अभिलेखों से पता चलता है कि इस काल में उत्तर भारत में शैव धर्म के उसी खरूप का प्रचार था जो रामाकर नहासारत में हमने देखा है और कभी-कभी इसको राजाश्रय भी मिल जाता था। इस शैव धर्म का प्रचार केवल उत्तर भारत में ही नहीं था, दिख्या में 'गुट्डीनल्लान' नामक स्थान पर एक लिंग-मूर्ति मिली है, जिसका समय दूसरी शताब्दी ईसापूर्य निर्धारित किया गया है । कई दृष्टियों से यह एक बड़ी महत्त्वपूर्ण खोज है। यह केवल इसी बात का प्रमास नहीं है कि इस समय तक शैव धर्म का और उसके अन्तर्गत लिंगोपासना का प्रचार दिख्या भारत तक पहुँच गया था; परन्तु इस लिंग-मूर्ति का आकार जननेन्द्रिय से इतना निल्ला-पुत्ति है कि इस धारणा में किसी संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि प्रारम्भ में ये लिंग-मूर्तियाँ जननेन्द्रिय का प्रतीक ही थीं। इसी मूर्ति पर शिव की मानवाकार मूर्ति भी खुदी हुई है, अतः यह लिंग-मूर्तियों की उस श्रेणी का प्रथम उदाहरण है जिसे 'मुखलिंग' कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 'भीता' नामक स्थान पर पहली शताब्दी ईसा पूर्व की एक और लिंग-मूर्ति मिली है'। यह उतनी यथार्थपूर्ण

Catalogue of Indian Coins Br. Museum (Ancient India) Class I, Group 3. variety 'f' and 'g' Pl. XII.

<sup>7. ,,</sup> Introd. p. 75. Pc. II, 2 etc.

<sup>₹. 19 22 22 22</sup> 

४. गलपति राव : हिन्दू आस्कानोद्राफी, भाग २, पृ० ६३-६६ ।

La 99 79 20 29 99 99 8

तो नहीं है; परन्तु इसपर पंचमुख शिव की मानवाकार मृति खुदी हुई है और शिव का पाँचवाँ मुख मृति के शिरोभाग पर है। एक तीसरी लिंग-मृति मध्य ट्रावनकोर में 'चंमी इलई' नामक स्थान पर मिली है। इसका आकार लगभग रुदिगत है और इसको जरहार कि निरामृतियों का आदि रूप माना जा सकता है।

इस प्रकार ईसा-संवत् के प्रारम्भ तक शैवधर्म का प्रचार समस्त भारत में ही गया था, और उसका स्वरूप सारतः वही था, जो समान्य सामस्त काल में था। आगामी शताब्दियों में शैव धर्म के इन्हीं रूपों और लक्षणों का अधिक विकास होता गया और अन्त में शैव धर्म का वह स्वरूप बना जो हम पुराखों में पात हैं तथा जिसको शैव धर्म का प्रामाणिक स्वरूप कह सकते हैं। अतः अगले अध्याय में हम इसी विकास का और फिर पौगाणिक शैव धर्म का अध्ययन करेंगे।

## पञ्चम ऋध्याय

ईसा-संवत् की प्रारम्भिक कुछ शताब्दियाँ भारतीय धर्म के इतिहास का निर्माण-युग हैं। इस युग में उपनिपद्-काल के बाद जिन विभिन्न मतों का प्रादुर्भाव हुन्ना था, उनका विकास हुन्ना और उन्होंने अपना निश्चित रूप धारण किया। दुर्भाग्य से इस युग के निश्चित धर्मसम्बन्धी अभिलेख, विशेषतः ऐसे अभिलेख जिनका शैवधर्म से सीधा सम्बन्ध हो, त्र्रव नहीं मिलते। इस कारण हमें इस युग के धार्मिक इतिहास के लिए उन प्रासंगिक उपस्चनान्नों का सहारा लेना पड़ता है, जो इस समय के अन्य लौकिक अभिलेखों से मिलती हैं। ये अभिलेख साहित्यक भी हैं और पुरातत्व-सम्बन्धी भी। यद्यपि इन अभिलेखों की संख्या अधिक नहीं है, फिर भी इस युग में विभिन्न मतों के विकास का एक साधारण ज्ञान कराने के लिए वे पर्यात हैं। अतः पहले हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे और यह देखेंगे कि ईसा की इन प्रारम्भिक शताब्दियों में शैवधर्म के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में इनसे कहाँ तक सहायता मिलती है।

साहित्यिक अमिलेखों में सबसे पहले 'अरुवधोप' की कृतियाँ हैं। 'अरुवधोप' एक बौद्धमतावलम्बी किन और निद्धान् ये, जो ईसा के प्रथम शती में हुए और राजा किनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने अपने 'बुद्धिचरित' नामक काव्य में भगवान् शिन का कई बार उल्लेख किया है और इन उल्लेखों से हमें पता चलता है कि उस समय शिन का स्वरूप सारमान से नैसा ही था, जैसा रामायण-महाभारत में। उदाहरणार्थ एक रूलोक में 'बुप्थवज' नाम से उनका उल्लेख किया गया है', और एक अन्य स्थल पर ' उनको 'भव' कहा गया है, तथा स्कन्द को (जिसे यहाँ 'प्रण्मुख' कहा गया है) उनका पुत्र माना गया है। एक तीसरे रूलोक में देनी कहकर पार्चती का उल्लेख किया गया है और उनको सकन्द की माता माना गया हैं। परन्तु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वयं स्कन्द को यहाँ 'अम्मिस्तुः' कहा गया है। 'अरुवधोप' की दूसरी कृति 'सौन्दरानन्द' में शिन अथवा उनकी उपासना के सम्बन्ध में कोई निशेष उल्लेख नहीं किया गया है। एक रूलोक में 'आम्बिक' शब्द अवश्य आया है, जिससे स्कन्द अथवा गरोश अभिन्न ते हो सकते हैं '। परन्तु इस रूलोक का पाठ निश्चित नहीं है। अरुवधोप की जो अन्य कृतियाँ वताई जाती हैं, उनमें शिन अथवा शैन-धर्म के निषय में कोई निशेष उल्लेख नहीं है।

ईसा की पहली अथवा दूसरी शताब्दी का शायद 'शूद्रक' किन रचित 'मृच्छकटिक' नामक रूपक भी है। इसके उपोद्घात को छोड़कर, जो बाद का है, इस ग्रन्थ में शिन

१. बुद-चरित : १०, ३।

२. . :१.६६ :

४. सीन्दरानन्द : १०, १।

श्रीर तीडार्ज मान्सी श्रमेक उल्लेख मिलते हैं। एक स्थल पर शिव के विभिन्न साम मानिया ईशान, शंकर और शंभु दिये गये हैं । एक अन्य स्थल वर शिव द्वारा अवस्था की स्रोर संकेत किया गया है 1 महादेवी के रूप में पार्वती का भी एक बार उल्लेख हुआ है और इनके द्वारा शुंभ-निशंभ के वय की कथा की और भी संकेत किया गया है । यहाँ तक तो शिव और पार्वती का स्वरूप विलक्कल वैसा ही है, जैसा रामायत महानासत में। परन्तु कुछ ख्रान्य स्थलों पर इस स्वरूप में हम कुछ विकास पाते हैं ख्रीर इसको शैवधर्म के पीराणिक स्वरूप की स्रोर बदते हुए देखते हैं। उराहरगार्थ छठे स्रंक के एक श्लोक में ब्रह्मा, विष्णु ख्रीर शिव की त्रिमूर्त्ति के साररूपेण ऐक्य की ख्रीर स्पष्ट संकेत किया गया है "। इस ऐक्य की केवल एक धुँधली-सी कलक ही 'महाभारत' के सबसे उपस्वातीन भागों में मिलती है: परन्तु पुराखाँ में इसको स्पष्ट रूप से माना गया है। इसके छनिषित कीनरे खंक में स्कन्द को चोरों का संरक्षक देवता माना गया है । यह कहना कठिन है कि स्कन्द ने यह रूप कब धारण किया ? परन्तु, यहाँ यह याद करना शायद र निजर होता कि वैदिक 'शतकदिय' स्तोत्र में स्वयं कद्र की चोरों का संरक्षक देवता माना गया है। एक ऋन्य स्थल पर शिव द्वारा कींच-वध का उल्लेख किया गया है, जो एक नई कथा है। अन्त में एक स्थल पर मातृकात्रों का भी उल्लेख हुन्ना है, जिनकी जनसाधारण द्वारा चतुष्पथीं पर पूजा की जाती थी । इन स्त्री देवता आँ की उपासना बाद में स्कन्द की उपासना का एक आँग बन गई । इनके सम्बन्ध में कुछ ऋधिक कहने का हमें आगे चलकर अवसर मिलेगा ।

उपर्युक्त प्रन्थों के ऋतिरिक्त हमें तीन और प्रन्थ मिलते हैं, जिनकी रचना भी सम्भवतः हैसा की पहली या उन्ने पतार्थी में हुई थी। ये प्रन्य हैं—मिनुस्ति, भारतीय नाट्य-शास्त्र' और वात्स्यायन का 'कामसूत्र'। मनुस्तृति में कई बार देवताओं की मूर्तियों का और उनकी उपासना का उल्लेख किया गया है है, और कुछ ऐसे लोगों की चर्चा भी की गई है जो देवमूर्तियों को पूजार्थ लिये चसते थे। उनकी जीविका का यही साधन था '। अनेक देवताओं का नाम लेकर भी उल्लेख किया गया है, जिनमें विष्णु भी हैं। परन्तु न तो शिव का, न उनकी सहधर्मिणी का कही उल्लेख हुआ है। हाँ, रुद्रों (एकादश रुद्रों) का एक बार उल्लेख हुआ है '। परन्तु एक स्थल पर शिव पर चढ़ाये नेवेड निवस्त्र ने अध्या गया है। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि इस समय शिव की प्रहण्य करने का निषेध किया गया है। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि इस समय शिव की

१. मृच्छकटिक : १,४१।

٦٠ ،, : ٢٥, ١٤١

<sup>3 : 3, 39 1</sup> 

t @ 3 :

<sup>:</sup> ३, ५ के आने का नव भाग।

<sup>= :2.3% .. .. .. ..</sup> 

क मनस्वति : श्रध्याय ६, १६, १६०, १४१ ।

क्रार्चना इन वस्तुक्षों से की जाती थी। इनके ग्रहण करने के निपेध के पीछे सम्भवतः शिव के प्रति प्राचीन विरोधन्यायना की स्मृति है।

'मारतीय नाइन राज्यों में शिव का पूर्ण रूप से सत्कार और सम्मान किया गया है। प्रारम्भ में ही बहा के साथ ही उनका भी खाहान किया गया है और उनको 'परमेहकर' कहा गया है। अन्य स्थलों पर उनको 'त्रिनेत्र', 'वृषांक', 'नीलकंठ' आदि उपाधियों दी गई है और उनके गयों की चर्चा भी की गई है । इसी प्रन्थ में शिव का 'नटराज' रूप प्रमुख है। वह उत्यक्ता के महान् आचार्य हैं और 'कैशिकी वृत्ति' सदा उनको सेवा में रहती हैं। उन्होंने ही नाटचकता को 'तारहव' दिया '। इस समय तक सम्भवतः उनको महान् योगाचार्य भी माना जाने लगा था और प्रन्थ में कहा गया है कि उन्होंने ही भरत-पुत्रों को 'सिद्धि' सिखाई '। अन्त में शिव के त्रिपुरवंत का उल्लेख भी किया गया है और बताया गया है कि बहा के आदेश से 'मरत' ने 'त्रिपुरदाह' नाम का एक 'डिम' (रूपक का एक प्रकार) भी रचा था और मगवान् शिव के समझ उसका खामनव हुआ था '।

'काम सूत्र' में शिव का, केवल एक बार आदि के मंगल श्लोक में, उल्लेख किया अया है । इसमें कहा गया है कि मगवान् शिव के अनुचर नन्दी ने ब्रह्मा द्वारा रचित एक बृहदाकार विश्वकीय के कामराह्य-सन्दर्श भाग की व्याख्या की थी।

ईसा की प्रथम तीन शताब्दियों के हमें अनेक सिक्के भी मिलते हैं, जिनसे इस काल के भारत के राजनीतिक इतिहास की खोज में हमें अमूल्य सहायता मिली है। हमारे मतलब के लिए भी उनका वैसा ही मूल्य है जैसा कि उन प्राचीन सिक्कों का था, जिनकी चर्चा इम पहले कर आये हैं। इन सिक्कों से भी हमें तत्कालीन श्वेन-धर्म-सम्बन्धी अनेक आसंगिक उत्तर्य उत्तर मिलती हैं। ईसा का प्रथम शताब्दी के प्राचीन कुशान-राजाओं के मिक्के हैं। 'बेम कैडफासिन' के दो सोने के सिक्कों के पिछले भाग पर शिव का चित्र अंकित हैं। वोनों में शिव की खड़े हुए दिखाया गया है और उनके दिखाण हाथ में त्रिश्चल। पहले सिक्के में शिव का बाहन दूपम उनके पास हा खड़ा हुआ दिखाया गया है। दूसरे सिक्के में त्रिश्चल के अतिरिक्त भगवान एक कमएडल और व्याध्वर्म भी हाथ में लिये हुए हैं। दोनों में शिव दिवाह हैं। रामायण-महामारत में शिव के जिस स्वरूप की

१. नाटम-शास्त्र : १, १।

<sup>7. ,, : ?,</sup> xx, 7x, x, 20;

<sup>₹. ,, : ?, ¥%!</sup> 

४. ,, : ४, १७ और आगे।

L. ,, : 2, Eo!

٩. ,, : ٧, ½-१٥ !

७. कामसूत्र : मंगल म्लोक।

Lahore Museum Catalogue of Coins. (white head) Plate XVII,
nos. 31, 33.
Calcutta ,, (Smith) P 68, nos. 1-12.

कल्पना की गई थी, यह चित्र उसा का प्रतिक्ष हैं। इसके अतिरिक्त इन सिसकों पर की लेख हैं, उनसे भी पता चलता है कि यह राजा शेजमनाश्चाम्यी था; स्वोंकि इनमें उसकी महीरबर' की उपाधि थी गई है '। इसी राजा के ताँवे के सिसकों पर भी सोने के खिक्कों के सहरा ही शिव का चित्र श्लंकित है; किन्तु इसकी विशेषता यह है कि इसके सिर के चारों छोंग प्रतासम्बद्ध विद्यामन है '। इस सिक्कों के बाद हमें 'कनिष्क' के विशेष मिन्ने हैं। इसके एक सोने के और अनेक ताँवे के तिस्कों की पीठ पर मगवान शिव का चतुर्कु जिल खंकित है। यहाँ भी शिर के चारों ओर प्रतास मगदान है, और चार हाथों' में, त्रिश्रक्त, इमरू, कमर्यक्रल और पाश हैं '। इस चित्र के साथ जो लेख है, वह यूनानी लिप में है जिसे 'ohpo' पढ़ा जाता है और जिसका संस्कृत रूप 'ईशा' होता है। कनिष्क के कुछ जन्य मिक्तों पर शिव के पास ही एक हिरन खड़ा हुछा जिलाय गया है '। इसका संकेत सम्भवनः शिव के 'पश्चपति' रूप की ओर है और हमें निन्धु पार्टी की उन मुद्राक्षों की याद विलाता है, जिनके अयोभाग में पुरुष देवता की धिटिका के मिन्ने दो हिस्न दिखाये गये हैं। कनिष्क के ही कुछ और सिक्कों पर दिभुज शिव का चित्र भी है, जिनमें भगवान एक हाथ में त्रिश्रक और इसरे में कमरहल उठाये हुए हैं '।

कनिष्क का उत्तरिकारी हुनिष्क था, जिसका समय ईसा की पहली राती के अस्त में और दूसरी के शुरू में पड़ता हैं। इसके सिक्को पर भी हमें इसी प्रकार के द्विभुज और चतुर्भ ज शिव के चित्र मिलते हैं । यूनानी लिपि में उनपर भी वही लेख है। कुछ सिक्कों में दिरन फिर दिखाई देता है और शिव अपने शाथ उनके सीनों पर गये हुए हैं "। एक सिक्के पर शिव शाशांक भृषित हैं । इस चित्र को चन्द्रदेवता का चित्र माना जाना है; परन्तु इसपर जो लेख खुदा हुआ है, वह सम्भवतः वहीं है जो अवर के सिक्कों पर।

| Magazini in a sprimari in 1 | LOW HOLL THE PROPERTY OF THE P | complements.* |                    |                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ₹•                          | Lahore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Museum        | Catelogue of Coins | : (white head) Plate XVII, nos. 31, 33.                           |
|                             | Calcutta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠,,           | 5.7                | : (Smith) P. 68, nos. 1-12                                        |
| ₹.                          | Lahore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **            | 23                 | : (white head) Plate XVII,                                        |
| ₹.                          | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **            | 19                 | no. 36.<br>: ( ,, ) Plate XVII<br>. 65, Pl. XVIII, nos. 106-108.  |
|                             | Calcutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | а,,           | ,,                 | : (Smith) P. 74. nos. 64-77.                                      |
| ٧.                          | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99            |                    | : ( ,, ) P. 70. nos. 9-10.                                        |
| ٧.                          | Lahore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29            | 73                 | : (white head) Pl. XVIII,                                         |
| €.                          | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97            | **                 | nos. 110-114.<br>: (white head) Pl. XIX, nos.<br>150-52, 153-156. |
| 19.                         | Calcutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ı ,,          | 29                 | : (Smith) P 78, nos.                                              |
| E.                          | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **            | 29                 | : ( , ) P. 80, no. 31.                                            |

अतः सम्भावना इस बात की अधिक है कि यह चित्र भगवान् शिव का ही है और यह उनका चन्द्रमीनि रूप है। 'हुविष्क' का एक दूसरा सिक्का एक समस्या है'। इसपर चित्र तो लगभग बैसा ही है जैसा अन्य सिक्कों पर; परन्तु यहाँ शिव धनुधारी हैं और उनका मुख बाई ओर मुड़ा हुआ है। सम्भवतः यह शिव के 'पिनाकी' रूप का चित्रण हैं; परन्तु इस सिक्के पर एक अस्पष्ट लेख भी हैं। डॉ॰ रिमध ने इस लेख को अनुमान करके 'गर्लाश' पदा था। यदि यह पाठ निश्चित रूप से प्रामाणिक सिद्ध हो जाय, तो यह चित्र शिव और गण्या के प्रारम्भिक तादात्म्य का एक असंदिग्ध प्रमाण हो जायगा। परन्तु जवतक लेख का पाठ निश्चित रूप से निर्धारित न किया जाय, इस विषय में कुछ और नहीं कहा जा सकता।

हुनिष्क का एक और सिक्का भी महत्त्व का है; क्योंकि इसमें पहली बार शिव की बहुमुख आकृति का चित्रण किया गया है । चित्र में शिव खड़े हुए हैं, उनका एक मुख सामने की ओर है और अन्य दो मुखों की पार्श्वाकृति दायें और बायें चित्रित है। इसको शिव के 'त्रिमृत्तिं' रूप का चित्रण माना गया है। परन्तु यह चित्र शिव के चतुर्मु ख रूप का चित्रण भी हो सकता है, जिसका उल्लेख महाभारत में अप्सरा तिलोत्तमा के प्रसंग में किया गया है। चौथा मुख चूँकि पीछे की ओर है, इसलिए वह अदृह्य है।

अपरकारीन कुशान राजाओं के सिबकों में जो इसरी और तीसरी शती के हैं, इनमें हम पहले हुविष्क के उत्तराधिकारी वासुदेव के सिक्कों को ले सकते हैं। इनपर दिसुज शिव का चित्र अंकित है और उसके सब वैसे ही लच्च ए हैं, जैसे पुराने सिक्कों पर । एक सिक्के पर फिर शिव का बहुमुख चित्र दिखाई देता है , जो हुविष्क के सिक्के के चित्र के समान ही है। बासुदेव के अन्य सिक्कों पर निशानराज्य एक स्त्री देवता के जित्र भी पाये जाते हैं, जो अपने हाथों में वेशावन्ध और सींघी लिए हुई है । यह किस रही देवता के जित्र भी पाये जाते हैं, इसका निर्माय अभी नहीं किया जा सकता।

बासुदेव के बाद 'कलेस्को' के सिक्के हैं, जो दूसरी शताब्दी के अन्त में राज करता था। हुविष्क के निस्टों हैना उसके सिक्कों पर भी द्विबाहु शिव का चित्र श्रंकित हैं। इसी राजा के कुछ अन्य सिक्कों पर यूनानी लिपि में 'ap △oxpq' यह लेख मिलता

```
?. Calcutta Museum Catalogue of Coins :
                                       (Smith) P. 80, no. 46.
                                       ( ,, )
                                                P. 78 no. 15.
₹.
     22
                                       ( ,, )
                                                 P. 84 f. nos.
    Lahore
                                   : (white head) Pl. XIX, nos.
                                                      209-226.
                                    : ( ,, ) Pl. XX, no. 11.
                                    : ( ,, )
                                                Pl. XIX, nos.
                                                      227-230.
€.
                                   : ( ,, )
                                                Pl. XIX, nos.
                                                     231-235.
```

है '। इसका संस्कृत रूपान्तर 'ऋथांच,' किया जा सकता है; परन्तु इस शब्द का ऋथं पूर्ण स्पष्ट नहीं होता।

इसके उपरान्त ईसा की तीसरी शती में कुशान राजा सासानी वसु के सिक्के मिलते हैं। उनके सिक्कों पर भी स्त्री देवता के चित्र झॉकत हैं, और यूनानी लिपि का लेख कुछ अधिक पूर्ण 'ap△oxpq' है '। वसु के उन्हर्िटा वासुदेव के सिक्कों पर फिर दिवाहु शिव का चित्र झॉकित है, और लेख भी वही परिचित 'ohpo' है'। अन्त में 'होरमोज्द' दितीय और वराहन के सिक्कों पर शिव का व्यभ सहित चित्र झॉकित है।

इस प्रकार इन सिक्कों से पता चलता है कि ईसा का पहली तीन शताब्दियों में शैवधर्म सारे उत्तर भारत में फैला हुआ था। शिव के जो चित्र इन सिक्कों पर अंकित है, उनसे ज्ञात होता है कि शिव के स्वरूप में रामाज्या महाभारत से लेकर तवतक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था।

ऋब हम ईसा की चौथी शती में ऋति हैं. जब उत्तर भारत में राम सामाज्य की नींव पड़ी। इस समय के साहित्यिक अभिलेख और शिलालेख हमें प्रचर मात्रा में मिलते हैं. श्रीर उनसे तत्कालीन शैवधर्म का हमें श्रच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। समद्रगत-कालीन प्रयाग के ऋशोक-स्तम्भ पर हरिषेण की प्रशस्ति में गंगावतरण की कथा का उल्लेख किया गया है'। शिव को यहाँ पश्रपित कहा गया है। चन्द्रगप्त द्वितीय के समय की उदयगिरि गुफा के शिलालेख में, उस गुफा का एक शैव-भक्त द्वारा संन्यासियों (सम्भवतः शैव) के विश्राम के लिए समर्पित किये जाने की चर्चा है । इसी शिला लेख में यह भी कहा गया है कि गुफा के समर्पण समारोह के अवसर पर स्वयं चन्द्रगृप्त नर्का कर्ना है साथ गये थे। इससे पता चलता है कि चन्द्रगृप्त शैवों को ऋपना संरक्षण प्रदान करते थे. यहापि वह स्वयं शायद वैप्याव थे: क्योंकि 'गदवा'-शिलालेख में उनको 'परम भागवत' कहा गया है'। साँची शिलालेख में इसी सम्राट्को शिलालेख के लिखनेवाले 'छमन्यदेय' का संरक्षक कहा गया है, जो सम्भवतः बौद्ध था। इससे ज्ञात होता है कि क्यपि सम्राट चन्द्रशत स्वयं वैष्णुव थे, फिर भी वह अन्य मतों का भी संरच्या करते थे। धार्मिक सहिष्णता और उदार दृष्टिकोण की यह प्रथा आगे चलकर एक सामान्य प्रथा हो गई और अधिकांश भारतीय नरेशों ने अपनी धार्मिक नीति में इसीका अनसरण किया। चन्टराप्त ईसा की चौथी शती के उत्तर भाग में राज करते थे। उनके बाद पाँचवीं शती के आरम्भ

<sup>.</sup> Calcutta Museum Catalouge of Coins: (Smith) : P. 88, nos. 5-8.

R. Lahore ,, ,, (white head) : Pl. XIX,

no. 236.

ą. ,, ,, ,, ,, ;; Pl. XIX, nos. 238-239.

v. C. I. I. : Pl. I, p. 1.

y. " " : Pl. II, b. p. 21.

ξ. ,, ,, : Pl. IV, b. p. 36.

में उनके पुत्र कुमारगुप्त गद्दी पर बैठे। इनको भी 'गढवा' श्रीर 'बिलसाइ' के शिला-लेखों में 'परम भागवत' की उपाधि दी गई हैं। इससे प्रतीत होता है कि छपने पिता के समान यह भी बैध्युव से श्रीर अपने पिता के समान ही सब धमों के संरक्षक बने रहे। मानकुं वर शिलालेख में एक बीद भिन्नु बुधिनत्र ने बड़े सम्मान से सम्राट् कुमारगुप्त का नाम लिया हैं। परन्तु कुमारगुप्त के शिलालेखों में शिव श्रिथवा श्रीव-धर्म के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता।

चन्द्रगृत दितीय और कुमारगृत के राज्यकाल में ही कविवर कालिदास भी हुए थे। उनकी कृतियों से यह स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है कि ईसा की पहली चार शताब्दियों में श्रीव-धर्म ने कहाँ तक प्रगति की थी। उनके काव्यों के खादि मङ्गल श्लोकों में ख्रीर नाटकों की नान्वियों में स्वयन रिय की ही स्तति की गई है। इससे पता चलता है कि वह स्वयं शैव थे। इन्हीं पद्यों से शिव के विकसित स्वरूप का भी ज्ञान होता है। इनमें सबसे छोटा पद रखबंश में है । यहाँ शिव, जिनको 'परमेश्वर' कहा गया है, श्रीर पार्वती की इकट्ठी खुति की गई है। वे जगत् के नाता-पिता हैं और इस प्रकार एक दूसरे से संसक्त हैं जैसे शब्द और ऋषं। जैसा कि ऋागे चलकर हम देखेंगे, शिव का यह स्वरूप विलक्क वहीं है जिसकी व्याख्या बाद में शैव सिद्धान्त दर्शन में की गई है। 'विक्रमोर्थ्ही' नाम के रूपक की नान्दी में उन्होंने भगवान शिव को एक पुरुष के रूप में देखा है। वह वेदान्त का बस भी है तथा पृथ्वी और सू में व्याप्त है, जिसको मोजामिलाओं ध्यान तथा योग के साधनों से पाने की चेशा करते हैं: परन्त मिक के योग द्वारा जिनको सहज ही जाना जा सकता है"। यहाँ वेदान्त का उल्लेख महस्त्रपूर्ण है; क्योंकि यह एक बार फिर इस तथ्य को रपृष्ट करता है कि ए केरचरवाडी शैव धर्म बेदान्त के सिद्धान्तों के अधिक अनुकृत था, न कि सांख्य के, जिसके साथ उसका मारम्भ में सम्बन्ध था। 'मालशिकापितिवृश और 'शाकुन्तल' नाटकों की नान्दियों में कवि ने शित्र के ब्राट प्रत्यक रूपों का उल्लेख किया हैं. जिनमें वह स्वयं को अभिक्यक कहते हैं। ये हैं-इंकमहासूत (पृथ्वी, जल, अम्नि, वायु, आकाश ), सूर्य, चन्द्रमा और होता। तदनन्तर शिव की इस ऋष्टमूर्ति का उल्लेख धार्मिक और लौकिक साहित्य में अनेक बार होता है।

शैन धर्म के लोकप्रचलित रूप का चित्र हमें 'दुमार-सम्मन्न' और 'मेघदूत' काव्यों में भी मिलता है। 'दुमार-सम्मन' में रिज-पार्वती-परिएय, मदन-दहन और स्कन्द-जन्म की कथा अपने पूर्ण निकसित रूप में दिखाई देती है और किन ने उनको लेकर एक महाकाव्य की रचना की है। इस महाकाव्य में सबसे सुन्दर ढंग से मगवान् शिव के उस लोकप्रिय स्वरूप का चित्रए किया गया है, जिसमें वह पार्वती सहित कैलास पर्वत पर शाश्वत परम

<sup>₹.</sup> C. I. I. : Pl. IV. c. p. 36.

<sup>?. ;,</sup> Pl. VI. a. p. 45.

रक्वरा : १,१।
 विक्रमीवंशी : १,१।

४. राकुल्लल : १, १: माल विशासिनीमत : १, १।

क्यानन्द की अवस्था में निवास करते हैं। 'मेघदत' में शिव को कैयान निवासी ' कहने के साथ खति उम्र ख़थना 'भैरव' रूप में उनके ताहड़व तृत्य करने की भी चर्चा की गई है "। इसके साथ-साथ इस काव्य में शिव की उपासना किस प्रकार की जाती थी. इसकी भी एक सलक मिल जाती है। उज्जयिनी में महाकाल नाम से शिव का एक प्रख्यात मन्दिर था <sup>1</sup>। इस मन्दिर को उज्जयिनी की प्रमुख बिभृति माना गया है। इसी से पता चलता है कि यह एक बड़ा प्रसिद्ध मन्दिर था। इसमें प्रतिदिन सन्ध्या के समय भगवान शिव की आरती होती थी। इसी प्रसंग में यहाँ एक प्रचलित प्रथा का भी कवि ने उल्लेख किया है. जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए । सन्ध्या की आरती के समय मन्दिर में बार्निका निर्विध आकर तृत्य करती थीं । इन्हीं के ऊपर अपनी शीतल फुहार बरसाने और इसके पुरस्कार-स्वरूप उनकी अत्याना सरी दृष्टियों का सख उठाने के लिए यह ने मंघ से उपारिनी के क्रवर सन्ध्या समय तक एके रह ने को कहा था "। शिव-मन्दिर में बारविलासिनियों के इस तत्य के उल्लेख का यह ऋभिशाय नहीं है कि यह अवश्य ही 'देवदासी' प्रथा का एक उदाहरण है, जैसा कि कुछ लोगों की धारणा है। इन नर्त्तिकयों का मन्दिर के साथ कोई विशोष सम्बन्ध नहीं था। वे नगर की साधारण गणिकाएँ थीं। कामसत्र से वह स्वष्ट हो जाता है कि इन ग्रिकाक्षीं का. उस समय के समाज में. एक सुनिश्चित स्थान था. जिसको किसी प्रकार भी निकृष्ट नहीं कहा जा सकता था। इन रिल्डाफ्री का एक कार्य बह भी था कि वे मन्दिरों और ऋत्य सार्वजनिक स्थानों पर जनता के मनोरंजन के लिए अपनी उत्य-कला का प्रदर्शन करें। प्राचीन भारत में इस प्रथा का सारे देश में बहत प्रचार था। त्रात: ऋषिक सम्भावना इस बात की है कि 'मेयदत' के इस उल्लेख का संकेत इस प्रथा की ऋोर है: न कि दिवदा नियों के धार्मिक तृत्य की स्रोप, जिसका स्वरूप बिलकल भिन्न था।

कालिदास के प्रत्यों और गुप्तवंश के पहले दो-तीन राजाओं के पिलालेकों के समय तक पौराणिक युग प्रारम्भ हो चुका था। परन्तु हमारे अध्ययन का कम न टूटने पाये और इसलिए भी कि पौराणिक युग छठा शताब्दी के अन्त तक चलता है, हम पहले गुप्त-कालीन अन्य अभिलेखों का अध्ययन समाप्त कर लेते हैं। इसके बाद हम पुराणों का अवलोकन प्रारम्भ करेंगे। समाट 'कुमारगुप्त' के उत्तर विकार 'स्कन्दगुप्त' के समय के विहार शिलालेख में मातृकाओं का फिर उल्लेख किया गया है और पहली बार उनका स्कन्द के साथ साहचर्य किया गया है । इन मातृकाओं का 'मृत्युकटिक' में उल्लेख है। सम्मवतः ये स्थानीय देवता थीं, जिनकी उपासना का ब्राह्मण-धर्म में समावेश हो गया था। इनका स्कन्द के साथ साहचर्य कसे हुआ, इसका निश्चित रूप से पता नहीं चलता।

१. उत्तर मेष : १-२।

२. पूर्व मेघ : ३६।

३. पूर्व मेघ०: ३४।

४. पूर्व मेव० : ३५ ।

y. C. I. I. : Pl. VI. b. p. 47.

सम्भव है कि इनका उन कृतिकाओं के साथ तादात्म्य कर दिया गया हो, जिनको स्कन्द-जन्म की कथा में नवजात स्कन्द को पाने और उसे पालने का श्रेय दिया गया है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि इन कृत्तिकाओं की संख्या छः थी; परन्तु ये मातृकाएँ सात हैं। इसिलाए इनके तादात्म्य के लिए हमारे पास कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। परन्तु, मातृ-काओं का स्कन्द के साथ साहचर्य चाहे जैसे भी हुआ हो, यह साहचर्य स्थायी हो गया और बाद में स्कन्द की उपासना का एक प्रमुख अंग बन गया।

स्कन्दगुप्त के समय के बाद हमें छठी शताब्दी में 'मंडासोर'-स्तम्भ पर 'यशोधर्मा' का लेख मिलता है। इसके ऋादि में जो मंगल श्लोक है, उसमें शिव की स्तृति की गई है, असके प्रचावह और शक्तिशाली देवता के रूप में शिव की कल्पना की गई है, जिसके प्रचाव में दानवों के दिल दहल जाते हैं। मंडासोर स्थान पर ही इसी राजा का एक शिलालेख मा मिलता है। इसमें शिव के सौम्य रूप का ध्यान किया गया है और उनको 'शम्भु' कहा गया है। उनको देवाधिदेव माना गया है। उन्हीं के ऋादेश से बहा विश्व के सूजन, पालन और संहार का क्रम चलाते हैं और इसी कारण परमिता का पद पाते हैं।

इस समय के अन्य अभिलेखों से कोई और महत्त्व की बात पता नहीं लगती। अतः अब हम पुराणों का अवलोकन प्रारम्भ करते हैं।

उपनिषदों के समय से मारतीय धार्मिक विश्वासों और त्राचार-विचार में जो एक नई घारा चली थी तथा जिसके प्रमुख ऋंग ध्यान और मिक थे, उसका पूर्ण विकास पुराखों के समय में हुआ। जिस रूप में पुराण-प्रन्थ त्राजकल हमें मिलते हैं, वे बहुविषयक हैं। उनमें विषय, विचार और शैली की ही विविधता नहीं है. अपित समय की भी विविधता है। उनका रचना-काल एक काफी लम्बे अरसे के वितान पर फैला हुआ है। पुराण-साहित्य न्तरः काकी प्राचीन है और अथर्वदेर तक में पुराख एवं इतिहास का उल्लेख किया गया है। यह माना दा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में और रामायण-महाभारत के युग में तथा उसके बाद भी बराबर पुराणां की रचना होती रही है, जिनमें ऐतिहासिक विषयों श्रथ्य यो हहन चाहिए कि राजवंश-सम्बन्धी ऐतिहासिक विवरखों का संग्रह रहता था। स्राज्यक को पुरारा-प्रनथ उपलब्ध हैं, वे ऋषिकांश पूर्वकालीन पुराख-अन्थों के ही नवनिर्मित मंन्करण हैं: परन्तु उनमें बहुत-सी नई बातों का भी समावेश कर दिया गया है, जिनका सम्बन्ध समकातीन धार्मिक व्यवस्था और देवकथाओं से है। तथ्य तो यह है कि इन प्रत्यों में इस नई सामग्री की मात्रा इतनी अधिक है कि इसके कारण पुराणों का प्राचीन देतिहासिक रूप का तो प्रायः लोप ही हो गया है। अधिकांश पाठकों के लिए वह शुद्ध रूप से पार्निक आदेश-अन्ध हैं। जो लोग किसी कारण वैदिक साहित्य का परिचय प्राप्त करने में अनमर्थ है, उनके लिए तो यह पुराग बन्य ही अनुतिसमान माने जाते हैं। अतः भारतीय धर्म के किसी भी अध्येता के लिए इन प्रन्थों का अध्ययन अनिवार्य है। एक-आध प्रन्थ को छोड़कर लगभग समस्त बड़े पुरागों - जो आजकल उपलब्ध हैं - की रचना ईसा की चौथी से छुटी शती तक हो नई थी। अतः इन अन्यों में धार्मिक विश्वासों और आचार- विचारों का जो चित्र हमें दिखाई देता है, वह इसी समय का है। उससे यह पना लगता है कि रामायण-महाभारत काल से लेकर तबतक इनमें कितना विकास हुआ था।

पुराणों में हमें वेदोत्तर-कालीन श्रीव धर्म का पूर्ण विकसित रूप दिखाई देता है।
रामायण-महामारन में जो कुछ निहित था, वह अब व्यक्त हो गया है और जिसका वहाँ
संकेत मात्र था, उसका अब अधिक विश्तृत विवरण दिया गया है। रामायण महामारत के समान ही पुराणों में भी श्रीव धर्म के दो स्पष्ट रूप हैं—दार्शनिक और लीट प्रमणित ।
रामायण-महाभारत की तरह ही यहाँ भी इन दोनों का अलग-अलग अध्ययन हमारे लिए
अधिक स्विधाननक होगा।

शैव धर्म के दार्शनिक रूप की सबसे प्रमुख बात शिव का पद है। उनको अब स्वष्ट रूप से परम पुरुष अथवा परब्रह्म माना जाता है, और किसी देवता को नहीं। केवल वही एक स्वष्टा हैं, विश्व के आदि कारण हैं, और उन्हीं की महिमा का चारों बेटों में गान किया गया है '। वह दार्शनिकों के बहा हैं, आत्मा हैं, असीम हैं और शाश्वत हैं '। वह अव्यक्त भी हैं और जीवातमा के रूप में व्यक्त भी हैं '। वह एक आदि पुरुष हैं, आत्मतस्व हैं, परमसत्य हैं और उपनिपदों तथा वेदान्त में उनकी ही महिमा का गान किया गया है '। स्पृति, पुराण और आगम भी उन्हीं की महिमा गाते हैं '। जो अद्भिमान और मोचकामी हैं, वे सद कुछ छोड़कर इन्हीं का ध्यान करते हैं '। वह सर्वज्ञ हैं, सर्वस्थित हैं, चराचर के स्वामी हैं और सब प्राणियों में आत्मरूप से वसते हैं '। वह एक स्वयंभू हैं, जो विश्व का सजन, पालन और संहार करने के कारण तीन रूप धारख करते हैं '। वह विश्व में व्यास हैं और साररूप से एक होते हुए भी अपने-आपको अनेक रूपों में अभिव्यक्त करते हैं '।

शिव के स्वरूप के उपर्युक्त वर्गन से स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक श्रीवर्धमं निश्चित रूप से एकेश्वरवादी हो गया था, अर्थात् वह केवल एक ही देवता की उपासना का प्रचार करता था। अन्य देवताओं को देवकथाओं में भले ही मान्यता दी जाती हो, उपासना में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। अब शैव-धर्म के साथ-साथ वैष्णव धर्म का भी इसी ढंग पर विकास हो रहा था। पुराशों में वैष्णवों ने विष्णु को भी विलक्कत

१. सीर०: ७, ३०; ३म, १; ३म, ६०; लिंग० २१,१६; ऋवित० मम, ७; महाव १, २६;

मास्व० : १३२, २७; १४४, २६०-२७०; बायु० ५४, १०० इस्यादि ।

२. लिंग० : भाग २, २१, ४६, वायु० ४४, ३ गतङ्० १३, ६-७ इरवादि ।

वासु० : २४, ७१; ५४, ७४ ; ऋन्ति० ७४, मर इत्यादि !

४. सीर० : २६, ३१; महा० १२३, १६६ इत्यादि ।

थ. सीरः : ३=, ६१-६२; महा० ३६, ३६ इत्यादि ।

इ. सीर॰ : २, ६३; मझ० ११०, १०० झमादि ।

७. बायु० : ३०, २०३-०४ श्लादि ।

म. वायुः : ६६, १०मः लियः भाग १, १, १ इत्यादि ।

सौर० : २, २ झमादि ।

वही पद दिया है जो शैवों ने शिव को दिया था। इस स्थिति स्रीर रामायण-महाभारत काल की धार्मिक स्थिति में केवल इतना ही अन्तर है कि अब विष्णु और शिव के उपासक अपने अपने धर्म में, अपने काराध्यदेव के सिवा और किसी देवता को मान्यता देना या कम से कम उसे सर्वेश्रेष्ठ मानना, अपने लटेन्ट्राव्याही सिद्धान्तों के अनुकल नहीं समकते थे। ऐसी अवस्था में पहँच जाने पर अब उनके लिए केवल दो ही मार्ग थे। एक मार्ग था (जो स्वभावतः उन्हें पहले सका होगा) कि प्रत्येक दल केवल अपने आराध्यदेव को ही एक ईश्वर माने ऋरि अपने धर्म को ही सचा धर्म समके । दूसरा मार्ग, जो अधिक सत्य श्रीर श्रिषिक बुद्धिमत्ता का भी था. वह इस तथ्य को पहचानना था कि इन दोनों देवतात्रों के उपासक वास्तव में एक ही देवता की उपासना करते थे, श्रीर इनके श्रपने-श्रपने श्राराध्य-देव उसा एक ईश्वर के दो रूप ये अधवा उनके दो नाम थे। पराणों से पता चलता है कि इन दोनों दलों में जो बुद्धिमान अरीर विचारशील थे. उन्होंने इस दूसरे मार्ग को ही अपनाया। विष्णा और शिव की एकता पर सभी बड़े पुराणों में प्रायः जोर दिया गया है, चाहे वह पुराण शैव-पद्मी हो ऋथवा वैष्णव-पद्मी। उदाहरणार्थ वायु पुराण में, जो शैव पद्म का है, शिव को स्पष्ट रूप से विष्णा से ऋभिन्न माना गया है ' ऋौर ऋनेक स्थलों पर या तो उनको विष्णु के नाम दिये गये हैं (जैसे 'नारायख") , या उनको विष्णु की विशिष्ट उपाधियाँ दी गई हैं (जैसे 'लव्मीपित') । सौर पुराखा भी शैव पन का है और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विष्णु और शिव में कोई अन्तर नहीं हैं। वैष्णुवपद्ध के पुराखों में भी यही बात दीखती है। उदाहरखार्थ मल्य पुराख में शिव को 'विष्णुरूपिन्' कहा गया है ऋीर विष्णु को प्रायः 'रुद्रमूर्ति' कहा जाता है । ब्रह्म पुराण में स्वयं विष्णु शिव के साथ ऋपने ऐक्य की घोषणा करते हैं । विष्णु पुराण में शिव और पार्वती को विश्रु और लक्ष्मी से ऋभिन्न माना गया है \* इसी पुराण में एक ऋन्य स्थल पर विष्णु को 'पिनाकपुर्ने कहा गया है, जो शिव की विशिष्ट उपाधि है '। एक दूसरी जगह उल्लेख है कि दोनों एक ही हैं '। 'बराह पुराण' में शिव ऋौर विष्णु का एक-सा रूप है '° ऋौर कहा गया है कि त्रेता युग में विष्णु ने शिव का रूप धारण किया था '१। एक ऋन्य

१. बायुः : २४, २१ और आगे।

٦٠ ,, : ١٤٧, ١١٥

<sup>₹. &</sup>quot; : २४, १११ i

४. सीर० : २४. ६८।

४. मस्या : १४४, ७ ; २४६, ३८ ; २४०, ३० ।

६. ब्रह्मः : २०६, ४७।

७. विष्णु : ६, २१।

E. ,, : 8, 8E |

<sup>€. ., : ₹₹. ¥0-¥=1</sup> 

२०. बराइ० : ६. ७।

११. ,, : १०, १६ :

स्थल पर मिलता है कि परमपुरुष को विष्णु भी कहा जाता है और शिव भी ', तथा दार्शनिकों के अव्यक्त को उमा या भी '। दूसरी और शिव को परमपुरुष माना गया है और विष्णु से उनका तादात्म्य किया गया है '। इसी प्रकार अन्य पुराणों में भी है। इस दो देवताओं के इस तादात्म्य के कारण और इसलिए भी कि शेव और वैष्ण्य मत दोनों नये बाह्यण धर्म के दो आंग ये और उनके मुख्य लक्षण एक से ही थे। ये दोनों स्वतन्त्र धर्म न रह कर, एक ही धर्म के दो सम्प्रदाय हो गये। इन दोनों देवताओं के तादात्म्य के फलस्वरूप जनसाधारण में भी सब धर्मों का आदर करने और उनके भे छांश प्रहण करने की मावना का जन्म हुआ, जो उस समय से देश के धार्मिक जीवन का एक प्रमुख लक्षण बन जाती है। सामान्य भाव से जनना त्या विष्णु और शिव की उपासना में कोई भारी अन्तर नहीं करते थे और नुपतिगण ना प्रवास दोनों मतो को अपना संरक्षण प्रदान करते थे। अन्त में विष्णु और शिव के इस तादात्म्य को समक जाने के फलस्वरूप ही, हम यह भी देखते हैं कि कभी-कभी एक की मूर्ति सामने रखकर दूसरे देवता की उपासना की जाती थी '।

इस एकेश्वरवादी विचारवारा की स्वभावतः विष्णु और शिव की ऋभिन्तता स्थापित करके ही इति नहीं हुई, न हो सकती थी। यदि एकेश्वरवाद को सार्थक होना था तो त्रिमूर्ति के तीसरे देवता ब्रह्मा को इसी ऐक्य के अन्तर्गत करना आवश्यक था। दूसरे शब्दों में इस त्रिमृतिं को एकमृतिं बनाना था। इस प्रक्रिया का भी प्रारम्भ तो महाभारत काल में ही हा गया था, जहाँ हमने देखा है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु को शिव के पाश्वों में से निकलते हुए कहा गया है, जिससे यह पता चलता है कि ये दोनों शिव के अन्दर ही समाविष्ट माने जाते थे। ऐसी धारणा उस समय भी अवश्य रही होगी। इसी से त्रिमृतिं की कल्पना का जन्म हन्ना, जिसमें ऋन्य दो देवताओं को शिव की ऋभिव्यक्ति माना जाने लगा। पुराशों के समय तक त्रिमूर्ति के पीछे इस एकता की भावना पूर्ण्रू से विकसित और मान्य हो चुकी थी। इसका संकेत पहले तो इस बात से मिलता है कि बहुधा तीनों देवताओं के लक्षण एक ही देवता को दे दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ जैसा हम अभी ऊपर देख आये हैं, शिव को विश्व का स्रष्टा, पालक और संहतां तीनों माना गया है जबकि प्रारम्भ में ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव के कार्य थें। अन्य स्थलों पर विष्णु का इसी प्रकार वर्णन किया गया है। दूसरे कुछ स्थलों पर इन तीनों देवताओं की अभिन्नता पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया है। उदाहरणार्थ 'वायु पुराग्य' में कहा गया है कि केवल अज्ञानवश ही लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव में मेद करते हैं। वास्तव में वह एक ही परमात्मा है जो इन तीनों रूपों में व्यक्त हो, लोगों को भ्रम में डालता है और जिसकी एकता वेदों, धर्मशास्त्र श्रीर

१. वर्षाः : २४, ४।

<sup>₹. &</sup>quot; : ₹¥, ¥ I

E. .. : RM. ? & 1

४ इस प्रथा के उपराव पुढ़ बाद के पुश्चाओं में मिलते हैं, जेरे-गरह० ७, ५२।

इसके अन्य उदाहरणों के लिए देखिए—महा० १२६, मा

श्रान्य पुष्य प्रत्यों में मानी गई हैं। 'सीर पुराश' में शिव को एक देवता माना गया है जो अंको श्रीर विध्या के रूप में व्यक्त होते हैं'। बराह पुराश के एक संदर्भ में भी इसी विचार की लेकर कहा गया है कि शिव के शरीर में बंहा श्रीर हृदय में विष्या का वास है'।

शैव धर्म के दार्शनिक रूप के अन्य लक्षण जो हमने रामायण-महामानत में देखे थे. वे बंगालों में भी पाये जाने हैं। उन्हरूर हुई, ख्रात्म-संयम और तपश्चर्या करनेवालों के ध्यान का विषय होने के नाते. शिव का योग से धनिष्ठ सम्बन्ध है ! उनको स्वयं 'महायोगी' और योग-विद्या का प्रमुख स्त्राचार्य भाना जाता है। इसके स्त्रतिरिक्त इस समय तक शिव की उपासना के सम्बन्ध में योगान्यास की एक विशेष विधि का भी विकास हो गया था. जिसे 'माहैश्वर योग' कहा जाता था । इसका वर्शन सौर' ऋौर वायु पुराशों में किया गया है। इसी रूप में शिव की 'यती" छारनमंत्रनी, 'ब्रह्मचारी" श्रीर 'ऊर्ध्वरेताः" भी कहा गया है। हमी केरल वह वीरान्य नियों के लिए एक आदर्श भी हैं। सांख्य के साथ उनके प्राचीन सम्बन्ध की समृति भी पुरास्तों में हैं। उन्हरूरणार्थ, जैसा कि महाभारत में है, यहाँ भी उनकी सांख्य. सांख्यात्मा" श्रीर सांख्य का उदमव" कहा गया है। वह सांख्य के पूर्व हैं जिन्हें जान कर लोग मिल प्राप्त करते हैं " । परन्त यह उल्लेख केवल एक प्राचीन कल्पना की स्मृति मात्र है: क्योंकि इस समय तक शिव का सांख्य दर्शन से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया था। वह दर्शन तो शैव-धर्म से ऋलग बिलकुल एक भिन्न मार्ग पर चल रहा था और इस समेद तेर लगभग अनीरवरवादी हो गया था। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थल के संस्थापत किया की पुरुष रूप में शिव का ध्यान करते हुए कहा गया है, वहाँ उन लौगों की 'मीलिक सांख्य' कहा गया है, अर्थात यहाँ संकेत उन प्राचीन सांख्यवादियों की और है जो परमपुरुष की एकता और प्रकृति की अनेकता को मानते थे, न कि आधुनिक संस्कारणीयों की और, जिन्होंने प्रकृति की एकता और पृथ्वों की अनेकता के सिद्धान्त की

पुरागों में शैक्समें के बार्शनिक कर के एक और लड़ण का भी विकास दिखाई देता

```
रै. बायु॰ : ६६, १०६-१६ इत्यादि ।
२. सीर॰ : २, ४: २३, ४३ ।
```

२. काहर : ७१. २.७१

४. बाबुं : २४, १४६ इत्यादि ।

५. ब्रह्मवे० : भाग १, २, २०: ६, ४ इत्योदि ।

६. सीर० : ब्रम्याव १२।

७. बायु॰ : प्रध्याय १०।

म्. मत्स्व० : ४७, १३८; वायु० १७, १६६ ।

६. ,, : ४७, १३८; १३२, ३६; वाबु० २४, १६२ !

रैक. ,, : ४७, रै४६; बायुक १०, ६४; २४, १३४; ब्रह्मासडक म, ममा।

११. मझ० : ४०, २७; बायु० ५४, ७४, इत्यादि।

१२. वास् : २४. हर ।

<sup>₹₹. .. :</sup> २४. ₹६३ <u>|</u>

है जो बाद में बड़ा महत्त्वपूर्ण हो गया। वह था - शिव के साहचर्य में उनकी पत्नी के दार्शनिक रूप का विकास । उपनिषदों में हमने एक परम पुरुष और उसकी प्रकृति अथवा माया का परिचय पाया था जिसके द्वारा वह सृष्टि का कार्य सम्पन्न करता है। इन्हीं उपनिषदी में हमने इस पुरुष का शिव के साथ तादात्म्य होते भी देखा था। अतः जब देवी के उपासकी ने ऋपनी उपासना के लिए दार्शनिक ऋष्यार की खोज प्रारम्भ की, तब स्वभावतः उन्होंने इस देवी का इस छीएनिएनिए प्रकृति अथवा माया से तादात्म्य कर दिया और इस प्रकार शिव तथा शक्ति की सहोपासना के दार्शनिक आधार की नींव डाली, जिसकी पूर्ण भिक्ति शैव सिद्धान्त में जाकर खड़ी हुई । देवी को इस प्रकार शिव की शक्ति मानने की स्थिति लगभग सब पराणों में पाई जाती है। उद्यापनार्थ-'सीर पराण' में उनको शिव की 'ज्ञानमयी शक्ति' कहा गया है'. जिसके साथ और जिसके द्वारा वे सृष्टि को रचते हैं तथा अन्त में उसका संडार करते हैं। यह शक्ति शिव के इस कार्य में विभिन्न अवसरों में विभिन्न रूप धारण करती है'। एक अन्य स्थल पर उसको 'परा' अथवा 'परमशक्ति' कहा गया है, जो सर्वत्र व्याप्त है और जो 'मायिन' महेश्वर की 'माया' है'। शिव की शक्ति अथवा माया के रूप में वह वास्तव में शिव से भिन्न नहीं है। इन दोनों के साररूपेण इस अभेद को भी श्पष्ट कर दिया गया है") जो अज्ञानी हैं. वे ही इनमें भेद करते हैं. न कि जो सत्य की जानने हैं। उनका परस्पर सम्बन्ध ऐसा ही है जैसा ऋष्ति ऋरि उसकी व्यलन शक्ति का'। एक स्थल पर स्वयं पार्वती ने अपने-आपको शिव से अभिन्न बताया है और यह भी कहा है कि उन दोनों की एकता बेदान्त के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। वेदान्त का उल्लेख यहाँ फिर महत्त्वपूर्ण हो हाता है: क्योंकि इससे उठा चलता है कि देवी की उपासना का विकास भी एक्ट्रबरवारी वेदारत निद्धान्तीं के अनुकल ही हो रहा था ।

श्रुपने लोक-प्रचलित रूप में श्रीवधर्म सारमाय से उन्हारी बैसा ही था जैसा कि रामायण-महाभारत काल में। केवल उसका एक श्रुपिक विस्तृत चित्र हमें दिखाई देता है और श्रुप्तेक बातें जो उस समय बीजरूप में ही थीं, श्रुप्त विकसित श्रीर स्पष्ट हो जाती हैं। शिव श्रीर पार्वती की सहीपासना ही श्रुप्त भी शैवधर्म के लोक प्रचलित रूप का सबसे प्रमुख श्रुपंत है। शिव का स्वरूप भी वैसा ही है जैसा कि रामायण-सहाभारत काल में था, श्रुप्तर केवल इतना ही है कि शैवधर्म के श्रुपिक स्पष्ट रूप से एकेश्वरपार्त हो जाने के फलस्वरूप श्रुप्त शिव की सर्वश्रेष्ठता श्रीर उनके 'एकोई न द्वितीयः' भाव पर श्रुपिक जोर दिया जाता है। उनको एकेश्वर, सर्वप्रभु माना जाता है श्रीर उन्हें 'महेश्वर', 'महादेव' श्रीर 'देवदेव' कहा जाता है'। मामूल के मुताबिक उनकी एक कृपालु श्रीर कल्यास्पकारी देवता के रूप में

१. सौर० : २, १६ ।

২. ,, : २, १८; ४४, ८, १४ ।

<sup>₹. ., :</sup> R, १४, १€ 1

<sup>¥. ,, : 2, 25-28 1</sup> 

E. .. : XX . 9 1

७. मरस्य०: १३६, ४; सीर० ७, १७; २८, १; ३८, १४।

कल्पना की जाती है, जिनकी दया से भक्तजन मोच को प्राप्त होते हैं। भक्त की भक्ति पर बहुत ऋषिक जोर दिया जाता है; क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने और उनसे वरदान पाने का बही एक मात्र उपाय है'। कोई कितना भी बाह्य आडम्बर करे, अध्ययन करे अथवा तर्क करे, भक्ति के बिना यह सब व्यर्थ है। भक्ति के महत्त्व को यहाँ तक बढ़ाया है कि एक स्थल पर तो स्पष्ट कह दिया गया है कि भगवान के सूदम रूप को तो केवल भक्त ही देख सकता है। देवता और साधारण मानव तो केवल उनके स्थूल रूप के ही दर्शन कर पाते हैं'। इसी रूप में शिव को सदाचार का देवता भी माना गया है, जो प्राण्मित्र के कृत्यों को देखते रहते हैं और देवताओं अथवा मानवों में जो कोई भी मर्यादा का उल्लंघन करता है अथवा कोई पाप करता है, उसी को दर्श हैं। शिव का यह रूप बड़ा प्राचीन है और ितरेय ब्राह्मण में हमने इसकी पहली कलक देखी थी। रामादण महामारत में यह कुछ स्पष्ट नहीं है; परन्तु पुराणों में इस रूप का विश्वत वर्णन किया गया है और 'सोम' तथा तारा' की कथा इसी के उन्हरनास्त्र दी गई है। ऐतरेय ब्राह्मणवाली प्रजापित के पाप की कथा के समान यहां भी, जो सोम के अतिक्रमण से कुपित हो, उसको यथोचित दर्ण देने वाले शिव ही हैं। अन्य देवताओं में यह सामर्थ्य नहीं हैं।

शिव के साहचर्य में पार्वती के गुण भी वैसे ही हो जाते हैं। रामायण-महाभारत के समान यहाँ भी, उनकी एक सौम्य और दयाशील स्त्री देवता के रूप में कल्पना की गई है, जिनका सारा विश्व सत्कार करता है और जिनके अनुप्रह के लिए प्रार्थना करता है । एक नई बात जो उनके स्वरूप में हमें पुराणों में दिखाई देती है—जो सम्भवतः शिव के सह-चरी का रूप और महादेवी रूप के परण्य प्रभाव का फल था—वह है, उनके स्वरूप का सौमित्रिका । इस प्रक्रिया का प्रारम्भ तो हम रामायण महामानत में ही देख चुके हैं, जब शिव की सहचरी के रूप में उनको देवी', 'महादेव' और 'देवकन्या' कहा गया है । पुराणों में इसी प्रक्रिया का और अधिक विकास दृष्टिगोचर होता है । जैसे शिव परमणिता थे, वैसे ही यह अब महामाता मानी जाती हैं, और अनेक स्तृतियों में उनके इस रूप का गान हुआ है'। उनमें उनको जगत् का नियंत्री, सर्वशक्तियों की जननी, विश्वमाता और संसार की कल्याण-कारिणी आदि कह कर उनकी आराधना की गई है । उनको आदि प्रकृति और वेदान्त का उद्गम माना गया है । परन्तु कहीं भी उनके शिव के घनिष्ठ साहचर्य को दृष्टि से ओमल नहीं होने दिया गया है और सदव ही उनको 'शिविध्या' मानकर ही स्मरण किया जाता है ।

पार्वती को शिव की शक्ति माने जाने के फलस्वरूप शिव और पार्वती का जो तादातम्य हुआ, इस विचार की अभिव्यक्ति जनसाधारण में एक नई कल्पना द्वारा हुई। यह शिव

१. मत्स्य० : १८३, ४१; सौर० २, १४, इत्यादि ।

२. सौर॰ : २४, ४३-४४।

३. मत्स्य॰ : अध्याय २३; अन्ति॰ अध्याय २७४; यही कथा कुछ परिवर्तित रूप में 'ब्रह्मवैवर्त पराया' में भी मिलती है—भाग ३. अध्याय ४८।

४. अन्ति : ६६, १००-१०६; सौर० २५, १३-२३ इत्यादि ।

६ सीर० : २४, १३-२३: मत्स्व० १३, १८ इत्वादि ।

के 'ल्लार्यनारिहन रे रूप की कल्पना थी, जो शिव और पार्वती के वास्तिवक अभेद का प्रतीक बन गया। इस रूप में शिव को पुरुष और स्त्री दोनों माना जाता था और उनका रूप आधा पुरुष और आधा स्त्री का था। पुराखों में शिव के इस रूप की अनेक बार चर्चा होती है, विशेषकर शिव और पार्वती—होनों की सहोपासना के प्रसंग में। उपार्वण 'मत्स्य पुराख' में जब शिव की पार्वती के साथ उपासना की गई है तब शिव को यही उपाधि दी गई '। इसी पुराख में आगो चलकर यह भी कहा गया है कि बका के बरदान से पार्वती शिव के साथ स्थायी रूप से संयुक्त हो गई थी '। 'वायु पुराख' में शिव को पुरुप और स्त्री रूपधारी कहा गया है '। शिव का यह रूप बड़ा लोकियिय हो गया और प्रायः चित्रों और मुर्तियों में इसी को मूर्तरूप दिया जाता था।

शिव और पार्वती की उपासना विधि का भी पुराखों में विस्तृत वर्णन किया है श्रीर साररूपेण यह वैसी ही थी जैसी रामालगुमनाभारत काल में। शिव श्रीर पार्वती से प्रार्थनाएँ की जाती थीं, जिनमें उनके प्रति पूर्ण भक्ति प्रकट की जाती थी और उनकी कपा तथा उनके अनुमह के लिए विनती की जाती थी। उनकी प्रशंसा में बड़े-बड़े रतीशी का पाठ किया जाता था । शिव और पार्वती की सार्वजनिक उपासना साधारगणतवा मन्दिरों में ही होती थी, जिनमें इनकी मृतियों की स्थापना की जाती थी। प्रास्तों में जिन शिवमूर्तियों की चर्चा की गई है, वे तीन प्रकार की हैं। एक तो साधारण मानवाकार प्रतिमाएँ, जो साधारण रूप से पत्थर अथवा धातु की बनी होती थीं, और इनमें शिव की ग्राकृति सुन्दर, अनके वस्त्र श्वेत और भुजाएँ दो अथवा चार होती थीं। नव चन्द्र आदि भी कभी कभी इन मृतियों में दिखाये जाते थे। कुछ अन्य मानवाकार मृतियों में शिव का कर रूप भी चित्रित होताथा। 'मत्स्य पुराख' में इन मूर्तियां के निर्माख के लिए विस्तृत स्त्रादेश दिये गये हैं । परन्तु इन मानवाकार मृतियों से भगवान शिव की लिंगाकार मर्तियों की संख्या कहीं ऋषिक भी और इन दिंग मर्तियों की सब पुरागों में खूब चर्चा की गई है 1 वास्तव में यह लिंग अब भगवान शिव का एक पुनीत प्रतीक बन गया था स्त्रीर इसको बड़ी स्त्रादर की दृष्टि से देखा जाता था। पुराखों में कहा गया है कि समस्त देवतागरा, यहाँ तक कि ब्रह्मा अप्रैर विष्णु भी, इस लिंग की उपासना करते हैं "तथा 'लिंग पराख' तो इसीके महिमागान के लिए रचा ही गया है।

परन्तु पुराशों में शिव की लिंग-मूर्ति का जिस प्रकार वर्शन किया गया है, ऋौर

१. मत्स्य० : ६०, २२।

२. . : १५७, १२।

३. बायु० : २४, १४१।

४. ऐसे स्तोत्र प्रायः सभी पुराखों में मिलते हैं।

प्रमारस्य० : २६१, २३ इत्यादि ।

६. मत्स्य० : १८३, ६; १८४, ५७; १६३, १०; सीर० ४, ३; अधिन० ५३, १ ।

७. सीर० : ४१, ६; लिंग० ७३, ७; ७४, २-५।

उस समय की िंग्सरियों को देखने हुए यह सिद्ध होता है कि पुराण काल तक लिंग-मर्तियों का आकार नितात रुदिगत हो गया था, और उनको देखकर किसी को यह विचार आ ही नहीं सकता था कि 'लिंग नर्लियं' प्रारम्भ में जननेन्द्रिय का चिह्न होती थीं। उनकी उपासना में भी जननेन्द्रिय उपासना-सम्बन्धी कोई लक्क्षण नाम मात्र का भी नहीं है। यह उपायना बिलकुल वैसे ही की जाती थी, जैसी शिव की मानवाकार मूर्तियों की । पुरासों में ऐसे ग्रानेक मन्दिरों का उल्लेख है, जिनमें लिंग-मूर्तियों की स्थापना की गई थी श्रीर इन उल्लेखों से पना चलता है कि उस समय तक लिंग-नर्लियों की उपासना समस्त भारतवर्ष में होती थी। इनमें से कुछ मन्दिर ऐसे स्थानों पर थे, जहाँ शिव-सम्बन्धी कोई घटना घटी है. ऐसा माना जाता था। ऐसे मन्दिर वडे प्रसिद्ध हो गये थे ऋौर दर दर से लोग वहाँ तीर्थ-यात्राको क्राने थे। इन स्थानों की एक सूची सौर पुरासा में दी हुई है क्रीर वहाँ शिव की आरायना करने से क्या पुरुष मिलता है, उसका विस्तृत वर्शन भी दिया गया है । अग्निपुराण में जिंद-जर्जियों के निर्माण और प्रतिष्ठापन के लिए विस्तृत आदेश दिये गये श्रीर श्रनेक प्रकार की लिंग मर्तियों का उल्लेख भी किया गया है । कुछ तो छोटो-छोटी होती थीं, जिनको ऋासानी से इधर-उधर ले जाया सकता था ऋौर जिनकी उपासना प्रायः घरों में होती थी। मन्दिरों में बहदाकार अचल मर्तियों का प्रतिष्ठापन किया जाता था । यह दोनों ही प्रकार की मूर्तियाँ किंचित् शुंक्त्राकार और खूब गोलाई लिए होती थीं। वे पकी मिटी, कची मिटी, लकड़ी, पत्थर, स्फटिक, लोहे, ताँवे, पीतल, चाँदी, सोने अथवा रत्नों की बनाई जाती थीं । लिंग-पूराया में भी इन विभिन्न प्रकारों की लिंग-मर्तियों का वर्णन किया गया है ' लिंग-मुर्तियों के निर्माण के सम्बन्ध में 'मुखलिंगो' की भी चर्चा की गई है। इन मुर्तियों में लिंग पर शिव की परी या आशिक काकृति खदी रहती थी । इस प्रकार के अनेक लिंग मन्दिरों में विद्यमान थे।

स्वान विश्व की मानश्कार और जिंगांकार मूर्तियों के अतिरिक्त उनके अर्धनारीश्वर क्या की मूर्तियों भी बनाई जाती थीं, यद्याय इनकी संख्या इतनी अधिक नहीं थी। इन मूर्तियों के निर्माण के आदेश 'मत्स्य पुराण' में दिये गये हैं '। इन मूर्तियों का दार्यों पद्य जो पुरुषाकार होता था, उसमें भगवान शिव के जटाजूट, वासुिक सर्प, हाथ में कमस्डल अथवा नर-कपाल और त्रिशृल चित्रित रहते थे। वस्त्र या तो 'कृत्ति' अथवा पीत वसन होता था। मूर्ति के स्त्री-भाग की भूषा होती थी—सिर पर सुकुट, सुजा और कस्ट में उपयुक्त आभूषण तथा सामान्य न्त्रियोपयोगी वस्त्र। इन मूर्तियों के सामने शिव-पार्वती की सहोपासना की जाती थी।

१. सीर० : ४ और म।

२. अस्तिः ५३,१ और आगे।

३. ,, : ५४, = भीर आगे।

४. ,, : ५४, १ और आगे ।

४. लिग० : अध्याय ७४ ।

६. अम्बिः १४, ४१-४८।

७. मतस्य०: श्रध्याव २६०।

इन तीन प्रकारों की मृतियों के अतिरिक्त 'मस्त्य पुराग्त' में एक बार शिव और विध्यु की संयुक्त मूर्ति का भी उल्लेख किया गया है, जिससे इन दोनों देवताओं का तादास्त्य सिद्ध होता है '। इस प्रकार की मूर्तियां अपर काल में भारत से बाहर उन देशों में बहुतायत से पाई जाती हैं, जिनपर भारतीय सभ्यता का प्रभाव पड़ा था। परन्तु स्वयं भारतवर्ष में इनकी संख्या बहुत कम ही रही और इसका कारण सम्भवतः यह था कि यहाँ शिव और वैष्ण्य दोनों मतों में जो साम्प्रदायिकता की भावना कुछ समय बाद उत्पन्न हो गई, वह शिव और विष्णु की संयुक्तीशासना के विकास के अनुकृत नहीं थी।

शिव के 'त्रिमूर्ति' खरूप को लेकर जो प्रतिमाएँ बनाई जाती थीं, उनके सम्बन्ध में पुराणों में कुछ नहीं कहा गया; परन्तु ऐसी मूर्तियाँ सम्भवतः इस समय भी बनती रही होंगी; क्योंकि अपर काल में हमें इस प्रकार की अनेक मूर्तियाँ मिलती हैं।

पार्वती की प्रतिमात्रों के निर्माण के सम्बन्ध में भी पुरागों में आदेश दिये गये हैं, और भगवान् शिव की मूर्तियों के समान इन मूर्तियों की उणानना भी उसी प्रकार होती थी।

सामान्यतः शिव और पार्वती की उपासना प्रतिदिन की जाती थी और 'खरिन' तथा अन्य पुराशों में इसके सम्बन्ध में आदेश भी दिये गये हैं । परन्त वर्ष में कुछ दिन, शिव की उपासना के, विशेष दिन माने जाते थे, जब यह उपासना विशेष विधियों द्वारा संपन्न होती थी। उदाहरणार्थ 'मतस्य पुराण' में " 'कृष्णाष्टमी' के दिन गो. भूमि, सवर्ण और वस्त्रों का श्राह्मणों को दान करने का विधान किया गया है और इसके उपरान्त सायंकाल को भगवान शिव की पूजा होती थी। इस पूजा में अनेक उपहार भगवान को चढ़ाये जाते ध, स्त्रीर छः पुरुष वृत्तों के पत्रों की ऋषेता होती थी। पूजा के उपरान्त ब्राह्मणों को कुछ स्त्रीर दक्त भी दिया जाता था । इस दिन भगवान शिव की विधिवत उपासना करने से बड़ा पूर्य मिलता था, देवता तक ऐसे भक्त का आदर करने थे और वह रुद्र लोक में जाकर परमानन्द को प्राप्त होता था । प्रत्येक माम में शिव की विभिन्न नाम से उपासना की जाती थी। एक और तिथि थी. जब शिव की विशेष उपासना की जाती थी; वह थी—'ऋनंग त्रयोदशी'। इस दिन भगवान शिव ने 'काम' को भस्म किया था और पुराण में इस दिन की उपासना विधि का वर्णन दिया गया है । कृष्णाटमी की पूजा के समान इस पूजा में भी विभिन्न महीनों की त्रयोदशी पर शिव की विभिन्न नामों से उपासना होती थी। परन्तु यह नाम कृष्णाष्टमी की पूजा से भिन्न है। 'अनंग त्रयोदशी' की पूजा अपेचाकृत सरल थी। इस दिन केवल प्रार्थना की जाती थी और शिव-मूर्ति की पुष्प, फल और धृशदि से अर्चना की जाती थी। इस पूजा की एक विशेष बात यह थी कि इसमें शिव की 'नैवेख' दिये जाते थे।

१. मत्स्य : सध्याय २६०।

२. ,, : २६०, २१ और आगे।

३. अस्ति : अध्याव ७४।

४. मत्स्य० : अध्याय १६।

प. सीर**ः** सभ्याय १६।

परन्तु शिवोपासना का सबसे बड़ा दिन था—'शिव-चतुर्दशी'। इस दिन जो पूजा होती थी, उसका विस्तृत वर्णन 'मत्स्य पुराण' में दिया गया है । इस दिन पूर्ण उपवास रखा जाता था ख्रोर इससे पहले दिन भी केवल एक बार ही भोजन किया जाता था। प्रात:-काल शिव की उमा के साथ कमल, पुण्यमालाख्रों, धूप, चन्दनलेप ख्रादि से पूजा की जाती थी। एक वृपम, सुवर्ण घट, श्वेत वस्त्र, पंचरल, विविध प्रकार के भोजन, वस्त्र ख्रादि बाह्यणों को दान दियं जाने थे ख्रीर शिव से उनके अनुप्रह के लिए प्रार्थना की जातो थी। ख्रन्त में कुछ योग्य श्रेव भक्तों को द्यामंत्रित किया जाता था ख्रीर उनका विधिवत् सत्कार किया जाता था। यह इस दिन की पूजा का सामान्य ढंग था; परन्तु जब यह तिथि कुछ विशेष महीनों में पड़ती थी, तब कुछ ख्रन्य संस्कार भी किये जाते थे और उनमें विशेष उपहार चढ़ाये जाते थे। इस दिन भगवान् शिव की विधिवत् उपासना करने का पुष्य वास्तव में बहुत ऋषिक होता था। यह सहस्र अश्वमेध यहां के संचित पुष्य के वरावर होता था और भक्त को ब्रह्महत्या के पाप से भी मुक्त कर सकता था। इस पूजा के पुष्य से भक्त 'गणाधिप' के पद को पा सकता था ख्रीर असंख्य युगों का स्वर्ग भोगकर ख्रन्त में शिव के सामीप्य को प्राप्त होता था।

उपर्युक्त मारे संस्कार घरेलू हैं, जो व्यक्तिगत रूप से घरों में सम्पन्न किये जाते थे।
पुराणों में प्रधानतया इन्हीं घरेलू संस्कारों का विरतृत वर्णन किया गया है। मन्दिरों में
भगवान शिव की सार्वजनिक उपासना के विषय में उनसे हमें वहुत कुछ पता नहीं चलता।
जिस प्रकार की नानुवायिक उपासना का विकास ईसाई स्त्रीर इस्लाम धर्मों में हुस्ता, उसका
वेदोत्तर कालीन ब्राह्मण धर्म में कुछ ऋधिक महत्त्व नहीं था। इस प्रकार की उपासना सदा
ही ऋषिचारिक रही स्त्रीर किसी के लिए उसमें सम्मिलित होना ऋनिवार्य नहीं था, यद्यिष इससे
पुरुष ऋषश्य मिलता था स्त्रीर मन्दिरों में भगवान के दर्शनार्थ जाना भी धर्म-कार्य माना
जाता था।

जैसा ऊपर कहा जा जुका है, शिव की सहधिमिंगी की उपासना भी उन्हीं के साथ की जाती थी। परन्तु इसके अतिरिक्त एक विशेष विधि भी थी जिसमें वह दोनों साथ-साथ पूजे जाते थे और वह थी—'उमामहेरवर वत' की विधि। इसका विवरण सौर पुराण में दिया गया है?। यह वत पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी अथवा अध्मी को किया जा सकता था। दोनों देवताओं की प्रार्थना और उपहारों के साथ-साथ पूजा होती थी और इसके उपरान्त कुछ सच्चे शिव-भक्तों को मोज दिया जाता था। जो व्यक्ति इस वत को अद्धापूर्वक करता था, वह 'शिव-कोक' को पाता था और फिर सदा आनन्द में रहता था। 'मत्स्य पुराण' में एक और संस्कार की चर्चा की गई है, जिसमें भी शिव और पार्वती की एक साथ ही पूजा होता थी । यहाँ पार्वती को 'भवानी' कहा गया है। यह संस्कार भी लगभग वैसा ही था जैसा 'उमामहेरवर वत' और यह वसन्त श्रुत में शुक्ल पद्म की तृतीया को सम्पन्न होता था।

१. मत्स्वः अध्याय १५।

२. सीर० : अध्याव ४३, और लिंग० अध्याव ८४।

३. मत्स्य०: अध्याय ६४।

इसी दिन सती का भगवान शिव से विवाह हुआ था। यह संस्कार वास्तव में सती के सम्मान के लिए ही था और शिव की उपासना उनके साथ, उनके पति होने के नाते की जाती थी। पूजा में फल, भूग, दीप और नैवेश चढ़ाये जाते थे। पावंती की प्रतिमा को, जिसका यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, दूध और मुगन्धित जल से स्नान कराया जाता था और तदनन्तर देवी का अभिवादन किया जाता था।

रामादरा मारा में शिव के जो हो खत्व रूप हमने देखे थे. उनका भी प्राणी में बर्गन किया गया है। यहाँ जो कुछ बताया गया है, उसने हमें फेबल इन रुपों के विकास का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही इनकी अपन्ति और इतिहास को और अधिक अच्छी तरह समस्ते में भी सहायता मिलती है। इनमें से पहला तो शिव का 'कपाली' रूप है। इस रूप का ऋषिकांश पुरास्त्रों में समाज्या महामारन की ऋषेता ऋषिक विस्तृत वर्स्टन है। इस रूप में शिव की आकृति भयावह है। उनको 'कराल', 'रुद्र' और 'क्र' कहा गया है, उनकी जिह्ना स्त्रीर दंध बाहर निकले हाए हैं स्त्रीर वे सब प्रकार से 'भीपरा" हैं? | वह सर्वथा बस्त्रविधीन हैं श्रीर इसी से उनको 'दिगम्बर' की उपाधि मिली है । उनके समन्त शरीर पर भभूत मली हुई है और इस कारण उनको 'बाय पुराग्" में 'भस्मनाथ' भी कहा गया है । ऐसी आकृति श्रीर ऐसी वेश-भूया में वह हाथ में कपाल का कमरहल लिये विचरते हैं"। उनके गले में नरसुरड की माला है । यह नरसुरड-माला एक नई चीज है और इससे उनके 'क्पालिन्व' को ऋीर ऋषिक व्यक्त किया गया है। इमशान उनकी प्रिय विहारर्भाम है । यहीं से वह ऋषने कपाल और भस्म लेते हैं और यहीं वह भूत, पिशाच आदि अपने अनुचरों के साथ विहार करते हैं। इन अनुचरों की आकृति भी ठीक शिव-जैसी ही हैं । एक-दो स्थलों पर स्वयं शिव को 'निशासर' कहा गया है"। इस रूप में शिव को बहुधा 'क्यासेश्वर' भी करा जाता है।

शिव के इस रूप की उपासना जन-एप्यास्ता में सामान्य रूप से प्रचलित नहीं थी। यह बात ऊपर शिव के इस रूप की उपासना की विधि का जो इसने वर्गन दिया है, उसीसे नितान्त स्पष्ट हो जाती है। जैसा हमने पिछले अध्याय में कहा था, जनता का एक वर्ग विशेष प्रारम्भ से ही शिव की इस कापालिक रूप में उपासना करता था और बाद में भी करता रहा। यह वर्गविशेष अब एक निश्चित सम्प्रदाय बन गया था, जिसको 'कापालिक' कहते थे। यह लोग रमता साधु होते थे, जिनका दावा था कि तथाकथित योगास्यास और

१. सस्य० : ६०. १४-४४ ।

२. ,, : ४७, १२७ और आगे; अध्नि० ३२४, १६।

३. , : १४४, २३; मग्रास्ड० मार्ग १, २७, १०; सीर० ४१, ६६:

४. बायः : ११२. ५३।

४. महा० : ३७ ७ : बायु० २४ १२६ : ४४, ७० : ४४, १४ : मल्द० ४७, १३०।

इ. बावा : २४, १४० : बराह्य २४, २४ : सीर० ४३, ४, महा० २७, ७ ।

स्थ, १४०; वराह० २४, २४; ऋषित० ३२२, २; ब्रह्म० ३७, १२; इद, ३६:

E. 积褐0: E, 및 : 河南0 RE, ROI

ह. सीर० : ४१, ५३ ; वाबु० १०, ४६ i

तंत्रचर्या से उन्हें मानवीत्तर शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं। इन्होंने त्रपनी वेश-भूपा भी ऐसी बना ली थी कि उसके अलाबार गुपर से ही लोगों पर प्रभाव पडता था। पुराणों के समय तक इन 'कापालिकों' ने रुद्र के प्राचीन उम्र रूप का विकास करके उसको 'कपालिन' का विचित्र स्मीर भवावह रूप दे दिया था। इन लोगों ने अपना वेश भी अपने उपास्यदेव जैसा ही बना लिया था और प्रायः दिगम्बर अवस्था में करात वसरहातु हाथ में लिये और शरीर पर भस्म मले ये विचरते थे। जहाँ कहीं भी ये जाने रसराहर समि में ही निवास करते। इन लोगों की उपासना को व्यवस्थित रूप से कोई मान्यता नहीं दी जाती थी और साधारण रूप से इसकी निन्दा भी की जाती थी; परन्तु इसको दबाने के लिए भी कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया था। सौर पुरास में कापालिकों की विधर्मियों में गर्मना की गई है। परन्तु जैसा कि हमने महा-भारत में देखा था, जैसे-जैसे समय बीतता गया, शिव की कपालिन् रूप में उपासना नहीं करनेवाले भी कुछ-कुछ इसकी मान्यता देने तरो- छर्थात् वे शिव के अन्य रूपों में उनके 'कपालिन' रूप की भी गिनने लगे तथा इस कारण इस रूप पर ऋाधारित शिव की अनेक उपाधियों का, उनकी अन्य उपाधियों के साथ, सर्वत्र उल्लेख होने लगा। पुराखों में यह बात महाभारत की अपेद्धा अत्यधिक स्पष्ट है। परन्तु शिव के 'कपालिन्' रूप को मान्यता देने से ही, एक प्रकार से कापालिक सम्प्रदाय को भी मान्यता मिल ही गई, श्रीर सम्भवतः इसी कारण उसको दवाने के लिए कोई निश्चित कदम नहीं उठाया गया। यह सम्प्रदाय ऋभी हाल ही तक विद्यमान था। तथापि जनसाधारस्य की अपेर से इसके प्रति विरोध बढ़ता ही गया और इसीके फलस्वरूप इसके अनुयायियों की संख्या घटती गई। इसके साथ-साथ कापालिकों ने भी अपने विचारों और आचार की एक तर्क-संगत व्याख्या करने का आरे अपने मत की सम्मानित बनाने का प्रयत्न किया। पुरासों में इसके अनेक उदाहरस मिलते हैं। उदाहरसार्थ 'ब्रह्मासड पुरास' में ऋषियों के एक प्रश्न के उत्तर में स्वयं भगवान् शिव अपने कपालिन् रूप के विभिन्न लक्षणों की व्याख्या करते हैं । २० छाने रागि पर समृत इसलिए मलते हैं कि वह एक ऐसा पदार्थ हैं जो ऋष्नि द्वारा पूर्णतया भस्म किया जा चुका है और ऋष्नि के सर्व परिशोधक होने के कारण यह भी परिशुद्ध है। ऋतः भभूत के परम पूत होने के कारण जो उसे ऋषने शरीर पर लगाता है, उसके समस्त पाप कट जाते हैं। जो व्यक्ति भभूत से 'स्नान' करता है, वह चितुदान्मा, जितकोध ऋौर जितेन्द्रिय होकर भगवान् शिव के धाम को प्राप्त होता है। नम्न रहने के सम्बन्ध में भगवान शिव ने कहा है कि सब प्राणी नंगे ही पैदा होते हैं, ऋतः नग्नता में स्वतः कोई दोप नहीं हैं। इससे तो मनुष्य के ऋात्म-संयम की जाँच होती है ऋरि इसीसे व्यक्ति विशेष का ऋरात्म-संयम प्रतिविभ्वित भी होता है। जिनमें ऋरत्म-संयम नहीं हैं, वे ही बास्तव में नम्म हैं, चाहे वे कितने भी वस्त्र धारण क्यों न करें। जो क्रान्मनंबमी हैं, उनको वाह्य आवरगों से क्या वास्ता ? इसी प्रकार श्मशान-भूमि में विचरने से भी व्यक्ति ऋपनी प्राकृतिक भावनाओं पर कितना नियंत्रण रख सकता है,

१. सीर० : ३=, ५४।

२. महा : भाग १, २७, १०५ और आगे ।

इसकी जांच होती है। जो इस प्रकार नियंत्रण रख सकते हैं और दक्षिण पथ के अनुसार श्मशान भृमि में निवास करते हैं । वे अपनी इरहाशक्ति की उरहरना का प्रमास देते हैं स्त्रीर इसी कारण उनकी स्रमरत्व स्त्रीर 'ईशत्व' प्राप्ति का स्त्रिथिकारी माना गया है। इस प्रकार कापालिक सम्प्रदाय ने ऋपने सत की तार्किक पृष्टि करने की ऋषि ऋपने पृश्यित कृत्यों पर धार्मिक पत्रिता का आवरण डालने की चेष्टा की है। उनकी युक्तियां ऊपर से कुछ तक्संगत जान भी पड़ती हैं, ऋंग यह सम्भव है कि कुछ लोग उनसे कायल भी हो गये हों। कापालिकों ने यहीं तक संतीप नहीं किया। उन्होंने ऋपनी जीवन चर्या की एक 'ब्रन' बताना भी प्रारम्भ कर दिया । कोई भी व्यक्ति किसी घोर पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए यह बत धारण कर सकता था। इसका एक उदाहरण हमें सगवान शिव हाग ब्रह्माका सिर काट लेने की कथा में मिलता है, जहाँ स्वयं शिव ने यह 'ब्रत' किया था '। ब्रह्म-इत्या का पाप मिटाने के लिए भगवान शिव ने कापालिक का रूप धारण किया, अर्थात् दिगम्बर हो, शरीर में भस्म लगाये, उन्होंने सब प्रमुख तीर्थ-स्थानी की यात्रा की खीर उसके पश्चात् ब्रह्मा का कपाल, जो उनके हाथ से संलग्न हो गया था, ल्रुट कर गिर गया। इस प्रकार शिव ब्रगहत्या के पाप से मुक्त हुए। परन्तु ऋपने मते को मान्यता दिलवाने की कापालिकों की यह चेटा कुछ अधिक सफल नहीं हुई। इसका जाद-टोने के साथ इतना गहरा सम्बन्ध था त्र्यौर इसका समाज-विरोधी रूप इतना स्पष्ट था कि यह कभी भी सर्व-मान्य नहीं हो सकता था। कापालिकों का सदा ही एक छोटा-सा सम्प्रदाय रहा, जिससे जनसाधारण सामान्यतः कतराते थे।

शिव का दूसरा रूप, जिसकी उपासना अपेनाकृत कम ही लोग करते थे, एक विलासप्रिय देवता का रूप था। रामायण-महाभारत में हमने देखा था कि इस रूप में शिव का
किरातों के साथ सम्बन्ध था और इसी जाति के किसी आदि देवता को आत्मसान् करने
के फलस्वरूप शिव के इस रूप की उत्पत्ति हुई थी। पुराणों में शिव के इस रूप के सम्बन्ध में
हमें और भी वहुत-कुछ ज्ञात होता है। ब्रह्मायह पुराणों में एक कथा इस प्रकार है कि
एक वार भगवान् शिव वन में ऋषियों के आश्रम में गये। इस अवसर पर उनकी
वेशाभूण पूर्णरूप से एक विलासिय देवता की-सी थी। उनका शरीर मींडा और सर्वथा
आवरण-हीन था और उनके केश विखरे हुए थे। वन में पहुँचते ही वे बड़े उच्छाइल
ढंग से आमोद-प्रमोद करने लगे। कभी अद्वहास करते थे, कभी स्विप्तल ढंग से गाते
थे, कभी कामातुर पुरुप के समान तृत्य करते थे और कभी जोर-जोर से रोने लगते थे। आश्रम
की महिलाएँ शिव के इस आमोद-प्रमोद पर पूर्णरूपेण मुख्य हो गई और बड़े चाव से उस
विलास-लीला में सम्मिलित हो गई। यह दृश्य देख कर आश्रम के ऋषि अत्यन्त चुरुथ
हुए तथा शिव को बुरा-भला कह और उनको दरह देकर वे ब्रह्मा के पास गये। वहाँ ब्रह्मा
ने वताया कि जिसने आपकी स्त्रियों को आचारश्रष्ट किया है, वह मतवाला पुरुप और कोई
नहीं, साज्ञान् भगवान् शिव हैं। अन्त में कथा वहीं, ऋषियों द्वारा शिव की स्तृति करने

१. वराह० : ६७, ५ और आगे।

२. मह्मा० : भाग १, श्रध्याय २७।

श्रीर शिव का उनको बरदान देने के साथ, समाप्त होती है। परन्तु इस कथा से यह बात मली-भाँति स्पष्ट हो जाती है कि शिव का यह बिलाम-प्रिय देव-रूप सर्वथा बाह्मप्रभाव-जन्म था। 'सीर' श्रीर 'लिंग' पुराणों में इसी कथा के अपेनाइत नवीन संस्करण मिलते हैं, जिनमें शिव के इस रूप को कुछ कम श्रापत्तिजनक बनाने की चेष्टा की गई हैं। परन्तु इनमें भी इस रूप के प्रधान लज्ञण तो मिलते ही हैं। 'श्रीम्न पुराण' में भी यह प्रसंग आया है कि शिव विष्णु के स्वीरूप पर मुख्य हो गये थे, श्रीर उस माया के लिए उन्होंने पार्वती को भी छोड़ दिया था। अन्त में विष्णु ने ही इनका मोह दूर किया था '। 'मत्स्य पुराण' में जब पार्वती शिव पर उनके कामुक होने का श्राच्चेप करती है, तब सम्भवतः इस लाखन का आधार इसी घटना की स्मृति हैं । शिव के 'क्पालिन' रूप के समान शिव के इस रूप का भी उनकी साधारण उपासना से कोई सम्बन्ध नहीं था और यदि यह शिव के प्राचीन स्वरूप के किसी लंचण की स्मृति मात्र होता तो यह कव का छुत हो गया होता। परन्तु पुराणों के समय तक भी शिव के इस रूप का बना रहना इस बात का परिचायक है कि इस समय तक भी शिव के इस रूप की उपासना कुछ लोग करते ही होंगे। यह भी एक रोचक बात है कि ऊपर जिन उद्धरणों का उल्लेख किया गया है, उन सबमें शिव का उत्तर दिशा से सम्बन्ध है।

जिस वन में शिव ने ऋिंदिनियों को सुन्ध किया था, वह देवदार वृत्तों का वन था स्त्रीर ये वृत्त हिमालय की उत्त्यकासों में मिलते हैं। विष्णु ने भी हिमालय प्रदेश में ही शिव को अपनी माया से मोहित किया था। इससे रामायरा-महामान्त के प्रमाणों का समर्थन होता है और पिछले अध्याय के हमारे इस कथन की पुष्टि होती है कि जिस देवता को स्नामसात् करके शिव ने यह रूप पाया था, उसकी उपामना इसी उत्तर प्रदेश में होती थी। इस तथ्य का प्रत्यन्न प्रमाण हमें 'नीलमत' पुराण में मिलता है। यह एक कश्मीरी प्रत्य है स्त्रीर इसमें कहा गया है कि कश्मीर में कृष्ण चतुर्दशी के दिन जब शिव की विशेष पृजा होती थी, श्रीव उपासक खूब कामोज प्रमोद करते थे, स्त्रीर नाचने-गाने तथा गणिकास्त्रों की संगति में रात-भर बिता देने थे । देश के अन्य भागों में इस दिन जो भगवान् शिव की पृजा होती थी, यह उसके बिलकुल विपरीत है। सम्भवतः यह उस समय की स्मृति है जब इस प्रकार का स्त्रामोद-प्रमोद उस देवता की उपासना का एक प्रमुख स्त्रंग था, जिसका स्त्रव शिव के साथ तादात्म्य हो गया था। कश्मीर से बाहर कहीं भी शिव की इम प्रकार से उपासना नहीं की जाती थी। इससे सिद्ध होता है कि यह उपासना उसी प्रदेश तक सीमित रही, जहाँ प्रारम्भ में इसका प्रचार था स्त्रीर इस प्रदेश में भी धीरे-धीरे इस प्रथा का लोप हो गया। यह कश्मीर में इतिहास से स्पन्न हो जाता है।

१. सीर॰ : अञ्चाय ६६; तिन॰ मान १, अध्याय २६।

२. व्यक्तिः : ३, १= ।

३. मास्या : १५५.३१ :

४. जील० : शतेक ४५६।

पराणों में भगवान शिव के एक और रूप की देखना शेष रह गया है। बैदिक सह का उम्र रूप, शिव के मौन्य रूप के विकास के कारण पीछे तो पड गया : परन्त कभी भी मर्वथा लप्त नहीं हन्ना। वेदोत्तर काल में जब 'त्रिमति' की कल्पना की गई, तब किय की विश्व का संहारक बनाया गया। बाद में जब शिव को परम देवाधिदेव का पर दिया गया, तब उनको विश्व का स्नष्टा, पालयिता और संहर्ता माना जाने लगा। परन्तु जब उनकी संहर्ता के रूप में कल्पना की जाती थी. तब उनका वही प्राचीन उग्र रूप सामने ज्ञाता था, यद्यपि ज्ञय इस रूप को बहुत हद तक संग्रलमय बनाने की चेशा की जाती थी। रामाका मामाना काल में यह बात खबिक खब नहीं थी. परना परागों में तो इसकी बहुत खोलकर कहा गया है। अपने उस रूप में शिव की एक कर और भयावह महानागहारी देवता माना गया है, जिसका कोई सामना नहीं कर सकता । इस रूप में उनको 'चएड'. 'भैरव'. 'महाकाल' इत्यादि उपाधियां दी गई है । उनका रंग काला है, वे त्रिशलधारी हैं और कभी कभी उनके हाथ में एक 'टंक' भी गहता है। वह रहान की माला पहने रहते हैं और ललाट पर नव चन्द्र संशोधित रहता है? । 'मत्स्य पुरास्। में इस रूप में शिव को रक्त वर्स ( वैदिक रुद्र का भी यही वर्स है ), 'क्रपल', 'भीम' त्थीर साजात 'मृत्य' कहा गया है 3 । 'बाय पुराण' में उनका काल के साथ तादा स्व किया गया है. और तीन 'कापाल' उनकी उपामना करते हैं। इस रूप में उनके अनचर रज्ञ. दानव, देत्य, गर्थ्यव स्त्रीर यहाँ हैं । यहाँ यहाँ का उल्लेख स्त्रीर भगवान शिव को 'यहायति' कहना महत्त्व रखता है : क्योंकि 'मत्य पुराण' में यही को स्वमानतः निर्देश, सूत मान-भारी व्यमोज्य-मनक ख्रीर महत्त्वपृति जीव माना गया है । ख्रतः यहाँ उनके साथ शिव का साहचर्य, वैदिक रुद्र के इस प्रकार के जीवों के साथ साहचर्य की याद दिलाता है। ब्रह्मारह परासु में कहा गया है कि इन अनुचरों अथवा गसी की सुष्टि स्वयं शिव ने ही की थी. स्त्रीर वे शिव के समान सप थे °। इससे शिव का यह रूप ख़ीर भी स्पष्ट हो जाता है। इसी रूप में शिव का एकादश रही के साथ भी सम्बन्ध है, जिनका पुराणी में प्रायः उल्लेख किया गया है। इनको शिव ने ही उत्पन्न माना जाता है, खतः यह उनसे भिन्न नहीं है। परन्त उनका जो स्वरुप है. उससे वैदिक रुद्र के उन्न रूप का ही समस्य हो स्नाता है। अपने इस उम्र रूप में, हिर्ब संहर्त होने के साथ भगवान शिव की कल्पना देवताओं और मानवी के शत्र आहों के संहारक के रूप में भी की गई है, आहेर इस सम्बन्ध में उनका सबसे अधिक प्रख्यात इत्य 'ग्रन्थक' का वध है '। जैसे-जैसे समय बीतता गया. शिव के इस उम्र रूप

१. मरस्य० : २५२, १० : ब्रह्म० ४३, ६६ : ऋष्ति० ७६, ५ इस्वादि ।

२. व्यानिः ७६,७ वीर व्याने ।

३. मतस्य : ४७,१२८ और आगे।

४. बायु० : ३१, ३२ और आगे।

प्. बाबु॰ : २४, १०७।

इ. सहस्यः : १००, १०१०।

अव्या० : साग १, १, २३ और भागे।

E. सत्स्व० : अध्याव १७६ : लिय० माग १; अध्याव ६३ शलादि ।

के भी अनेक प्रकार हो गये, जिनका एउट नुर्तियों में बहुधा चित्रण किया जाता था।

हम यह पहले भी कह चुके हैं कि शिव और उनकी उपासना के प्रति रुदिवादियों में जो बिरोध-भावना उत्पन्न हो गई थी. उसका मूल कारण शिव द्वारा अन्य आर्थेतर जातियों के देवताओं को आत्मसात् कर लेना और उनके लक्षण स्वयं धारण कर लेना ही था। पुरास प्रत्यों में भी अनेक प्रसंग ऐसे हैं, जो इस विरोध-भावना की स्पृति पर क्राधारित हैं। कुछ स्थली पर ऐसा भी ऋत्रश्य प्रतीत होता है कि शिव की जो निन्दा की गई है और उनपर जो आसेप किये गये हैं, उनके पीछे इस प्राचीन विरोध-भावना की स्मृति नहीं, ऋषित तत्कालीन साम्प्रदायिक द्वेष-भावना है। सबसे पहले तो पुराणों में वह संदर्भ है. जिनमें शिव की स्पष्ट रूप से निन्दा की गई है। उदाहरसार्थ मस्य पुराए ' में स्वयं पार्वती शिव को उलाहना देती हैं कि वह महाधूर्त हैं, उन्होंने सपों से 'अनेक जिह्नल' (इचर्यक बात करनी) सीखा है, अपने ललाट के चन्द्रमा से हृदय का कालापन लिया है, भस्म से स्नेहामात्र पाया है, अपने वृत्रम में दुर्बृद्धि पाई है, श्मशानवास से उनमें निर्माकत्व आ गया है और नम्न रहने से उन्होंने मनुज-सुलभ लजा को खो दिया है। क्याल धारण करने से वह निर्घुण हो गये हैं और दया तो उनमें रह ही नहीं गई है। आगे चलकर पार्वती ने उनको साफ साफ 'स्त्री-लम्पट' कहा है, जिसपर कड़ी दृष्टि रखने की त्रावश्यकता है। ब्रह्माण्ड पुराण में किटिविन्हों की कथा में ऋषिगण बड़े कट शब्दों में शिव की भर्त्सना करते हैं और उन्हें एक मत्त पुरुष मानते हैं। अन्त में ब्रह्म पुराण में 'पार्वती की माता 'मैना' बड़े ही अपमान-यूचक शब्दों में शिव का उपहास करती है। उनकी दृष्टि में शिव एक निरे भिखारी हैं, जिस के पास अपनी नग्नता ढाँपने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है. उनका साहचर्य हर किसी के लिए लजाजनक है, विशेष रूप से पार्वती के लिए, जिसने उन्हें अपना पति चना था। और, इन सारे लांछनों को भगवान शिव सवर्था उचित मानकर स्वीकार कर लेते हैं। इन तीनों उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिव की निन्दा का जाया उनके स्वरूप के वही आपनियमक लच्चरा थे. जो उन्होंने अन्य आर्यंतर जातियों के देवताओं को ब्रात्मसात करने पर धारण किये। ब्रान्य स्थलों पर भी प्रारम्भ में शिव और उनकी उपासना को मान्यता प्रदान करने के विषय में एक अनिच्छा की भावना के अपीर शिव को एक विजातीय देवता समकते के कई मंकेत हमें परास अन्थों में मिलते हैं। उदाहरणार्थ 'लिंग' की उत्पत्ति की कथा में, जिसके विभिन्न रूप अनेक प्राणों में मिलते हैं. ब्रह्मा शिव की श्रेष्टता की स्वीकार करने से साफ इनकार कर देते हैं। श्रीर श्रन्त में स्वयं विष्णु शिव के बास्तविक स्वरूप तथा उनकी महत्ता का ज्ञान कराते हैं। शिव के प्रति ब्रह्मा की इस विभीव-साहरा के कारण भी वेही हैं, जो ऊपर बताये जा चुके हैं। इस प्रसंग में 'बाय प्राण' में क्यानक इस प्रकार है कि ब्रशा ने जब शिव को

१. मत्स्व० : १४४, ६ और आगे।

२. महाा : भाग १; २७, १७ और आने ।

<sup>₹.</sup> लक्का : २४. २६-२७।

४. बायु॰ : २४,३५ और आसे।

देखा तब उनका मुख गुफा के समान था. डोनों खोर बड़े-बड़े इंध्ट बाहर को निक्रले हता बे, उनके केश अन्तव्यन थे, मुखाकृति विगाड़ी हुई थी और सामान्यतया वे बडे भयाबह लगते थे। स्वभावतः ऐसे जीव का ऋभिवादन करने से बढ़ा ने इनकार कर दिया. स्वीर फिर जब विष्णु ने उनको शिव की श्रेष्ठता का ज्ञान कराया, तब जाकर कहीं उन्होंने उनका उचित सत्कार किया। इस कथा के कुछ अन्य संस्करणों में कहा गया है कि ब्रह्मा और विकास दोनों ही ने शिव की महत्ता को तबतक स्वीकार नहीं किया जब नक उन्होंने शिव लिंग के. जो उनके सामने प्रकट हो गया था. बहुदाकार को नापने में एक्टे कुलाके असमर्थ न पाया। त्रिपुरदाह की कथा में वह प्रसंग - जहाँ त्रिपुरध्यंस के उपरान्त शिव पार्वती की गोद में शिवा के रूप में प्रकट होते हैं ख़ौर इन्द्र उनपर बज पहार करने का प्रयत्न करते हैं ख़ौर जिसका उल्लेख महाभारत में हो जुका है -पराखों में भी आता है. यद्यपि कथा दूसरी है। यहाँ ' पार्वती के 'स्वयंवर' के अवसर पर शिव ंच शिव गरी शिश के रूप में अकट होते हैं तथा पार्वती उन्हें तरन्त पहुचान लेती हैं. और उनको ही अपना पति चनती हैं। इस समय अपने अज्ञान से इन्द्र ईर्ष्यावश कृपित हो उठते हैं और शिशु पर प्रहार करने के लिए खपना बन्न उठाते हैं: परन्त उसी समय उनकी भूजा स्तम्भित हो। जाती है तथा। उनका अभिमान पूर्णरूपेण चर्ण हो जाता है। इस कथा में भी शिव को मान्यता प्रदान करने के प्रति अनिच्छा प्रकट होती है। 'नीलमत पुरारा' में कहा गया है कि जब ब्रह्मा ने शिव का अभिवादन किया तब इन्द्र का अचम्भा हुआ और उन्होंने पूछा कि आखिर अहा से बड़ा और कौन देवता हो सकता है ' । परन्त पहले ही रामाण्या महामारन में हम देख आये हैं कि शिव के प्रति इस विरोध-भावना का सबसे वड़ा प्रमाण हमें दल-यह की कथा में मिलता है। प्राची में इसके जो रूप मिलते हैं, वे खत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इनमें से सबसे प्राचीन रूप 'बराइ पुराख' में है 3 । यहाँ यह कथा इस प्रकार है कि जब सुद्धि के स्त्रादि में बढ़ा ने शिव से विविध प्राणियों का खजन करने की कहा, तब शिव ने इस कार्य के लिए अपने-श्चापको असमर्थ पाया और सम्भवतः यह कमता प्राप्त करने के हेत. जलमन्न हो. उन्होंने तप प्रारम्भ कर दिया। उनकी अनुपन्धित में ब्रह्मा ने सात प्रजापितयों के साधन से सृष्टि का कार्य प्रारम्भ कर दिया। इन प्रजापतियों में से प्रथम दस्न थे। कालान्तर में दल ने एक यज्ञ प्रारम्भ किया, जिसमें सब देवता आये। ठीक उसी समय शिव जल में से निकले और यह देखकर कि उनके बिना ही सृष्टि का कार्य सम्पन्न हो जुका है. क्रोध से भर गये । क्रांध के आवेश में उन्होंने यह को ध्वंस करने का संकल्प किया। उस समय कहा जाता है कि उनके कानों से अपन की लपटें निकलीं, जो 'वेताल', 'पिशाच' ऋदि बन गई । इनको साथ ले वह यज्ञ-स्थल पर पहुँचे । उनका आगमन होते ही ऋिवज अपने मन्त्र भूल गये और उन्होंने शिव को राज्ञस समका, जो उनके कार्य में विष्न डालने के लिए वहाँ आ गया था। दच के परामर्श से

१. महा॰ : अध्याय ३६ शयादि ।

२. नील० : स्क्रोक १०=२ और आगे ।

३. ब्राइ० : अध्याय २१।

देवतान्त्रां ने शिव में यद्ध किया: परन्त वे बरी तरह हार गये। 'भग' की तो ऋषिं गई, श्रीर 'पपन' का जवहा टटा । विष्णा ने एक बार फिर देवताओं की यद के लिए इकटठा किया: परन्त उसी समय ब्रुआ ने बीच-बचाव किया । अन्त में शिव को उचित यज्ञ-भाग दे और उन्हें विष्ण का समकत मानकर देवतागण लीट गये। दत्तयज्ञ-कथा का यह विश्वास रूप प्रतीत होता है जिसका ऋष्यार ब्राह्मण प्रत्यों की वह देवकथा है जहाँ देवताओं ने शिव को यज्ञ-भाग नहीं दिया था। इस कथा से यह बिलकल रपष्ट हो जाता है कि प्रारम्भ में शिव का एक विजातीय देवता समका जाता था, जो ऋार्य-देवमएडल में जबरदरती बुस आया था। इस कथा का उत्तर भाग और भी महत्त्वपूर्ण हैं। इसमें कहा गया है कि रही-जिसने शिव को उनके जलमम्न होने से पूर्व पति रूप में वरण किया था ऋौर जिसे बार में बड़ा ने दल को पृत्री के रूप में दे दिया था—इस बात से ऋत्यन्त दःखित ऋीर कद हुई कि उसके पति ने अकारण ही उसके पिता के यह का ध्वंस कर दिया । इसके परिस्थामस्बरूप उसने ऋपने पति का परित्याग कर दिया ऋरीर ऋषिन में कुदकर ऋपना भागान्त भी कर दिया। पराण प्रन्थों में इस कथा के जो अन्य रूप हैं, उनसे यह कथा ठीक विपरीत है: क्योंकि उनमें यह कहा गया है कि सती को दुःख इस बात का हुआ था कि उनके पिता शिवद्रोही थे और उन्होंने शिव की निन्दा में अपशब्द कहे थे। फिर भी कथा में थोड़ा-बहत साम्पदायिक रंग मान लेने पर भी इससे यह तो विलकुल रपप्ट हो ही जाता है कि प्रारम्भ में शिव का तिरस्कार किया जाता था स्त्रीर इस तिरस्कार का कारण स्वयं उनका स्वरूप था, न कि दोपारोपकों का कोई संकुचित और तर्कविहीन छिद्रान्वेपसा। बाद में इस कथा में शिव के पद्म में अनेक परिवर्तन कर दिये गय, और दक्त को एक ऐसे ब्यक्ति के रूप में प्रकट किया गया जिसने ऋपने ऋभिमानवश शिव का उचित सत्कार नहीं किया तथा इसी कारण सर्वथा दण्ड का भागी बना। इन परिष्कृत रूपों में इस कथा का मूलाशय स्पष्ट है। दक्त का शिव को मान्यता प्रदान न करना ऋौर उन्हें यज्ञ में भाग देने से इनकार करना, इस बात का द्योतक है कि प्राचीन ब्राह्मण-धर्म के अनुयायी ऋपने धर्म में एक ऐसे देवता को स्थान देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके स्वरूप और जिसकी उपासना को वह ऋच्छा नहीं समसते थे। 'वायु पुराख' से हमें पता चलता है कि दीर्घकाल तक श्रेंच-धर्म को मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी; क्योंकि उसमें कहा गया है कि देवता ह्यों में यह एक ऋति प्राचीन प्रथा थी कि यह में शिव को कोई भाग नहीं दिया जाता था। इस कथा के विभिन्न रूपों का विस्तृत निरीक्षण हम आगे चलकर करेंगे।

परन्तु शिव के प्रति यह प्राचीन विरोध-भावना बहुत समय पहले ही लुप्त हो चुकी थीं, और जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं, रामायरए-महाभारत के समय तक शिव सर्वमान्य देवता हो गये थे। पुराण अन्थों के समय तक शैव और वैष्णव यह दोनों मत ही ब्राह्मरा धर्म के प्रमुख आंग हो गये थे। शैव मत का यह पदोत्कर्ष भक्तिवाद के उत्थान और उसके शैवमत का आधार बन जाने के कारण हुआ था। इससे शैवमत के

१. बराइ० : अध्याय २२।

२. बायुः : ३०, ११२-१३।

वे लक्षण सामने आये जो भक्तिबाद के अनुकल थे, और अन्य लक्षण जो इस भक्तिबाद के अनुकल नहीं थे, पीछे पड गये। यद्यपि श्रीकों के कुछ वर्ग इनको भी मान्यता देने गहे. तथापि नर्यगारास्य में उनके प्रति ग्राधिकारिक अविच होती गई और धीरे-धीरे रिप्रोधिकार में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा तथा जो लोग उनके अनुयायी बने भी रहे, वे विधमीं माने जाने लगे। इस प्रकार धीरे-धीरे शैवमत में मुधार होने से ही, वह ऋन्त में सर्वमान्य हका। इसके संकेत हमें रागाया गारा में ही रीखने समते हैं और प्रास्तों में तो ये प्रचरता से पाये जाते हैं। 'लिंग' के आकार का सदीकरण और उनकी उपासना की परिवर्तित विधि की हम चर्चा कर चके हैं। शैवमत के प्राचीन उपारिपान्य सबसी का कई प्रकार से समाधान किया गया । उदाहरकार्थ -- ब्रकारड प्राण में शिव का क्यालिन स्वरूप, जिसे इस ऊपर देख भी खुके हैं। सीर पुराण में शैवों से अनुरोध किया गया है कि वे अपना एक आवर्श जीवन बनायें, जो देवीन्य शादीन बाक्य धर्म के नैतिक सिद्धान्तों के सर्वधा अनुकृत हो । जो ऐसा नहीं करते थे, उनकी निन्दा की जाती थी । सभार की इस प्रक्रिया में हो सकता है कि वैष्णवसत के प्रभाव का भी कुछ हाथ रहा हो ! प्रारम्भ से शिवभक्तों को यह अवश्य ज्ञात होगा कि यदि उनके छाराध्यदेश और उनके मत की मान्यता प्राप्त करनी थी तो उन्होंने इन डोनों के स्वरूप को तत्कालीन मर्बमान्य सिद्धान्ती श्रीर नैतिक स्तर के अनुकूल करना पड़ेगा। चूँ कि निप्रा विशुद्ध रूप से एक आर्थ देवता थे, अत वैक्श्वमत शैवों के सामने सदा एक उदाहरु के रूप में रहा और अपने मत को लोकप्रिय और सर्वमान्य बनाने के लिए, जिसका अनुकरण करना उनके लिए क्रावश्यक था। सीर पुरासा में एक स्थला पर उस समय का भी उल्लेख किया गया है. जब शैवमत की स्रोर बहुत कम लोग ऋाइछ होते थें। उसके ऋतुया विवों की संख्या बढ़ाने के लिए शीवों को अपने मत का उसी ढंग पर विकास करना पड़ा. जिस ढंग पर वैष्णाव मत का विकास हो रहा था अंग उन वातों का परिन्यांग करना पड़ा जो इसके विरुद्ध जाती थीं । पुरासों के समय तक यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और वैपस्व तथा श्वमतों के मूल सिद्धान्ती ऋीर प्रमुख ऋाचारी में प्रायः कोई ऋन्तर नहीं रह गया था। यद्यपि इस प्रकार श्रीवमत के कुछ प्राचीन रूपों का हाम हो गया, तथापि उनपर आधारित शिव की अनेक उपाधियाँ बनी ही रहीं और अन्य उपाधियों के साथ उनका बराबर और सब स्थानों पर प्रयोग होता रहा ।

शैव मत के साथ इसी समय में शिव की सहचरी देवी की स्वतन्त्र उपासना का भी विकास हो रहा था। रामायना-महामारत का निरीच्छ करते हुए हमने देखा था कि स्त्रावों से पूर्वकालीन एक मातृदेवता का, कह की सहचरी के रूप में, स्वीकार किये जाने पर इस देवी के हो मुख्य रूप हो गवे थे। एक स्त्रोर तो वह मिनवाद की सौम्यरूपा शिवयली थी, जिसकी उपासना मगवान् शिव के साथ ही होती था, स्त्रीर दूसरी स्त्रोर वह एक मयावह

र. मीर० : ५०, ७१ :

٩. , : ١ ١ ١

<sup>₹. ,, : ₹</sup>**=**, ₹-१०1

श्रीर शक्तिशाली देवता थी, जो उसका श्रादि रूप था। परन्तु जैसा शिव के सम्बन्ध में हन्ना, वैसे ही इस देवी के ये वोनों रूप भी पृथक पृथक नहीं रहे और बहुधा जब उनके एक रूप की उपासना होती थी. तब उनके इसरे रूप की स्रोर भी अनेक संकेत किये जाते थे। यह बात पुरागों में और भी नपट हो जाती है और इन दोनों रूपों के पूर्ण सम्मिश्रण की स्रोर संकेत करती है। उदाहरकार्थ जब उनका पार्वती के रूप में स्तवन होता है, तब प्रायः सदा ही उनके भीषण रूप की खोर भी संकेत किया जाता है, जिस रूप में वह दानवों का संहार करती हैं स्त्रीर महासाना कहलाती हैं। 'ब्रक्षवैयक्त' पुराग्ए के तुर्गा-काएड में देवी के इन दो रूपों का सम्मिश्रम अत्यन्त स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके विपरीत पुराखों से हमें यह भी पता चलता है कि देवी के इन दोनों रूपों के मौलिक भेद का भी कुछ-कुछ ज्ञान उस समय भी था, और जब इन डोनों रूपों की वास्तविक उत्पत्ति को लोग भूल गये तब इन रूपों का समाधान करने के लिए अनेक काल्पनिक और मनचाहे ढंग से व्याख्याएँ की गईं। उदाहरणार्थ 'वायु पुराण' में कहा गया है कि देवी प्रारम्भ में त्राधी श्वेत और त्राधी काली थीं। फिर उन्होंने अपनेको दो रूपों में विभक्त कर लिया-श्वेत और काले रूप में। स्त्राज हम देवी के इस श्वेत स्त्रीर कृष्ण रूप के पीछे वैदिक रुद्र की गौरांग सहचरी स्त्रीर सिन्धवाटी की संभवतः कृष्णवर्गा मानृदेवता के बीच एक जातीय भेद देख सकते हैं। इन दोनां देवता आयों का अन्त में तादातम्य हो गया और यही देवी के द्विविध रूप का रहस्य है। परना पुराखों के समय तक इस जातीय मेद की स्मृति लोगों में विद्यमान हो, इसकी ऋषिक सम्भावना नहीं जान पड़ती; क्योंकि उस समय तक शिव की सहचरी के मातृदेवता रूप की विज्ञातीयता को लोग विल्कुल भूल गये थे। अतः देवी के इन दो वर्णों को अब उनके दो रूपों का प्रतीक माना जाता था ह्योर जब पार्वती के रूप में उनकी उपासना होती थी, तब उनका वर्ग श्वेत स्रीर जब उनके भयावह रूप की उपासना होती थी तब उनका वर्ग कृष्ण होता था। इसीमें मार्करहेय पुरास के उस संदर्भ का भी समाधान हो जाता है, जिसमें कहा गया है कि दानवों के विश्व चढ़ाई करने से पहले, देवी ने अपने-आपको आम्बिका से पृथक कर लिया और इसपर उनका रंग काला हो गया<sup>3</sup>।

देवी के सौम्य रूप में उनकी भगवान शिव की सहचरी के रूप में किस प्रकार उपासना होती थी, यह हम ऊपर देख चुके हैं। दूसरे रूप में, शिव की सहचरी माने जाने के बावजूर, देवी की उपासना स्वतंत्र रूप से होती रही ऋौर होते-होते उसने एक अलग मत का रूप धारण कर लिया, जिसका ऋपना ऋलग साहित्य था और ऋपने ऋलग श्रुति-प्रनथ तक थे। इन्हीं श्रु ति-प्रन्थों के अपरकालीन संस्करण 'तंत्र' कहलाये। इस मत में देवी की शक्ति के रूप में कल्पना किये जाने के कारण इस मत का नाम 'शाक्त मत' पड़ा । पुराण बन्धों में इस मत के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, और 'सौर पुराण' में तो 'कौलों' का नाम

१. मतस्य : १४८, ११ और आसे; १७३, २२ और आसे। वराह० २८, २२ और आसे; १६, ११ । सीर॰ ४६, ५ और आगे । अग्नि॰ १६,१०० और आगे । वायु० ६, दर-द६ ।

२. बायु० : ६. ८२ और आमे।

२. मार्क : मध् ४०-४१।

तक लेकर उल्लेख किया गया है, जो बाद में शाक्तों के एक उपस्थान के रूप में पाये जाते हैं । प्राचीन मानृदेवता का शिव के सहचरी बन जाने से, शैव और शाक्त मतो में एक निकट सम्बन्ध स्थापित हो गया, जिसके कारण इन दोनों का एक दूसरें पर प्रभाव भी पड़ा। अतः यहाँ शाक्त मत के विकास का संचेप से थोड़ा-सा उल्लेख करना और यह देखना कि इसका शैव मत पर क्या प्रभाव पड़ा, अधार्यगिक न होगा।

इस देवी के श्वरूप के विषय में बहुत कुछ तो हमें पुरागां से ही पता चल जाता है। उसकी सदा एक कर स्त्रोर भयावह छाड़ निहाली देवता के रूप में कल्पना की जाती है। उसके साधारण नाम 'चाएडका', 'काली', 'तुगां' इत्यादि हैं। वह कार्यक की जाती है। उसके साधारण नाम 'चाएडका', 'काली', 'तुगां' इत्यादि हैं। वह कार्यक की अथवा वीस भुवाएँ हैं और उनमें वह विविध प्रकार के अश्व धारण करती हैं'। जिस समय उसकी उपासना होती है, उसको सवंश्रेष्ठ देवता माना जाता है स्त्रीर अभा, विष्णु, महेश स्त्रादि सभी देवता उसकी स्त्रार्थना करते हैं'। उसके शक्ति स्वरूप का स्त्रव इतना विकास हो गया है कि उनके कि नहीं, स्त्रिपत सब देवताओं की शक्ति माना जाता हैं'। यह शाक्त मत के दार्श्वनिक पहलू के विकास का परिग्णाम था, जिसमें देवी को स्त्राद्या प्रकृति स्त्रीर पुरुप की माया माना जाता था और विष्णु, शिव तथा स्तर्य देवताओं का इस पुरुप के साथ तादात्स्य किया जाता था। परन्तु मानूदेवता के रूप में इस देवी को सदा ही शिवपत्नी माना जाता था। इससे भी इस देवी को अपासा को उपासना की उत्यक्ति पर प्रकाश पड़ता है। जिन संदर्भों में उनको सब देवताओं की शक्ति माना गया है, वहां भी केवल शिव की शक्ति के रूप में ही उनके रानुहेवता का का स्त्रीर उसकी उपासना का विश्वुत वर्णन किया गया है।

पुराणों में वर्णित देवी के इस रूप का प्रमुख कृत्य दानवीं का संहार करना था। इन दानवीं में सबसे बड़ा महिषासुर था। मिलाइन्य की कथा अपनेक पुराणी में दी गई है। इसके अतिरिक्त पुराणी में दी गई है। इसके अतिरिक्त पुराणी में दी गई के उस खार वेशासुर का वथ भी देवी ने किया था। वेशासुर का वथ करते समय उत्थीन का त्यायमी का त्या धारण किया था। इन सब बीर कायों में उनका करूर रूप ही प्रमुख है। चूँ कि उनकी पार्वती में भिन्न नहीं माना जाता था। अतः शिव-भक्त भी देवी की उपासना करते थे और यह उपासना प्रचलित उपासना विधि के अनुकृत्त ही थी। देवी की उपासना का विशेष दिवस 'उत्का नवमी' था, जो अब 'महानवमी' के नाम से प्रख्यात है। विश्वास किया जाता था कि इस दिन उन्होंने महिषासुर का वध किया था। इस पूजा का वर्णन 'सीर पुराण' में किया गया हैं। देवी को पुण, भूण, नैवेश, दश, दही और फल भेंट किये जाते थे और भक्तजन श्रद्धा से उनका ध्यान करते थे

१. सीर० : ३८, ५४।

२. बराह० : २म, २४, ६२; ४६, ५०। सीर० ४६, ६४। ब्रह्मवैवर्त० भाग २, ६४, १४।

३. ब्रह्मवै० : ६४, ६, इत्यादि ।

४. वराह० : ६०, १७ और आगे। ब्रह्मवैवर्त० भाग २. ६४, म, ४४ इत्यादि ।

प. वराह० : अध्याय २ मा

६. सौर० : ५०, २६, ४८।

न्नीर प्रार्थना करने थे। कन्यान्नी को भोजन कराया जाता या न्नीर उनको वस्त्र न्नीर न्नानुष्णों के उन्हार भी दिये जाने थे। इसी न्नान्नर पर एक स्वस्थ गी बाह्यण को दान की नाती थी। इस पूजा से जो पुण्य मिलता था, उसको भी बताया गया है। न्नान्त में कहा गया है कि जो देवी को इस प्रकार पूजने हैं, जो सच्चे शीव हैं, जो बाह्यणों न्नीर गी का उचित न्नादर करने हैं, जो मांस न्नीर मद्य से विश्वक हैं न्नीर जो सदा हर-कल्यान्त में रत रहते हैं, उन्हीं से देवी प्रसन्त होती हैं। यह देवी की उपासना का बाह्यण्यमानुकृत कप है, जो शीवों में नार्यस्थान्य प्रचलित था। सम्भवनः वैष्णाव भी इस देवी की कुछ-कुछ इसी ज्ञार हरान्य करने थे न्नीर देवी की विष्णु की शक्ति मानते थे। 'ब्रह्मवैवतं पुराण' में तो 'बैष्णावी' रूप में देवी की उपासना का उल्लेख भी हन्ना है'।

देवी की उपासना के उपर्यं क प्रकार के ठीक विपरीत इनकी उपासना का दूसरा प्रकार है. और इसके द्वारा इस देवी का प्रारम्भिक स्वरूप जो सारतः सर्वथा विजातीय था. जितना त्यष्ट रूप से व्यक्त होता है, उतना और किसी बात से नहीं। रामायण-महाभारत में हमने देखा था कि ऋपने ऋर रूप में इस देशी के सम्बन्ध में यह धारणा बनी थी कि उसे रक्त ऋौर मांस की विल प्रिय है। पराखों में यह ऋौर भी स्पष्ट हो जाता है। जब उनकी माहेश्वरी के रूप में कल्पना की जाती थी, तब उनको पश्विल दी जाती थी र। सम्भवतः उनको मद्य भी चढाया जाता था: क्योंकि उन्हें मद्यायय भी कहा गया है और महिपासर से बुद्ध करते समय मदिरा-पान करके वह ताजा दम होती थीं 🐪 उनको वकरे, भेड़ ऋौर भैंसे का मौस विशेष प्रिय था। देवी के इस रूप की जो लोग उपासना करते थे, वे कभी भी वहीं नहीं हो सकते थे. जो उनके मौस्य रूप की उपासना करते थे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि देवी की उपासना का दूसरा प्रकार वह है जो प्रारम्भ में इनके प्राचीन आर्थेतर उपासको में प्रचलित था। वे और उनके वंशज आर्थ प्रभाव के अन्तर्गत आ जाने के बाद भी उसी पुराने ढंग से देवी की उपासना करते रहे । यही नहीं, जैसे-जैसे यह देखी अन्य आदिवासी जातियों की स्त्री देवताओं को-जिनकी उपासना भी इसी प्रकार रक्त श्रीर मांस की बलियों द्वारा होती थी-- हा स्नाद करती गई, वैसे-वैसे देवी के इस रूप श्रीर इस रूप का उपासना-विधि को और बल मिलता गया। इन त्र्यादिवासी जातियों की स्त्री-देवतात्रों के आत्मसात् किये जाने के कुछ चिह्न तो हमने रामायण-महाभारत में भी देखे थे। पुराणां में ऐसे ही अपन्य संकेत मिलते हैं। 'ब्रह्मवैवर्त पुराण' में स्पष्ट कहा गया है कि दुर्गा की उरासना अनेक आमों में होती थी और इसी कारण उनको 'श्रामदेवता' कहा जाता था । ठीक यही नाम उन स्थानीय स्त्री देवतात्र्यों का भी था, जिनकी उपासना श्रादिवासी जातियों में प्रचलित थी । इसके श्रतिरिक्त पराणों में अनेक निम्नकोटि के स्त्री-देवतात्रों का भी उल्लेख मिलता है, जिनको 'मातकाएँ' कहा गया है त्रीर जिनकी

१. बहारीवर्तं : साग २, ६४,४४।

२. मझबैवर्त० : साग २; ६४, ४८ और आगे।

२. मार्कपढेव॰ : ऋष्श्राव म.३ । ४. महावैवर्त॰ : मार्ग १: ६, ४ ।

उत्पत्ति के विषय में यह माना जाता है कि उनको भगवान् शिव ने दानवों के विरुद्ध संग्राम में अपना सहायता के लिए पैदा किया था 1 वह करू, रक्त पीनेवाली हैं, और उनका स्वरूप लगभग वैसा ही है जैसा आदिवासी जातियां द्वारा उपस्थित स्थानीय का 1 इस रूप में देवी का नाम 'जिस्स्यानिलय' है, जिससे यह फिर स्पष्ट व्यक्त होता है कि उन्होंने विन्ध्य प्रदेश में पूजा जानेवाली किसी देवी को आत्मसान् कर लिया था। 'वराह पुराख' में कहा गया है कि मानुकार्ष अथवा देवियां, स्वयं महादेवी के अहहाम से उत्पन्न हुई थीं 1 अन्त में देवी हारा इन स्थानीय की किमान भागों में, प्रायः सब स्थानीय की देवन को को दुर्गा अथवा महाकाली के विभिन्न भागों में, प्रायः सब स्थानीय की देवन को को दुर्गा अथवा महाकाली के विभिन्न रूप ही माना जाता है। इस प्रकार देवी के उपासकों में अब उनके मूल उपासक ही नहीं, अपित वे सब लोग भी शामिल हो गये, जो पहले उन स्थानीय की देवनाओं को पूजते थे, जिनका अस्तित्व अब इस महादेवी में विलीन हो गया था। हो सकता है कि देवी के स्वरूप और उपासना के इस अंश, जैसे कि रक्तपान में उनकी श्रीच, और उनको मैंसे की विला देना, इन स्थानीय देवताओं की उपासना विधि से लिये गये हों।

देवी के इस रूप का अपर्थेतर होना इस बात से भी प्रमाणित होता है कि उनको कभी-कभी नखिल भी दी जाती थी। 'ब्रब्सवैवर्त पुराख' में जब उनके प्रिय पशु-बलियों का उल्लेख किया गया है. तब उनमें नरविल (जिसका यहाँ एक विशेष नाम 'मयति' दिया गया है ) सबसे छिन्न प्रिन बताई गई है'। नर-बलि के लिए उपयुक्त प्राची छाँटने के सम्बन्ध में भी विस्तृत आदेश दिये गये हैं. जिससे ज्ञात होता है कि उस समय तक नर याल देने की प्रथा लप्त नहीं हुई थी। बिल के लिए ऐसे बुधा पुरुष की आवश्यकता थी, जो मातु-पितु-विहीन हो, जो रोगस्त हो, दीवित हो और सदाचारी हो। उसको उसके बस्बन्ध से खरीद लिया जाता था. और यह भी आवश्यक था कि वह स्वयं खशी से वर्तल चढाये जाने के लिए राजी हो। जो कीई ऐसी बला देवी को देता है, उससे देवी ऋत्यन्त प्रसन्न होती हैं और उसपर देवी का अनुबह होना निश्चित है। सचमुच ही यहाँ हम एक अल्यन्त कर श्रीर भयावह देवता का साजात्कार करते हैं. जो रक्त और मांस-बिलयाँ में आनन्द लेती है और जिसका स्वरूप और अभाव तथा जिसकी उपासना सामान्य ब्राह्मरा-धर्म के इतना प्रतिकल है कि हम यह निष्कर्प निकाले जिना नहीं रह सकते कि इस देखता और उसकी उपासना की उत्पत्ति सर्वथा आर्थेंतर खोतों से हुई है। पुरारा-प्रत्यों से इमें यह भी बता चलता है कि यद्यपि इस उपासना का मूलोच्छेद नहीं किया गया, तथापि बाह्मण्यमं के अन्यायी इसकी घोर निन्दा करते थे ! इसने ऊपर देखा है कि 'सीर' पुरास में 'कीलो' को विधर्मी माना गया है। 'ब्रहार्वेवर्त पुराख' में कहा गया है कि जब विष्णु ने शिव से देवी को अपनी सहचरी बनाने के लिए कहा, तब शिव ने इनकार कर दिया और बड़े कड़े शब्दों में

१. मत्स्व० : १७६, ६ भीर भागे।

२. बराह० : श्रभ्याय १६।

३. ब्रह्मचै० : भाग २; ६४, ६२, १०० और आगे।

देवी की निन्दा की। उन्होंने बतलाया कि वह सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में बाधक है, वह योग का द्वार बन्द करनेवाली है, वह मोल की इच्छा की सालात् ध्वंसरूपिणी है, वह महान् स्त्रज्ञान फैलाती है, इत्यादि । इससे अपष्ट ज्ञात होता है कि इस रूप में देवी की उपासना को स्नरूपन्त गर्टित माना जाता था।

देवी के इस रूप की उपासना के विषय में पुरागों में जो कुछ कहा गया, वह वास्तव में तंत्र साहित्य के पुरक के रूप में है। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं पौराणिक युग में देवी की उपासना धीर-धीरे एक प्रथक मत का रूप धारण कर रही थी। यह मत शाक्त मत कहलाता था श्रीर इसके अनुयायी शाक्त कहलाने थे। इस मत का उद्भव विजातीय होने के कारण और उसके साथ जो कतिएय प्रथाए चल पड़ी थीं, उनके कारण भी, दीर्घकाल तक इस मत को मान्यता प्राप्त नहीं हुई । शान्तों ने अपने मत को मान्यता दिलाने का भरमक प्रयत्न किया। पहले तो उन्होंने आयों के श्रीत-अन्थों से ही अपने सिद्धान्तों की मामाशिकता सिद्ध करने का प्रयास किया और फिर उन्होंने अपने नये श्रति-प्रनथ तैयार किये। यह ग्रन्थ 'तंत्र' नाम से प्रसिद्ध हुए और शाकों के लिए उनकी वही प्रामाणिकता थी जो ब्राह्मर धर्म के अनुवायियों के लिए वैदिक और पौराशिक प्रन्थों की । ब्रह्मवैवर्त पुरास में इन तंत्रों का नाम लेकर उल्लेख किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि उस समय उनकी रचना हो चुकी थीं। परन्त जो तंत्र प्रन्य अब उपलब्ध हैं, वे अपेदाकृत अपरकालीन हैं. यद्यपि उनमें से अनेक प्राचीन प्रन्थों के नवीन संस्करण मात्र हैं. श्रीर उनमें बहत-कुछ सामग्री संचित है। इनमें में जो सबसे प्रमुख ग्रन्थ हैं श्रीर जिन्में सबसे श्रिधक मात्रा में प्राचीन सामग्री भी मिलती है, उनसे हमें पीराणिक युग में ऋौर उसके तुरन्त बाद के समय में शाक्त मत का जो स्वरूप वर्णित मिलता है, उसका अच्छा ज्ञान हो जाता है। इन प्रन्थों में रवभावतः देवी को सर्व-अंग्ठ देवता माना गया है और उसी के हर्द-गिर्द शाकों की समस्त उपासना केन्द्रित है। परन्त शैव मत का प्रभाव भी यहाँ तक दृष्टिगोचर होता है कि देवी को सदा शिव की सहचरी माना गया है। देवी के स्वरूप में भी, जो प्रायः कर ही रहता है. बहुत से अवंश शिव के कर रूप से लिये गये हैं। उदाहरणार्थ 'काली तन्त्र' में देवी के रबरूप का जो वर्णन किया गया है, वह शिव के कपालिन् रूप से बहुत कुछ मिलता है। उनका मुख कराल हैं, केश बिखरे हुए हैं, वह कपालों की माला से विभूषित है और हाथ में सदाक्रिज नरसुएड लिये हुए हैं । वह कृष्णवर्णा है दिगम्बरी है और श्मशान भूमि में विहार करती हैं। इस प्रकार वह प्रायः कपालिन शिव का स्त्री रूप ही हैं। इसके ऋतिरिक्त वह विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं, जिनके अलग-अलग नाम हैं: जैसे--'तारा' 'महाविद्या'. 'भवानी' इत्यादि । इनमें से प्रत्येक रूप के ऋपने-ऋपने विशिष्ट लज्जण हैं: बरन्त सब समान रूप से कर और भयावह हैं। 'प्रपंचसार तंत्र' में भी देवी का लगभग ऐसा ही

१. ब्रह्मवै० : साग १, ६, ६, और आगे।

२. ब्रह्मबै॰ : भाग १, ६, २२।

काली० : १, ३ और घाते।

४. ,, : अव्याव ३।

वर्गान मिलता है'। वहाँ उनका नाम 'त्रिपुरा' है। इस नाम से फिर शिव के स्वरूप के प्रभाव का संकेत मिलता है। अन्य तंत्र ग्रंथों में देवी के स्वरूप को एक दार्शनिक आधार देने का प्रयत्न किया गया है और यह प्रयत्न पुराशों के ढंग पर ही किया गया है। अन्तर केवल इतना ई कि यहाँ देवी को शक्ति के रूप में, जो सृष्टि का सक्रिय तत्त्व है, उस पुरुष से ऊँचा स्थान दिया गया है, जो अपनी शक्ति के कार्यों का एक निष्किय मानी मात्र है। इस दृष्टि से शास्त्रमत वेदान्त की अपेना मांख्य की विश्वति के अधिक निकट है। देवी का आदि स्वरूप कुछ तंत्र ग्रंथों में वर्णित उनकी उपल्य कि से प्रकट हो जाता है। यह विधि 'चक्षपुजा' कहलाती थी, जो छउने रिजिय रूपों में शाक उपासना की सामान्य विधि थी । अपने मूल रूप में अतिशय छानन्होंद्रे क और उच्छ खल 💴 जिल्हा इम उपासना के प्रमुख अंग होते थे। इसका वर्णन 'कुलार्णव' तंत्र में किया गया है'। कालान्तर में भी इसका प्रचार शाक्त मत के वामपञ्जीय अनुपारियों में बना रहा, जो 'वामा-चारी' अथवा 'वाममार्गी' कहलाते थे। इस उपासना में मैथून को जो महत्त्व दिया गया है. और पूजा के दौरान में उपासक जो मदमत्त होकर उच्छुखंल विलास में लीन हो जाते थे, इससे बिल्कुल रपष्ट हो जाता है कि यह देवी प्रारम्भ में एक उर्वरता-मध्यन्थी देवता थी। उसकी उपासना में यह सारी कियाएँ किसी दुर्भावना से अभिभत होकर नहीं की जाती थीं: अपित सच्चे और पूर्ण विश्वास के अधीन की जाती थीं कि इन कृतियों से धरती और पश्च-पिद्यां की उर्बरता बढ़ती है। अतः इन कृतियों का देवी की उपासना में उर विविध और महत्त्वपूर्श स्थान था। तन्त्रों में देवी का जो स्वरूप वर्शन किया गया है, उससे भी इस तथ्य की पृष्टि होती है। उदाहरुगार्थ कहा गया है कि देवी बहुषा अपने पति के साथ संभोग में रत रहती हैं और इस संभोग से उन्हें सबसे ऋषिक प्रसन्नता होती हैं। विसक्त यही बात देशीगोनिया की देशी 'इस्तर' के मध्यत्य में भी कही जाती थी। 'तंत्रराज तंत्र' उनका कामदेव के साथ साहन्त्रं भी इसी बात का दांतक हैं। परन्तु यह सब ब्राक्ण धर्म के सर्वथा प्रतिकत था तथा देवी को इस उपासना की निन्दा ऋौर अमान्यता का यही कारण था। श्वयं तंत्र प्रंथों में इस बात के अनेक संकेत मिलते हैं कि प्रारम्भ में इस शास्त्रमत की लोग बरा समकते थे न्त्रीर इसे मान्यता नहीं देने थे। शान्त न्नपने संस्कार लुक-छिप कर करने थे, जबकि वैदिक न्त्रीर पौराणिक संस्कार प्रत्यन रूप से किये जाते थे। इसका कारण यह हो सकता है कि शाकों को अपने पकड़े जाने और दिएडत होने का डर था। 'कुलार्खन तंत्र' में कहा गया है कि भगवान शिव ने तन्त्र का रहस्य ब्रह्मा और विष्णा को नहीं बलाया। इसका यह ऋर्थ लगाया जा सकता है कि इन देवताओं के उपासकों से शास्त मत की कोई

१. प्रयंचसार० : ६, मा

२. कुलार्खंद० : ८, ७३ और आगे।

३. काली : १, ३ इन्यादि ।

४. तंत्रराजः : ७, ११।

प्र. कुलाखीव० : २, ६; ३, ४-४ । तंत्रराष० १, ६ । कुलचूडामिण० १, १८-३१ ।

समर्थन नहीं मिला । एक अन्य स्थल पर शाकों का जो उपहास होता था ख्रीर उत्पर जो सिक्तवां की जाती थीं, उनका भी उल्लेख किया गया है । वाद में अपने मत के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए, और उसको सम्मानित बनाने के लिए, सांख्य ने जिस पुरुष तथा प्रकृति के सिद्धान्त का विकास किया था, उसका शाक्तमत में समावेश किया गया और देवी को पुरुष की शक्ति माना जाने लगा। उपासना-विधि में भी कुछ सुधार करने का प्रयत्न किया गया जिससे वह बाइन्य धर्म के अधिक अनुकृत हो जाय। यह स्थिति महानिर्वाण तंत्र में पाई जाती है, जो स्पष्ट ही बाद के समय का है । इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि जो मांस और नग्र-प्रतन्त में काम आये, उसको विधिवत् परिशुद्ध किया जाय। उच्छुंखल व्यवहार और अतिशय मद्यपान का पूर्ण निषेध किया गया है। इन सुधारों के फलस्वरूप शाक्तमत में दिव्य मार्ग का प्राप्तमंत्र हुआ, जिसके अनुयायियों का आचरण सर्वथा वैसा ही लोक-सम्मानित होता था जैसा ब्राह्मख धर्म के अनुयायियों का। उनकी उपासना-विधि भी परिष्कृत थी । इनके संस्कार भी खुक-छुप कर नहीं, अपित प्रत्यह रूप से किये जाते थे; क्योंकि अब उनको गुप्त रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई थी। महानिर्वाण तंत्र में स्थष्ट रूप से कहा गया है कि समस्त तांत्रिक उपासना प्रत्यह रूप से की जानी चाहिए ।

पुराकों में गकेश भी एक स्वतंत्र देवता के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं श्रीर उनकी उपासना भी अब अपनी विकसित अवस्था में दिखाई देती है। सूत्र-प्रत्थों में हमने देखा था कि इस देवता का आदि स्वरूप एक उपद्रवी 'विनायक' का था और सम्भवतः प्रारम्भ में वह रद्र का एक रूप था। पुराकों में हमें गकेश के इस प्राचीन स्वरूप के श्रीर रद्र तथा गकेश के प्रारम्भिक तादात्म्य के श्रीर संकेत मिलते हैं। 'मत्स्य पुराक्य' में ब्रह्मा ने गकेश को 'रिन्त्यक्यान' कहा है '। 'बराह पुराक्य' में इनका उल्लेख एक उपद्रवी जीव के रूप में किया गया है, जिसकी सृष्टि केवल इस उद्देश्य से हुई थी कि वह सदाचारी मत्यों के कार्यों में विध्न डाले। शिव ने गकेश को विनायकों का नेता बना दिया था श्रीर यह विनायक 'क्रूरहशाः' श्रीर 'प्रचरहाः' कहे गये हैं हैं । 'श्रीम्न पुराक्य' में कहा गया है कि गकेश को बद्धा, विष्णु और शिव ने मानवों को अपने उद्देश्यपूर्ति से वंचित रखने के लिए श्रीर साधारक्य रूप से उनके कार्यों में विध्न डालने के लिए उत्पन्न किया था '। विनायक-श्रस्त होने के दुधारिक्याम भी बताये गये हैं । सूत्रप्रन्थों में विनायकों का जो वर्कन किया

१. कुलार्ग्व० : २, ४।

२. ,, : २, ५१, ५२।

३. महानिर्वाखः ४,२०६ और मागे ।

४. ,, : ७, १५४ और आगे।

<sup>2 ,, :</sup> Y, UE !

६. मत्स्य० : १४४. ५०५ !

७. व्याह्र : २३, २७-२६।

प. अस्ति : अभ्वाद **२६६**।

गया है, यह सब-कुछ उसी के समान है। 'ब्रह्म पुरास्' के एक संदर्भ में भी गर्गेश का यही स्वरूप दिया गया है, जहाँ उनका एक दृष्ट जीव माना गया है जो देवताओं के यह में विष्न डालता है '। इस प्रकार गराहरा का विनायक रूप तो निश्चित हो लाना है। अब 'बराह पुराख' में कहा गया है कि इस 'बिनायक' को शिव ने उत्पन्न किया जो साचात् रुद्र ही है । अन्य पुरागों में भी गगेश को बहुधा शिव की विशिष्ट उपाधियाँ दी जाती हैं। उदावरस्मार्थ 'क्रास्ति पुरासा' में उनको 'विद्यान्तव' कहा सवा है, उनकी भुजास्त्रों में सर्प लिपटे हुए हैं स्त्रीर इसके लगाइ पर चन्द्र विराजमान है । 'ब्रह्मवैवर्त पुराख' में गरोश को 'ईश' की उपाधि दी गई है और उनको सिद्धों और योशियों का आ सार्य कहा गया है । यह भी शिव का ही विशिष्ट कार्य है। इसके विपरीत शिव की भी प्राय: गर्गेश की विशिष्ट उपाधियाँ दी जाती हैं। उद्गानगार्थ 'बाय प्राण' में शिव को 'गोन्डका' 'लम्बोदर' और दंष्ट्रिन्' कहा गया है '। 'ब्रह्म पुराल्' में भी गलेश की कुछ उपाधियाँ शिव को दी गई हैं। उपाधियों का यह ल्यारान-प्रशान स्पष्ट रूप से इन दोनों देवताओं के प्रारम्भिक तादात्स्य को सचित करता है। इसके अतिरिक्त प्राणों में हमें एक और प्रमाण भी मिलता है जिससे शिव और गर्गेश का प्रारम्भिक ताबात्म्य निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है। यजुर्वेद में हमने देखा था कि रुद्र का मृश्क के साथ साहचर्य किया गया था और मुक्त को उनका विशेष पशु माना जाता था। "तैत्तिरीय ब्राह्मण" में विधिवत इस मुक्क का शिव को समर्थण किया गया था। परन्तु वैदिक पुग के बाद कहां भी शिव के सम्बन्ध में मुक्त का उल्लेख नहीं किया जाता है। साथ ही इसके स्थान पर इषभ को शिव का विशेष वाहन बताया गया है। पुराखों में इस मयक का गयोश के साथ उसी प्रकार उल्लेख होता है, जिस प्रकार वैदिक साहित्य में उसका नद्र के साथ होता था "। इससे असंदिग्य रूप में यह सिद्ध हो जाता है कि स्वयं वैदिक रुद्र को ही एक रूप में विनायक माना जाता था, और इसी रूप में उनकी हस्तिमुख भी करियत किया जाता था तथा मुख्क को उनका विशेष पशु माना जाता था। स्टू का यही रूप आगे चलकर एक स्वतंत्र देवता के रूप में विक्रिमत हुआ, जो पहले 'विनायक' और बाद में 'गर्गेश' कहलाया। 'सीर पुराख' में एक स्थल पर स्पष्ट कहा गया है कि गखेश बास्तव में शिव ही हैं । अन्त में पराख ग्रन्थों में गुणेश को शिव का पत्र माना गया है। यह मम्बन्ध भी उनका प्रारम्भिक तादातम्य के पत्न में ही जाता है: क्यांकि देशकथाओं में इस प्रकार के सम्बन्ध वही सगमता

१. लहाः : ४०, १२६; ११४, ४ और भागे ।

२. बराइ॰ : २३, १४ और भागे (साबार्द्र स्थापर:)।

३. ऋस्ति० : ३४८,२६४

अ. अव्यक्ष्य : साग ३, १३, ४१ और आसे ।

प्र. वातुक : २४, १४७; ३०, १८३ ।

E. 英語 : ४0. (以)

७. .. : १११, १५ ब्रामादि ।

म. सीर॰ : ४३,४म।

में स्थापित हो जाते हैं। सूत्रप्रन्थों में हमने देखा ही था कि 'भव' ख्रीर 'शर्व' तक को, जो प्रारम्भ में रद्र के ही दो नाम थे, शिव का पुत्र माना जाने लगा था।

परागा में शिव और गणश के प्रारम्भिक तादातम्य के संकेत तो अवश्य मिलते हैं; परन्तु उसका यह अर्थ नहीं है कि इस तादातम्य का ज्ञान लोगों को उस समय भी था। पंगाणिक युग तक गर्णश ने पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र देवता का रूप धारण कर लिया था तथा उनको शिव और पार्वती का पुत्र माना जाता था। 'स्कन्द' के अनुसार ही शिव आरे गंग्रा के भी पिता-पुत्र सम्बन्ध का समाधान करने के लिए पौराणिक कथाकारों ने कथा-निर्माण के साधन को अपनाया था और इस प्रसंग को लेकर अनेक कथाएँ प्रचलित हो गई र्था। उपलब्ध पुराण बन्धों में बहुत सी कथाएँ पाई जाती हैं। 'मल्य पुराण्' की कथा के अनुसार एक बार पार्वती ने जिस चूर्ण से अपने शरीर को मला था, उसका एक खिलौना बनाया, जिसका निर हाथी के सिर जैंसा था। इस खिलीने को जब उन्होंने गंगा के जल में ह्वीया, तव वह प्रास्वान् हो गया और पार्वती तथा गंगा दोनों ने उसे ऋपना पुत्र माना। बाद में ब्रह्मा ने उसकी विनायकी का नेता बना दिया । 'वराह पुराख' में कथा इस प्रकार है कि जब पृथ्वी पर मब मानव पूर्ण सदाचारी हो गये और नरक खाली हो गया तथा यमराज को कोई काम करने को न रहा, तव देवतात्र्यों के अनुरोध पर भगवान् शिव ने गरोश को इसलिए उत्पन्न किया कि वह इन मानवों के कार्यों में विष्न डाले । शिव ने उसे ऋपना ही रूप दिया: परन्तु जब पार्वती उसे ऋतिराय स्नेह-भरी दृष्टि से देखने लगीं. तब शिव को ईर्ष्या हुई ऋौर उन्होंने इस नवजात देवता का शाप दे दिया कि वह हस्तिशिरः का निर, लम्बोदर और अन्य अंगविकार वाला हो जाय । इसके विपरीत 'लिंग पुराख' में कहा गया है कि जब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह कोई ऐसा जीव उत्पन्त करें जो सब विष्नों का नाश करनेवाला हो, तो शिव ने स्वयं गगोश के रूप में जन्म लिया।

अन्य पुराणों में जो कथाए दी गई हैं, वे कुछ भिन्न हैं और संभवतः कुछ बाद की भी हैं। 'अहावैवर्त पुराण' में विष्णु शिव को बचन देते हैं कि उनके पार्वती से एक पुत्र होगा जो सब विष्नों का नाश करनेवाला होगा "। तदनन्तर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर और शिव के आवाम पर पहुँचकर विष्णु ने शिव तथा पार्वती के सहवास को भंग किया। फिर स्वयं एक शिशु का रूप धर पार्वती की शय्या पर लेट गये, जहाँ पार्वती ने उन्हें पाया और अपना पुत्र कहकर उनका सहर्ष स्वागत किया। आगे चलकर कथा में कहा गया है कि जब पार्वती के निरन्तर अनुरोध पर शनि ने गणेश का लोर देखा, तब गणेश का लिर धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। इसपर विष्णु ने एक हाथी का सिर मैंगाकर उसके स्थान पर जोड़ दिया। इस कथा में गणेश को विष्णु का अवतार माना गया है और स्थान पर जोड़ दिया। इस कथा में गणेश को विष्णु का अवतार माना गया है और स्था ही इस कथा की उत्पत्ति वैष्णव-प्रभाव के अन्तर्गत हुई हैं।

१. मतस्य : १५४, ५०१ और आगे।

२. बराह० : श्राध्याय २३।

३. लिंग० : माग १, १०४-१०५ ।

४. इस० : समा ३, अध्याय ७-१।

सबक्छ देखते हुए पुरास्मा में गरोएश के स्वरूप की काफी स्तुत्य बना दिया गया है। शिव और पार्वती के श्वरूप में भी इसी प्रकार सुधार किया गया था। गरेश्श के श्वरूप की तत्कालीन ब्रावाण धर्म के अनुकृत बनाया गया। यारम्भ में उनकी उपासना इसक्षिए होती थी कि वह मनध्य के कायों में बाधा न डालें। इसके बाद उसको विक्रों का देवता माना जाने लगा और विष्न नाश के लिए उनकी पुत्रा की जाने लगी। इस स्थित से एक कटम स्त्रामें चलकर गरोश का विभनाशक देवता के रूप में कल्पना किया जाना एक स्वाभाविक बात थी । इस प्रकार गरोश, जो प्रारम्भ में एक उपद्रवी और ऋहितकारी देवता थे. अब एक रहर राज्य देवना हो गये तथा प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ में निर्विप्त पूर्ति के लिए उनकी पूजा होने लगी । उनकी पूजा की विशेष तिथि माध मास में शुक्लपन को चतुर्था थी। इस दिन की पूजा का कर्युन 'प्रशिव एका' में किया गया है? उनको जो उपहार दिये जाते थे, उनमें 'उल्कान्त' और विविध प्रकार के मिशन्त तथा धूप ऋादि होते थे । मिटाल उनका शिय उपहार था । 'ग्राप्त प्रस्तु' में उनकी साधारण उपाननार्शिय का भी विवरण दिया गया है । एक 'मण्डल' का निर्माण किया जाता था जिसे 'विष्ठमर्दन' अथवा 'विष्ठसुदन' कहा जाता था और इसके बीच भाग में गरोश की मृतिं की स्थापना की जाती थी। इससे अगले अध्याय में जा सम्भवतः बाद का है, गरोश का एक विशेष मंत्र भी दिया गया है जो उनकी पूजा करने समय जपा जाता था ऋौर जिसके साथ ही उन्हें उपहार भेंट किये जाते थे।

कालान्तर में गणेश की उपासना का भी एक स्वतंत्र मत बन गया। इस मत के अनुस्ति को भी श्रेंबों और वैष्णुबों के समान एक सम्प्रदाय बन गया। इन्हीं की तरह ये भी अपने आगाण्यदेव गणेश को सर्वश्रं के देवना मानने थे। यह लोग गाण्यत्य कहलाने लगे और इन्होंने अपने एक अनग पुराण का भी निर्माण कर लिया जो 'गणेश पुराण' के नाम से प्रसिद्ध है। इस पुराण के अनुसार गणेश ही विश्व के स्वधा, धर्ता और संहतां हैं । वह महाविष्णु है, सदाशिव हैं, महाशांक हैं और महाबद्धा हैं । केवल वही चिन्तन, जिससे इस एक गणेश के इन विभिन्न रूपों की सारभूत एकता की अनुभृति होती है, सच्चा योग है । आगो चल कर कहा गया है कि जिस प्रकार विष्णु अवतार लेते हैं, उसी प्रकार गणेश भी बारम्बार चोर करणा के लिए अवतार लेते हैं। विष्णु, शिव और अन्य सब देवता गणेश से ही प्रादुर्भृत होते हैं और अन्य में उन्हीं में विलीन हो जाते हैं । एक श्लोक में साम्प्रदायिक प्रवासत की कलक भी

१. सन्तिः ३१८, ८ और सार्गः

२. .. : अध्याय १७६।

३. ,, : मध्याव ११३।

४. गरोशः : १. २०-२मः ।

٧. . : ١ ٩ ٩٥-٩= ١

E. ,, : ?, २0 }

w. ., : 3, wi

मिलती है, और कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव के उपासकों का तो मोच-प्राप्ति के बाद भी पतन हो सकता है: परन्तु गरोश के सच्चे भक्तों को ऐसा कोई भय नहीं है ।

पौराशिक युग में क्षेत्र मत के सम्बन्ध में ऋन्तिम बात जो हमें देखनी है, वह है-शिव देवकथाएँ जिनका इस समय तक पर्श विकास ही खुका था। रामायरा महासारत में जी कथाएँ हैं. वह पराणों में अधिक विस्तृत रूप से दी गई हैं। इसका परिणाम यह हन्त्रा कि कहीं कहीं कथा का बारतिवक ऋर्य ही लग्न हो गया है। अनेक नई कथात्रा का भी प्रादर्भाव हो गया था और शिव तथा पार्वती के विविध रूपों को लेकर अनिगनत छोटे छोटे किस्से भी प्रचलित हो गये थे। इन सबके साथ यदि हम उन कथाओं को भी जोड़ दें, जिनका सम्बन्ध गरोश से था, तो शेव मत सम्बन्धी देवकथाओं का एक बहुत बड़ा भरडार हो जाता है। इन सबका विस्तृत विवेचन एक स्वतंत्र प्रन्थ के लिए एक ऋच्छा विषय वन सकता है। यहाँ हम कुछ प्रमुख कथात्र्यों को लेकर ही यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि उनमें शैवमत के श्वरूप और इतिहास के विषय में हमें क्या सामग्री मिलती है ? रामायण-महाभारतवाली कथा क्री का क्रम रखते हुए, हम पहले स्कन्द-जन्म की कथा को लेते हैं। यह तो हम देख ही चुके हैं कि कार्त्तिकेय अथवा स्कन्द को रामायण-महाभारत के काल में ही शिव का पुत्र माना जाने लगा था। प्रारम्भ में स्कन्द के पिता ऋगिन थे, इस बात की स्मृति प्रार्णी तक बिलकुल ल्रुप्त हो गई थी। एक-दो स्थानों पर इसका एक हलका-सा संकेत मिलता ती है : परन्त जहाँ तक स्कन्द-जनम की कथा का सम्बन्ध है, उसमें शिव को ही स्कन्द का जनक माना गया है। यह कथा ऋब एक बड़ी कथा का भाग बन गई है, जिसमें 'दच्यश-विध्वंस', 'शिवपार्वती-परिण्य' और 'मदनदहन' की कथाए भी सम्मिलित हैं। इस कथा के विभिन्न रूप भी हो गये हैं, जिनको दो श्रे शिया में बाँटा जा सकता है। पहली श्रे शी में कथा का प्रारम्भ देवताओं का अपनी सेनाओं के लिए एक सेनापित की खोज करने से होता है। महाभारत में स्कन्द-जन्म की कथा का जो मूल रूप मिलता है. उसका प्रारम्भ भी इसी प्रकार होता है। इस रूप में यह कथा 'वराह पुराख' में दी गई है । जब देवताओं को दानवों ने बार-बार पराजित किया, तब उन्होंने एक नया सेनापित इँडने का संकल्प किया और ब्रह्मा के परामर्श से वे शिव के पास गये। यहाँ तक तो यह कथा महामारत की कथा के अनुसार ही है: परन्तु इसके आगे वह एक नई दिशा में चलती है। शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और तत्काल अपनी शक्ति को संज्ञाब्य करके उससे एक देदीप्यमान देवता प्रादुर्भृत किया, जो अपने विशेष अस्त्र (शक्ति) को डाथ में धारण किये प्रकट हुआ। यह कथा स्पष्ट ही बाद की है और इसमें अपिन की कहीं भी चर्चा नहीं है। दूसरी श्रेणी की कथाओं का प्रारम्भ इस प्रकार होता है कि शिव और पार्वती जब दीर्घकाल तक सहवास में लीन रहे. तब देवतागण घवरा उठे।

१. गचेरा० : ६, १६।

२. मत्स्य० : ४, २६ ।

इ. बराइ० : २५, ५२ और आगे।

महाभारत में इस कथा का जो रूप है, उसके निकटतम सीर पुराख की कथा है ै। इसमें कहा गया है कि विवाहीयरान्त शिव-पार्वती के इस दीर्घकालीन महवास से समस्त विकास में ब्राट्यवस्था फैल गई। इससे देवतागरा संतरत हो गये. श्रीर विशेष कर तब जब नारह ने उन्हें बताया कि ऐसे बलशाली माता-पिता की मन्तान समस्त देवमग्रहल से ऋधिक शांकः शाली होगी। विष्णु ने भी देवतात्रों को यही चेतावनी दी। इसपर देवतात्रों ने पहले अस्ति को शिव-पार्वती के सहवास को भंग करने के लिए भेजा। परन्त पार्वती के सिंह की देखते ही अम्निदेवता जब भयभीत होकर भाग खड़े हुए, तब सब देवता मिल कर शिव के धास गये खीर उनसे अनुनय किया कि वह पार्वती से कोई मन्तान उत्पन्न न करें। शिव मान गये: परन्त् ऋपने वीर्य के लिए कोई उपयुक्त पात्र माँगा | देवताओं ने ऋग्नि को ही दिया | इससे आगे की कथा स्वयं शिवजी पार्वती से बताने हैं कि जब अग्नि उनके वीर्य को धारण नहीं कर सके, तब उन्होंने उसे गंगा में फेंक दिया। उसकी सहन न कर सकते पर गंगा ने भी उसे कृत्तिकान्त्रों को दे दिया, जिन्होंने उसे शरवण में रख दिया और वहीं स्कन्द का जन्म हक्या। इसपर पार्वती देवतात्रों को शास्त्रत रूप से निःसन्तान रहने का शाप देती हैं और यहीं कथा का ऋन्त होता है। 'ब्रह्मवैवर्त पुराण' में भी कथा लगभग इसी प्रकार है. स्वापि उसके दो भाग कर दिये गये हैं और दो निभिन्न स्थलों पर दिये हैं? | इसमें थोड़ा-सा वैष्णुव प्रभाव भी दिखाई पड़ता है; क्योंकि यहाँ देवता पहले विष्णु के पाम जाते हैं जो उन्हें शिव के पास जाने को कहते हैं। ऋन्य पुराखों में कथा कुछ ऋषिक बदल जाती है। उदाहरणार्थ 'बायु पुराण' में कहा गया है कि दिल-पार्वती के दीर्घकाल तक सहवास करते रहने से इन्द्र के मन में भय उत्पन्न हुन्ना, ऋौर उन्होंने ऋग्नि को उसमें विष्न डालने के लिए मेजा। अस्ति गये और शिव का बीर्य धरती पर गिर पड़ा! इसपर पार्वती प्रकृतित ही गईं और दएड-स्वरूप अभिन को उस बीज के धारण करने पर बाध्य किया । इसके बाद ऋग्नि ने उसे गंगा को दिया और गंगा ने उसे शरवण में डाल दिया, जहाँ स्कन्द का जन्म हुआ तथा कृतिकाली ने उसे पाला। अझाएड पुगरा में भी लगभग इन्हीं शब्दों में यह कथा कही गई है"। परन्तु 'मत्त्य पुराख्' में इस कथा का कुछ भिन्न रूप है"। देवताकों ने भयभीत हो अस्ति को शिव-पार्वती के शयनागार में भेजा जहाँ वह एक शुक्त का रूप धारण करके गये। परन्तु शिव ने उन्हें पहचान लिया, ऋौर क्रोध में ऋपना वीर्य उस शुक्र में डाल दिया। इस पर अपन का शुक-शरीर फट गया और शिव का तेज हैम की धारा के समान अखर उज्ज्वल वह निकला, और उससे कैलास पर्वत पर एक सरोवर बन गया। इस सरोवर वर न्नान करने कृतिकाएँ आई और जैसे ही उन्होंने पीने के लिए कुछ बूँदें एक कमलबल पर उठाई कि पार्वती ने उनको देख लिया और अपने पास बलाया । उन्होंने पार्वती को एक पुत्र देने का

१. सीरo : ६०-६२ )

र. ब्रह्मवै० : भाग ३, अध्याव १०२; साग ३, अध्याव १४।

३. वायु० : ७२,२० और आगे। ४. माग २. अध्याय ४०।

५. मास्य० : १६=, २६ और आगे ।

इस शर्त पर बचन दिया कि वह उसका नाम उनके नाम पर रखेंगी। पार्वती ने यह स्वीकार किया और उन एक जिन्हाओं को वे पी गईं। कुछ देर बाद उनके कहा से एक बालक उत्पन्न हुन्ना, जो पर्णुमुख था ऋौर शक्ति धारण किये हुए था। इस प्रकार इस कथा में शिव और पार्वती को स्कन्द का वास्तविक पिता बताया गया है। अतः स्पष्ट है कि इस समय तक अभिन के स्कन्द का पिता होने की स्मृति सर्वथा लुप्त हो खुकी थी। यह कथा अपने विकास की अन्तिम अवस्था में 'बड़ा पुराम्।' में मिलती हैं। इसमें उपर्युक्त दी अंगियों का सम्मिश्रण हो गया है। शिव पार्वती के दीर्घकालीन सहवास से देवता ह्यों के संजाम का विवरण उनके एक नये सेनापति की खोज करने के साथ मिला दिया गया है; परना पेसा करने में कथा में काफी छन्छ-उन्त भी कर दी गई है। यहाँ कहा गया है कि यह जान कर कि शिव की सन्तान ही देवसेनाओं के लिए उपयुक्त सेनापित हो सकती है. उन्होंने शिव की राईनी का विवाह कराया! विवाह के उपरान्त अति दीर्वकाल तक शिव और पार्वती सहवास करते रहे: परन्तु कोई सन्तान उत्पन्न नहीं की और इस बीच में तारक नाम के दानव का आतंक बराबर बढ़ता ही गया। यही कारण था जिससे देवगण संत्रस्त हो उठे. और उन्होंने अपन को शिव के पास उन्हें देवताओं की इच्छा से अवगत कराने के लिए भेजा । अनिन श्रक का रूप धारण कर शिव और पावंती के शयनागार में पहुँचे। परन्तु शित्र ने उन्हें तुरन्त पहचान लिया और ऋपना बीज उनमें डाल दिया। श्रीन उसको सहन न कर सके श्रीर गंगा तट पर उसे कृत्तिकाश्री को दे दिया। वहीं एकत्व का जन्म हुन्ना । पीराणिक समय में यही इस कथा का प्रामाणिक रूप माना जाता था, ग्रीर जैसा हम जपर देख आये हैं, कालिदास ने भी कथा के इसी रूप को अपने 'कुमार-सम्भव' काच्य का आधार बनाया था।

स्थाली कथा 'त्रिपुरदाह' की है। जैसा कि रामायण महाभारत में था, वैस ही पुरान ताम में भी इसको भगवान शिव का सबसे बड़ा कार्य माना जाता था। एक गृहत् महाकाव्य के लिए यह एक स्नत्यन्य उपयुक्त विषय है, स्रतः यह कुछ स्रचमें की वात है कि इसका इस रूप में संस्कृत के किसी महाकिव ने प्रयोग नहीं किया; यद्यि इन्होंने स्रपति इतियों के कथानकों के लिए समन्त रामायण महाभारत स्थाप पुराणों को छान मारा है। पुराणों में यह कथा सबसे बड़ी है स्रीर महाभारत में जो इसका रूप था, उससे बहुत स्थाप वढ़ गई है। जिसने इस कथा के इतिहास का स्थापन नहीं किया है, उसके लिए यह विश्वास करना कठिन है कि प्राचीन ब्राह्मण प्रन्थों की एक स्थाप्य देवकथा से इस बृहदाकार कथा का विकास हुआ है। सन्य कथाओं के समान इस कथा के भी विभिन्न रूप हो गये हैं। 'सीर पुराण' में जो कथा दी गई है, वह महाभारत की कथा के सबसे स्थिक निकट हैं'। तारकासुर के तीन पुत्रों ने बहा से वरदान के रूप में तीन नगर प्राप्त किये थे। इन तीनों को एक ही वाण से भेदनेवाले के स्वतिरक्त दूसरा कोई भी उन्हें जीत नहीं सकता था। तदनन्तर महाभारत में तो कहा गया है कि दानवों ने महान उपद्रव मचाना शुरू कर दिया।

१. ब्रह्म० : अध्याय १२८।

२. सीर० : अध्याय ३४ और आगे।

परन्तु यहाँ यह भी कहा गया है कि उन्होंने इन नगरों में ऐसे लोगों को वसाया जो पूर्वा काय से सदाचारी थे, जो वेदाध्ययन करते थे, शिव की उपासना करते थे खीर अन्य सब प्रकार सं आवर्ध जीवन वितान थे। यह इन्हों लोगों के सदाचार का पूरुप था कि डानव कांत्र ही गय, और उनके मुकाबले में देवता तेजहीन हो गये। अपना पद खो देने और दानवी डारा अभिभृत हो जाने के दर से देवता पहले विष्णु के पास गये, फिर शिव के तथा संस्थवतः शिव की अनुमति से विष्णु ने नास्त्र को एक 'मायी' का रूप अन्य अन्यों के नगरों में भेजां कि वह वहां के लागों को पथभ्रण्ट करें और इस प्रकार उनके पुरुष का हास हो जाय । विष्णु क्रीर नारव इस प्रयास में सफल हुए क्रीर तब शिव ने उन नगरा पर चढ़ाई की । जिस स्थ पर शिव चढ़े, उसका महाभारत की कथा के समान ही, विस्तृत वर्गान किया गया है। शिव के वहाँ पहुँचने पर तीनों नगर एक स्थान पर आ गये और शिव ने एक ही बाल से तीनों को भेदकर उनका ध्वंस किया ! 'लिंग पुराख' में इसी कथा का एक लेकिन लेकिन विद्या गया है । यहाँ यह बात स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होती है कि इस कथा से यह उपदेश दिया गया है कि सदाचार का कितना पुग्य होता है और उसमें कितनी शक्ति है तथा आचार-भ्रष्ट होने का कितना भीषण् परिग्णम होता है। शिव की महिमा का गान तो यह कथा करती ही है. और इस उद्देश्य से इसमें अनेक अवल अवल भी किये गये हैं। परन्त कल से दानवों का विनाश किया जाना-फिर ऐसे दानवों का जो कम-से-कम सच्चे शिव-भक्त तो थे ही- और स्वयं शिव का उनके नगरों को ध्वंस करना, ये बातें तत्कालीन श्रीवों को अधिय लगती होंगी। अतः इस कथा में फिर परिवर्तन किया गया और इसका यह दोष निकाल दिया गया। कथा का यह परिवर्तित रूप 'मत्स्य पुराख' में मिलता है'। यहाँ दानवों का नेता 'मयदानव' ऋषवा 'बाखासर' है, जो स्वयं शिव भक्त था, और उसका सारी प्रजा भी शिव की उपासना करती थी। परन्तु कालान्तर में ये दानव अभिमानी और उद्देशह हो गये तथा इस कारण उनका उचित दरहिवधान करने के हेत् शिव ने नारद को. उनके चरित्र की परीज्ञा लेने के लिए भेजा। इस परीजा में दानव सफल न हाँ सके। नारद के छलं में आकर उन्होंने कुमार्ग पर चलना आरम्भ कर दिया और इस प्रकार अपनी अवेयता को बैटे तथा उपद्रवी बन गये। ऐसी न्थित आ जाने पर ही शिव ने उनके विरुद्ध चढ़ाई की। जब बागासर को यह जात हुन्ना कि स्वयं भगवान शिव दानवीं को देशड देने के लिए ऋषि हैं. तब वह 'शिवलिंग' को अपने मस्तक पर रखकर, और शिव की महिमा का गान करता हुन्ना ऋपने नगर से बाहर निकल स्त्राया । उसकी प्रजा जिस दरह की ऋधिकारिशी बनी थी. वह सारा दएड अपने ऊपर लेने को तैयार हो गया। केवल उसकी एक ही प्रार्थना थी कि भंगवान् शिव में उसकी भक्ति अञ्च एण रहे । बाणासुर की इस अद्भुत भक्ति का परिचय मिलने पर और उसकी प्रवादनकता से शिव अति प्रसन्न हुए और बाखासुर को अनेक बरदान ही नहीं दिये, ऋषितु उसके तीसरे नगर को विध्वस्त करने का संकल्प भी छोड़ दिया। शेष दो

१. लिग॰ : माग १, प्रध्याय ७२।

२. मत्त्व० : अध्याव १२६-३२; अध्याव १८८ !

नगरों को उन्होंने पृथ्वी की श्रोर ढकेल दिया, जहाँ एक कलास पर्वत के निकट श्रीर दूसरा असरकाटक पर जा गिरा।

तीमरी कथा दक्ष-यश की है। पुराणों में इसके विभिन्न संस्करण मिलते हैं. श्रीर इनसे इस कथा के वास्तविक अर्थ सममते में हमें वड़ी सहायता मिलती है। इस कथा का सबसे पराना रूप सम्भवतः 'बराह पराग्' में है, श्रीर इसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। इससे शिव के प्रति जो विरोध प्रारम्भ में था ऋीर शिव की उपासना को जिस अनादर से देखा जाता था. वह साफ कलकता है। प्राणों के समय तक इसमें, शिव के पक्ष में, काफी हेर-फेर कर दी गई थी और लगभग सभी अन्य पुराणों में दक्ष-यज्ञ के विध्वस का सारा दीप दल के माथे मदा गया है। कथा के इन सब संस्करणों में ठीक-ठीक काल-भेद करना अत्यन्त कठिन है। हाँ, इनमें मान्यदाविकता का पुट जितनी मात्रा में पाया जाता है, उससे मीट तीर पर यह कहा जा मकता है कि इनमें से कीन-सी कथा ऋषेजाकत प्राचीन अथवा नवीन है। 'वाय पुराख' की कथा के अनुसार ' दल ने एक यज प्रारम्भ किया जिसमें उन्होंने शिव को नहीं बुलाया । इसपर 'दधीचि' ऋषि कृषित हो गये और दब से शिव को आमंत्रित न करने का कारण पृष्ठा। इसपर दब ने उत्तर दिया कि वह स्थारह रुद्रों को छोड़ कर और किसी रुद्र को नहीं जानते और वह यज्ञ का सारा सम्मान विष्णु को देंगे, जो यज्ञ के पति हैं। इसी बीच दच-पुत्री सती ने, जो शिव को ब्याही गई थीं, स्वयं भगवान् सं उनके न बुलाये जाने का कारण पृष्टा। इसपर भगवान् शिव ने उत्तर दिया कि देवता क्रों में तो यह प्राचीन प्रथा थी कि वे यज्ञ में उन्हें कोई भाग नहीं देते थे और वह स्त्रयं इस स्थिति से संतुष्ट थे। इस प्रकार यहाँ इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि दीर्घकाल तक शिव का उपासना को कोई मान्यता नहीं दी जाती थी। आगे चलकर कथा में कहा गया है कि सती के अनुरोध करने पर शिव अपना अधिकार पाने के लिए कुछ प्रयास करने के लिए राजी हुए। दल्ल को दराड देने के लिए उन्होंने एक भयंकर जीव-विरसद्ध की सृष्टि की। उधर सती के कोध से भद्रकाली की सृष्टि हुई, जो बीरमद्र के सहायतार्थ उसके साथ गई। शिव के रन्ध्रों से अनेक 'रुद्र' भी उत्पन्न हो गये ऋौर वे वीरभद्र के ऋनुचर बने। इस प्रकार दलसहित वीरभद्र यज्ञस्थल पर पहुँचा ऋौर जाते ही वहाँ सब को तितर-वितर कर दिया। उसने यज्ञ का विध्वंस किया और देवता श्रों को बन्दी बना लिया। उनके दयायाचना करने पर वीरमद्र ने उनसे शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। अन्त में स्वयं उच्च ने शिव की आराधना की और तदनन्तर वह परम शिव-भक्त हो गये। सौर ऋौर ब्रह्म पुराशों में विलकुल इन्हीं शब्दों में यह कथा कही गई है । 'लिंग पुराण' में इसकी कुछ संद्येप से कहा गया है । अन्य संस्करकों में यज्ञविध्वंस स्वयं भगवान् शिव करते हैं। इसका कारण यह बताया गया

१. बायु० : २०, ८१ और आगे।

२. सीर॰ : ७, १० मीर मार्ग ; ब्रह्म० ३६-४०।

३. लिंग० : भाग १, अध्याव १००।

है कि दक्ष द्वारा शित्र का अनादर सती को असबा हुआ। और उन्होंने यहारिन में कुट कर अपने प्राम्य त्याग दिये । इस रूप में यह कथा 'बढ़ पुराख' के एक अन्य आध्याय में भी दी गई है 1 | यहाँ कथा इस प्रकार है कि दक्त ने जब भगवान शिय की अपने यहा में नहीं दुलाया, तब उनकी बड़ी पत्री सती ने इसका कारण प्रछा । दस ने कड़ा कि वह शिव के शत्र हैं; क्योंकि किसी पूर्व अवसर पर शिव ने उनका यथीचित सम्मान नहीं किया था और वह उनके अन्य जामानाओं की बगवरी करना चाहते थे. जीकि सबके सब प्राचीन विधियों की माननेवाले महर्षि थे। उन्न के इस कथन से पता खलता है कि शिव की उपासना को परभवरा के विरुद्ध और प्राचीन बाह्यण धर्म के प्रतिकल माना जाता था। सती ऋष्ने पति के इस घोर ऋषमान को सहन न कर सकी और इस ऋस्तिम प्रार्थना के साथ कि अगले जन्म में भी उनके पति शिव ही हों, अभिन में दूद पड़ी। इस दुर्घटना की सूचना जब शिव को मिली तब वह कोच से भर गये । उन्होंने यज्ञस्थल यर यह चवन दलयज का विध्वंस किया और दल तथा अन्य उपस्थित देवताओं तथा ऋषियां को शाप दे दिया। इस पर दक्त ने भी शिव को प्रतिशाप दिया। अन्त में ब्रह्मा ने दोनों को शान्त किया श्रीर दक्त ने भगवान शिव का उचित सम्मान कर उन्हें श्रंष्ठदेव माना। इस रूप में यह कथा लगभग इन्हीं शब्दों में 'ब्रह्माएड पुराण्' में तुहराई गई है '। स्वयं 'ब्रह्मपुराण्' में भी यह एक बार ख़ीर दी गई है । यहां केवल इतना ऋन्तर कर दिया गया है कि यज्ञ-विध्वंस होने के उपरान्त उपरिथत देवतास्त्रों ने विष्णु से साहास्य याचना की स्त्रीर विष्णु ने अपने चक़ से शिव पर स्नाक्रमण किया। परन्तु शिव उस चक्र को ही नियस गये और देवतागरा पुर्गारूप से परास्त हुए । अन्त में दक्ष ने शिव की स्तृति की और विष्णु ने भी उनकी आराधना की तथा अपना चक्र बायस पाया। कथा के इस ा निर्मा में स्वर्ष ही होव-सम्प्रदाय के किसी अनुयायी का हाथ है।

भगवान शिव के सम्बन्ध में जो अन्य कथाएँ रामायण महामारत काल मे प्रचलित थीं, वे भी पुराणों में अधिक विस्तृत रूप में दी गई हैं। शिव के विषयान की कथा सब आवश्यक अंशों में रामायण महाभारत की कथा के समान ही है और सब पुराणों में उसका लगभग एक ही रूप हैं। शिव की श्रीवा का वर्णा किन्होंने हालाहल के गुजरने के कारण ही हुआ बताया गया है। उसका नीलवर्ण देवताओं को इतना प्रिय लगा कि उन्होंने शिव से प्रार्थना की, वह उस विष को वहीं रख लें। शिव ने ऐसा ही किया और इस प्रकार वह 'नीलकरुठ' हो गये। 'मत्स्य पुराण' में यह कथा कुछ वदल कर कही गई है। यहां गुरूर-मन्थन का कारण यह बतलाया गया है कि शिव ने अमुरों के आचार्य शुक्ष को 'संजीवनी' बूटी दे रखी था। उस संजीवनी से युद्ध में मारे गये दानव किर जीवित हो

<sup>?.</sup> ज्ञा : अध्याव ३४ :

२. हहाविड० : भाग ?, व्यथ्याव १३।

३. प्रदाः : सम्बाद १०१।

४. वायुः : ५०, ४६ और कारो । महातद्य मात्र १, अःशह २५ । सन्त्यः अर्थः २४

इत्या दे ।

उठते थे 1 कथा में एक श्लीर परिवर्तन यह किया गया है कि सागर से हालाहल को सबसे पिट्टले निकला हुआ पदार्थ नहीं बताया गया है। कहा गया है कि जब सोम, श्ली, उच्निश्रवा, कौस्तुभ श्लीर पारिजात सागर से निकल श्लाये, तब उनके बाद सागर के स्त्रीर मथा जाने के कारण उसमें से हालाहल निकला। इसे यहाँ 'कालकूट' कहा गया है, स्त्रीर यहाँ इसका मानविक्ता भी हो गया है; क्योंकि इस कालकूट के परामर्श से ही देवता स्त्रों ने शिव से इसे ग्रहण करने की प्रार्थना की थी।

इसके बाद महन दहन की कथा है। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, यह ऋब एक बृहद्कथा का श्रंग बन गई थी। इसका भी सब पुरागों में लगभग एक सा ही रूप हैं । ब्रह्मा के आदेश से देवताओं ने शिव का पार्वती से, जो पिछले जन्म की सती थीं, विवाह कराने का प्रयास आरम्भ किया, ताकि इनसे जो सन्तान हो, वह उनकी सेनाओं का नेतृत्व कर सके। पार्वती भी शिव को फिर वर रूप में पाने के उद्देश्य से तपस्या कर रही थीं। देवताओं ने कामदेव को, शिव का ध्यान च्युत करने और पार्वती के प्रति उनमें अनुगाग पैदा करने के लिए भेजा। परन्तु जैसे ही कामदेव ने ऋपना बाग्य संज्ञित किया, वैसे ही भगवान शिव ने ऋपने चित्त को किंचिन् विद्धुव्य जान ऋपने नेत्र खोले और सामने कामदेव को देखकर कोध से भर गये। उसी च्या उनके तृतीय नेत्र से एक ज्वाला निकली, जिसने काम को वहीं मस्म कर दिया। बाद में पार्वती के ऋनुनय से ऋथवा, जैसा कि कुछ पुरागों में दिया गया है, विरहव्यथिता कामपत्नी रित पर दया करके, शिव ने काम को फिर जीवित कर दिया; परन्तु श्रंग का रूप उसे नहीं मिला। तभी से काम 'ऋनंग' कहलाता है।

'अन्धक' वध की कथा में, शिव का क्रूर रूप दृष्टिगोचर होता है । इस कथा में सबसे बड़ा विकास यह हुआ है कि अब शिव का मातृकाओं से साहचर्य किया गया है; जो सम्भवतः स्थानीय विवेदताः थीं। 'अन्धक' के वध का कारण उसका देवताओं से द्रोह ही नहीं था, अधितु यह भी था कि उसने एक बार स्वयं पार्वती को हर ले जाने की चेष्टा की थी। जब युद्ध आरम्भ हुआ तब अन्धक के शरीर से रक्त की गिरी प्रत्येक बूँद एक नदा अन्धक बना जाती थी। इस प्रकार अन्धकों की एक सेना तैयार हो गई, जिससे देवताओं की सेना संकट में पड़ गई। इसका प्रतिरोध करने के लिए शिव ने माहेश्वरी देवी की सुष्टि की और साथ ही अनेक छोटी-मोटी देवियों को उत्पन्न किया, जो अन्धक के रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही चाट लेती थीं। इसके बाद शिव ने सहज में ही अन्धक का वध कर दिया।

नई कथान्त्रों में सबमें महत्त्वपूर्ण वह कथा है, जिसमें शिव-लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, यह बताया गया है। जिंगोजना के प्रारम्भिक स्वरूप तो रामायण-महाभारत के

१. मत्स्य० : अध्याय २४६-२५०।

२. मन्स्य० : १५४, २४७ और आगे ; सीर० अध्याय १५३ ; ब्रह्म**० अध्याय ७१** ःस्यर्गद ।

३. मत्यकः १७९. २ और वागे ; बराइकः अध्याय २७; सौरकः अध्याय २६।

समय में ही द्वारत हो गया था। पुराणों के काल तक 'लिंग' शिव का खर्बमान्य और सम्मानित प्रतीक बन गया था तथा उसकी उपासना दीर्घकाल ने स्थापित हो सुकी थी। परन्त, यह शिव-लिंग मूल रूप से जनने दिल सम्बन्धी था । इसका शान पौराखिक युग में भी था: क्योंकि अनेक प्रसंगों में इसको सार्ष रूप से शिव की जननेद्विय कहा गया है। उदाहरणार्थ 'बाय पुराण' में जब शिव विष्णु और ब्रक्षा के समझ प्रकट होते हैं, तब उनकी 'ऊर्थ्वमेद्र' अवस्था में बताया गया है '। क्रिकिट की कथा में भी ' शिव की जन-नेन्द्रिय की खोर फिर ध्यान खाकर किया गया है खीर स्पष्ट रूप से यह बहा गया है कि यह शिव की जननेन्द्रिय ही थी, जिसकी लिंग रूप में उपासना होती थी। इसी कारता लिंगो,यस्ति की कथा में इसकी उपासना का समाधान अन्य उपायों से किया गया है और शिवलिंग के उनने किए सम्बन्ध को लक्ष करने की चेष्टा की गई है। असंगवश इसी कथा हान हिंद को दिल और ब्रह्मा से बड़ा सिद्ध करने का भी प्रयास किया गया है। यह कथा भी ऋपने ऋष्वश्यक ऋंशों में सब पुराखों में लगभग एक सी ही है। परन्तु विश्वार की बातों में काफी विभिन्नता भी पाई जाती है "। एक बार बना छीर विष्णु में यह विवाद खड़ा हो गया कि उनमें से कीन सर्वश्रेष्ठ है ? उस समय भगवान शिव एक लिंगाकार अमिनतम्भ के रूप में उन दोनों के समज्ञ प्रकट हुए और उनको इस स्तम्भ की और छोर का पता लगाने को कहा । विष्णु नीचे की ऋोर गये ऋौर ब्रह्मा ऊपर की ऋोर: परन्त कोई भी उस स्तम्म का अन्त न पा सका। अन्त में हार कर दोनों लीट आये। तब उन्होंने भगवान शिव को की सर्वश्रेष्ठ माना और उनके 'लिंग' रूप का पर्धाचित सम्मान किया। इस कथा का जो रूप 'लिंग प्रारा' में दिया गया है, उसमें शिव-लिंग का उत्कर्ष अपनी चरम सीमा को पहँचता है। इसके अनुसार तो अभिनतस्म विष्य और बढ़ा के सामने प्रकट हुआ था, उसमें से सहसी ज्वालाएँ निकल रही थीं, जी प्रस्तवास्त्र के समान देदीप्यमान थीं। उस ऋश्निश्नश्म कान कोई ऋदि था.न मध्य और न अन्त । जब बुका और विष्णु हार कर लीट आये, तब इस लिंगाकार अभि सरमा में एक 'स्रोम्' का चिह्न प्रकट हुआ और इसका सब देवताओं ने प्रस्तव के रूप में स्वागत किया। इस प्रकार शिव-लिंग की उपासना का समाधान और समुत्कर्प किया गया। इस कथा में जिस प्रकार से लिंग की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, उससे लिंग का जननेन्द्रिय-सम्बन्ध बिलकल ही छिप जाता है। फलस्वरूप पुराग्रकाल के उपरान्त हम देखते हैं कि लिंग का इस खादि-स्वरूप को लोग बिलकुल ही भूल गये।

पुराणों में पाई जानेवाली ऋन्य नई कथाओं का प्रासंगिक उल्लेख तो हम ऊपर कर ही चुके हैं।

१. बायु० : २४, ५६।

२. ब्रह्मारह०: भाग १, अध्याय १२७: अध्याय ५५, १०१ ।

३. वायु० : २४, ३२ जीर जागे ; अध्याय ४४ । ब्रह्मायड० भाग २, अध्याय २६ । सीर०६६, १८ जीर जागे । ब्रह्म० अध्याय १३४ । लिग० अध्याय १७ ।

पौराणिक साहित्य का निरीजण समाप्त करने से पहले हमें जिस बात पर विचार करना है, वह है - शैवमन का अन्य मतों के नाथ सम्बन्ध। 'पुराण अन्धी' की रचना के साथ भारतीय धर्मों के इतिहास में उस निर्माणकाल का अन्त होता है, दिसमें -- वैदिक कर्मकारड के हास के बाद-वे विभिन्न विचार-वाराएँ, एएलना-विविधां और धार्मिक सिद्धान्त प्रचलित हुए थे, जिन्होंने धीरे-धीर स्पष्ट और संगठित मतों का रूप धारण किया। यह सब मत एक ही समय में, एक ही प्रदेश में और एक ही जाति में साथ-साथ विकसित हो रहे थे। अतः यह स्वाभाविक ही नहीं: परन्त अवस्यंभावी भी था कि पर्याप्त मात्रा में इनका एक इसरे के ऊपर पारस्परिक प्रभाव पड़ा हो और इनके हा चार विचारों में भी काफी काशन प्रशान हुआ हो। इस काल में इन सब मतों का एक विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन वास्तव में अत्यन्त अभीप्ट है: क्योंकि इससे एक ऐसी प्रष्टभूमि तैयार हो जायगी, जिससे इस काल के बाद के धार्मिक विकास की समझने में हमें बहुत सहायता मिल सकती है। परन्तु, यहाँ हम इस समस्या का केवल एकांगी ऋष्ययन ही कर सकते हैं। केवल शेव धर्म को लेकर हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि इस समय में शैवमत का अन्य मतों के प्रति क्या रवेया था और इसका उनपर अथवा उनका इसपर क्या प्रभाव पड़ा? के सबसे निकट जो मत था - वह था विष्णुव मत । ये दोनों एक ही बेदोत्तर ब्राह्मण धर्म की दो प्रमुख शाखाएँ थीं और इन दोनों का केन्द्रीय सिद्धान्त वही एक मित्तवाद था। इन दोनों मतों के इस निर्माण काल में पारस्परिक सम्बन्ध कैसा रहा, इसका कुछ आभास हमें ऊपर मिल चुका है। हमने देखा था कि इन दोनों मतों के अनुयायी अपने-अपने स्राराध्यदेव को सर्वश्रेष्ट मानते थे। हमने यह भी देखा था कि इस एकेर्यन्यार की मध्य करने के फलस्वरूप शिव और विभए की एक ही ईश्वर के दो नाम माना जाने लगा था । कम-से-कम इन दोनों नहाइल विश्वों में जो विवेकशील थे, वे तो ऐसा ही मानते थे। जन राज्यारण की भी इस तथ्य का ऋछ आभास अवश्य था; क्योंकि इस तथ्य को समकाने के लिए इसका अनेक प्रकार से सुराम और लोक्ट्रचित रूप दिया जा रहा था तथा 'त्रिमृतिं' ऋथवा शिव और विष्णा की संयुक्त प्रतिमाएँ बना कर इसका मूर्व रूप दिया जा रहा था। सामान्यतः इन दोनों मतों के छन्याचियों के पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे थे ऋौर इसका सबसे बड़ा प्रमार विष्णु अथवा दिव-सन्दर्भ पुराख अन्य हैं, जो शिव और विष्णु दोनों का ही माहात्स्यवान करते हैं। वास्तव में यह पुराण-प्रनथ उस समय के वैसे साधारण मनुष्यों की धार्मिक मान्यतात्रों को बड़ी सुन्दरता से प्रतिविम्बत करते हैं, जो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, और जो आचारार्थ शैव अथवा वैभएव मतावलम्बी होने पर भी दूसरे मत के आराध्यदेव का सम्मान करते थे; क्यांकि वे समक्तते थे कि वह भी वही देवता है जिसकी वह स्वयं एक भिन्न नाम से उपासना करता है।

परन्तु इस तस्वीर काएक दूसरा रख भी था। हमने ऊपर देखा है कि जब यह प्रश्न उठा कि विध्यु और शिव में से किसको बड़ा माना जाय, तब इन दोनों देवताओं के उपासकों के लिए दो मार्ग खुले थे और उनमें से एक यह था कि वह एक दूसरे के दावों को मानने से साफ इनकार कर देते। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों ही मतों के अनुवाधियों में से कुछ

बहुर देखियों ने देना दिया भी । इन सोगी के ग्रान्तिय के चित्र हमें प्राप्त करें के उन भागों में मिलते हैं, जहाँ हम शीव और वैप्युव मतीं में पांडर किए मेद के अधम संकेत पाते हैं। उन्हरराहर्य कुछ स्थलों पर एक देवना का दूसरे की अपेक्षा अधिक उत्कर्ष दिखलाया गया है। यह इस साम्प्रदापिक भेद की प्रश्ती काल है। शिव के सम्बन्ध में तो लिंदी-वर्ष्ट की कथा में ही यह भेद मलक जाता है, जहाँ कहा गया है कि विष्णा ने शिव की श्रेष्टता की माना और उनकी आराधना की। र महाराज्य का में भी वही बात यादे आती है: क्योंकि वहाँ भी एक स्थल पर कृष्ण शिव की महिमा का गान करते हैं और उनकी आराधना भी करते हैं। इसके ऋतिरिक एउंग अर्थों में अनेक संदर्भ भी ऐसे हैं, जिनपर श्रीव संज-दायिकता का प्रमान है और जिनमें शिव की विष्णु से बड़ा माना गया है। 'सीर पुरासा' में हरा गरा है कि कुम्मा ने अपना चक शिव से पाया था'। बिहा पुरामा की एक कथा में शिव विष्णा का चक्र निराल जाते हैं और इस प्रकार अपनी ओखता का प्रमाश देते हैं। इसी पुराश में एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि राम ने गोमती नदी के किनारे शिव की पूजा की थी। 'ंग पूरा' में अनेक स्थलों पर विष्णु को शिव की पूजा करते हुए अथवा शिव के माहात्म्य का बखान करते हुए बताया गया है<sup>3</sup>। इसके विषयीत विश्वाब प्रयुख विष्णा को शिव की अपेता बड़ा मानते थे। 'बद-वैवर्त' पुराण में कहा गया है कि शिव विध्या में से ही प्रकट हुए और वे विष्णुभक्त थें। एक अन्य अध्याय में शिव विष्णु का गुणगान करते है और वैष्एव भक्तों को बरदान देते हैं । विष्णुलोक को शिवलोक से ऊँचा माना गया हैं। विष्णु का इस प्रकार शिव से ऋषिक उत्कर्ष करने की प्रक्रिया में शैव कथा छैं। यह भी बैध्याव रंग चढ़ा दिवा गया है। उटाहरग्यार्थ 'बहर्बवर्त' पुराख में रांगावरस्य की कथा में भगीरथ को विष्णुभक्त कहा गया है, खीर वह कुष्ण की उपासना करते हैं। कुष्ण की ही बार्यना पर गंगा प्रस्ती पर उतरने को राजी हुई "। 'र रेज जन्म' की कथा में भी' ख़िल श्रीर पार्वती पुत्र-प्राप्ति का वर पाने के लिए विष्णु की स्नागधना करते हैं स्नार स्वयं रखेश की भी विष्णु का ही अवनार मात्र कहा गया है।

्रा प्रत्यों में कुछ ऐसे भी संदर्भ हैं, जहां वैष्णव और शैव मतों का यह सांध्रदायिक मेद कुछ अधिक उम्र रूप धारण करता हुआ दिखाई देता है। इसमें शैव मनाइकारी ही अग्रसर रहे मतीत होते हैं; क्योंकि शैव पुराणों में ही यह सांप्रदायिक करकियान अधिक मात्रा में दिखाई देती हैं। उदाहरणार्थ, 'मत्स्य पुराण' में कहा गया है कि विष्णु की माया से

१. सीर० : ४१, १४५ और आगे ।

२. ब्रह्म० : अध्याय ३३।

३. लिंगः : माग १, २१, ४४, ६१ इत्यादि ।

४. ब्रह्मवे० : ३.६।

५. ,, : मान १, अध्याव १२।

६. ,, : भाग २, अध्याव २।

७. ., : भाग २, अध्याय १०।

द. ., : भाग ३, अध्याय ७-६ ।

विमोहित अज्ञानी जन ही भगतीथ की महिमां को नहीं जानते. जो शिव की प्रिय हैं। वीय प्रांगा में दक्ष-यज्ञ के प्रसंग में दक्ष अपने अपको विष्णाभक्त और शिवद्रोही क्तांति हैं। परन्तु 'मीर पुरासा' में हमें प्रथम बार शैव और बैध्सव मतों के बीच रपष्ट विरोध के चिह्न पाने हैं। सौर पुरासा उतना ही शिवपक्षी है, जितना कि 'ब्रह्मवेवर्त प्ररोस' विश्वप्रकी है। इस प्राण में समस्त अहीवों की निन्दा की गई है कि वे यम के अधिकार में हैं. और शैव यम के अधिकार से परे हैं। इस पुरागा में और 'लिंग पुरागा' में अशैवों के प्रति असहि-भएता की सलक भी दिखाई देती है। इन दोनों में ही उपमन्य की कथा के प्रसंग में सच्चे श्रीव को शिव की मिन्दो करकेवालों को मार डालमें का आदेश दिया गया है"। यदि किसी राजा के राज्य में कोई प्राव्यापी भी शिव की निन्दा करता है तो उसके सारे पूर्वज घोर नरक की यातना भोगते हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति रखनेवाले कट्टरपंथी लोग यदि बैण्एवमत के प्रति है प रखते हो ती कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। 'सौर पराण' में एक ऐसी ही शिव-भक्त कहती है कि विषेश की भाषा से विभीहित मृद्जन उस शिव की महिमा को नहीं पहचानते, जिससे ब्रह्मा और विष्णु समेत सब देवताओं की उत्पत्ति हुई हैं। शिव भीर विष्णा की समता की बात कहना सरासर विषम है: क्योंकि भगवान शिव के अनुप्रह ही से तो विष्णा ने वैकुण्ठ का आधिपत्य पाया था"। जो शिव और विष्णा की समता की चर्चा भी करता है, वह असंख्य युगों तक गन्दगी में रेंगनेवाले कीडे के रूप में जन्म लेता है और जी शिव की विष्णा से हीन मानता है, वह तो साद्मात चाएडाल है, जन्म से न सही; परन्तु कर्म से जो कि उससे भी बहुत बुरा हैं। शैव और वैष्णव मतों का इस परस्पर द्वेप का सबसे स्पष्ट उदाहरण राजा 'प्रतर्दन' की कथा है'। यह राजा एक सच्चा शिव-भक्त था क्रीर इसकी सारी प्रजा भी शैव थी। इन सबके सदाचार के फल-स्वरूप इनके पूर्वज भी तर गये, नरक शीघ ही खाली हो गया और यम के जिम्मे कोई काम करने को न रह गया। ऐसी डालत देखकर इन्द्र ने एक 'किन्नर' को राजा 'प्रतर्दन' की प्रजा में 'विधर्म' फैलाने के लिए भेजा । यह किबर 'प्रतर्दन' की प्रजा में आकर उन्हें विष्णु की उपासना की ओर प्रेरित करने लगा और अपने इस दुष्प्रयत्न में यहाँ तक संफल हुआ कि राज-सभा तक में कुछ लोग उसके द्धित प्रचार से प्रभावित हो गये। 'उसने स्वयं राजा के सीमने अपने वर्क प्रस्तुत किये और रिशेशासना की निन्दा तथा विष्णु की उपासना की प्रशासना की।

१. मास्य० : १६३, ५६।

२. वायु॰ : ३०, ८१ और आगे।

इ. सीर॰ : ६४,४४ I

४. ,, : ३६, ३३। लिंग० माग १, अध्याय १०७।

٧. " : ३८,६४।

६. ,, : ३८, १६।

७. ., : ३५,६६।

π. " : ¥ο, ₹ξ-₹७ !

**ቒ. ,, : ₹**፰, ६४ |

गण प्राप्त कुद्ध हुआ; परन्तु उसने बड़ी जगाशीलना से काम लिया और इस समस्या पर निर्माय देने के लिए एक धर्म-सभा बुलाई। परन्तु उसी समय सम्भवतः इन्ह का आदेश कार - कि आमंत्रित सदस्यों की बुद्धि में प्रवेश कर गया, जिसके फलस्वरूप सन्ता में खलवली मच गई और कोई निर्णय न हो सका । इसका फल यह हुआ कि अनेक सोग नास्तिक हो गये। राजा ने अभी तक 'किसर' की दृष्टता को नहीं जाना, और यह मन में बहुत दुखी हो गये । इस बीच जो लोग सद्धमं के पथ से हिम गये थे, उनके पूर्वज स्वर्ध-च्यत हो गये । संयोगवश विष्णा ऋपनी महानिद्रा से जागे और ऋपने मुख से शिव की सर्वश्रं इता की घोपवा की । अन्त में देवताओं ने भगवान शिव को सारी परिवर्त से अवगत कराया और तब शिव ने राजा 'यतर्दन' को सक्या जान दिया कीर को इस प्रदा अनर्थ के दोषी थे, उनको दशह देने की अनुमति दी। तब राजा ने विखर और उसके फनगरिको को प्राया-दंड दिया । श्रीको स्थीर विष्याची की ग्रारम्पनिक सुरुक्तार से दर होने पर भी इस कथा से उन जुल कि की मनोबृत्ति का लाह पता चलता है, जिनके द्वारा इस साम्प्रदायिक इन्द्र का सुत्रपात हुआ और इसके फलस्करप ही सकता है. इनमें कही-कहीं संबर्ध भी हका हो। इस संबर्ध का एक संकेत हमें 'उ ' एन्निट की कथा में मिलता है जो पहली बार महाभारत में दी गई है । पुराणकारों ने इस कथा का प्रयोग शिव के ऊपर विष्णु का उत्कर्प प्रकट करने के लिए किया। विष्णु और ब्रह्माएड पुराशों में यह कथा लगभग एक ही तरह से कही गई है '। 'ऊपा' का पिता 'वासासर' परम शिव-भक्त था. और जब उसे कृष्ण के विरुद्ध लड़ना पढ़ा तो भगवान शिव उसकी सहायता के लिए आये और कृष्ण और वास का युद्ध विष्णु और शिव के महासंघर में परिस्तृत हो गया। अन्त में शिव की पराजय हुई और उन्होंने विष्णु से 'बागासुर' को झमा कर देने के लिए बिनती का: क्योंकि बारा उनका सबा और परम भक्त था। जिस रूप में यह कथा श्राब पाई जाती है, उसका श्रान्त विष्णु के इस मित्रतापूर्ण कथन से होना है कि वह और शिव तो बास्तव में अभिन्न हैं। इस प्रकार इस कथा को उस समय प्रचलित धार्मिक भावनाओं के अनुकूल बना लिया गया है। परन्तु इसकी मुख्य कथा में हमें श्रीव और वैष्णुव मतावल स्वियों के परत्पर संघर्ष का आमास मिलता है, जिसमें वैष्णुकों ने अपने-आपको विजयी बताया । इसके दिलीत रौदों ने नसिंह और शरभ अवतारों के रूप में विज्ञा हीर दिव के बढ़ की कथा का विकास किया, जिसमें शिव विभ्यु पर विजय पाते हैं। यह कथा 'लिंग पुराग' में दी गई है '।

वैष्णव मत को छोड़कर अन्य मतों के प्रति सैवों का क्या रवेंगा था, इस विषय में पुरारहों में हमें बहुत-कुछ पता नहीं चलता। जहाँ-तहीं असेंवों की निन्दा की गई है और शिक्र मिलकों के प्रति अगिशापुरा प्रकट की गई है, वह प्रसंग हम उत्पर देख ही चुके हैं। इसके अनिरिक्त सीर पुराया में उन लोगों की गयाना भी की गई है, जिनकी शीव

१. महाबारतः समा० ४०, २४-२६।

२. विभार : मान ४, क्रथाच ३१; ब्रह्मावड० साम १, प्रायात २०४

**ই. জিন০ : মান ই.** ছাড়াল (2-(মু চ

विधमीं मानते थे '। इनमें 'चार्वाक,' कौल, कापालिक, बौद्ध श्रीर जैन भी गिनाये गये हैं। इन मतों के साथ शैवमत का भेद वैष्णवमत की अपेदा बहुत अधिक गहरा और मौलिक था। वैप्राय मत तो फिर भी उसी मनातन ब्राह्मण धर्म का एक ख्रंग था, जिसका एक ग्रांग स्वयं शैवमत था। दोनों एक ही वैदिक धर्म पर आधारित थे और दोनों बेटों को ही अ ति मानते थे। परन्त यह अन्य मत तो ब्राह्मण-धर्म के आधार को ही नहीं मानने थे। अतः इनमें और बाह्यण धर्म में संघर्ष पैदा होना अप्रत्याशित नहीं था तथा अचम्भे की बात तो यह है कि प्राणी के समय तक हमें इस संघर्ष का कोई स्पष्ट संकेत मिलता ही नहीं। साधारण रूप से धार्मिक सहिष्णता की जो भावना हमें अशोक के शिलालेखों में दिखाई देती है. वही सदियों तक हमारे धार्मिक जीवन का एक प्रमुख ऋौर आवश्यक अंग रही। भास, अश्वघोप, शृद्धक, कालिदास तथा अन्य लेखकों की क्रतियों से इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है। जब पुराण-काल में संगठित संप्रदायों की उत्पत्ति हुई, तभी से इस सांप्रदायिक संघर्ष की नींव भी पड़ी। साथ ही यह कहना पड़ता है कि इस साम्प्रदायिक संघर्ष में शैवमत सदा आगे रहा। बौद्ध और जैन मतों के विरुद्ध ब्राह्मण-धर्म की रचा करने का बीड़ा अपने सिर उठाकर शैव लोग बड़े उत्साह से इन मतों के सिद्धान्तों का खण्डन करने में लग गये। 'सौर पुराख़' में कहा गया है कि इन मतों के सिद्धान्तों के प्रभाव से लोग वेद के सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाते थे और अज्ञान में पड जाते थे। अतः शैन राजा का कर्तव्य था कि वह बौद्धों और जैनियों तथा अन्य सब विधर्मियों को अपने राज्य में न आने दे। नास्तिकों आदि का तो इस देश में कभी भी कोई विशोप प्रभाव नहीं हुआ; परन्तु बौद्ध और जैन मतों के विरुद्ध शैवों ने जो निरन्तर यद किया. वह प्रायोत्तर काल में शेव मत के इतिहास का एक प्रमुख लद्ध्या है। इसी के फलस्वरूप बौद्ध मत तो इस देश में लुप्तपाय हो गया और जैन मत की, बाह्मण धर्म के जिन्दा प्रतिवन्ही बन कर लड़े होने की, शक्ति नष्ट हो गई। इस संघर का कुछ परिचय हम अगले अध्याय में पार्वेगे। परन्तु 'पुराण प्रन्थ' नाधारण रूप से पूर्ववर्ती धार्मिक साहित्य की परिपाटी का अनुसरण करते हैं. और ब्राह्मधर्म के सिवा जिन अन्य धर्मों का उस समय देश में प्रचार था, उनके विषय में कोई चर्चा ही नहीं करते।

१. सीर॰ : ३=, ४४।

## षष्ठ अध्याय

पिछलों ऋष्वाय में हमने देखा है कि पुरायों के समय तक शैवमत पूर्ण विकसित और संगठित हो चुका था तथा वेदोचर ब्राह्मण धर्म के दो प्रमुख मतो में से एक बन गया था। इसका प्रचार भी समस्त भारत में था। जहां तक शैवमत के स्वरूप का प्रश्न है, उसका विकास खब समाप्त हो गया था। उस समय मे खाज तक सारश्वतः उसका स्वरूप वही रहा है, जो पुराया काल में था। केवल उसके दार्शनिक पद्म का विकास होता रहा और वह पुराणोत्तर काल में ही जाकर अपनी पूर्ण विकसित अवस्था को पहुँचा। इसको छोड़कर जो कुछ भी और नवीनता हमें दिखाई देती है, वह शैवमत के समस्य कि पुरायांचर काल में छार विभाव में स्वर्ण के खन्य मतों के साथ सम्बन्धों में ही जिलाई देनी है। पुरायांचर काल में छार वीर्ड नई बात हुई, तो वह जी-निगम के खन्यर ही विभाव सम्प्रदायों की उत्पत्ति। यह प्रक्रिया प्रत्येक धर्म में उसके सुख्यापित हो जाने के बाद, खनिवार्य रूप में होती है। परन्तु पर स्वर्ण हुए भी ईसा की तेरहवीं सदी तक हो खुका था और उसके बाद शैवमत में कोई कहने योग्य नया विकास नहीं हुआ। अतः तेरहवीं सदी तक पहुँचकर ही हम अपने इस दिस्दर्शन को समाप्त कर देंगे।

ईसा की छठी राताब्दी से लेकर तेरहवीं राताब्दी के अन्त तक के काल को हम पुरायोचर काल कह सकते हैं। इस काल में जो सामग्री हमें उपलब्ध है, वह कुछ उत्तिक्त है और कुछ साहित्यक। उत्तिक्ति सामग्री में सबसे पहले तो शिलालेख हैं। फिर इस काल के अनेक मन्दिर और भगवान शिव की प्रतिमाएँ हैं। इसरे अभिलेखों से जो बातें हमें पता चलती हैं, वे मन्दिर और प्रतिमाएँ उनके उदाहरण स्वरूप हैं, अथवा उनकी पुष्टि करते हैं। साहित्यक अभिलेखों में सर्वप्रथम तो अनेक धार्मिक प्रन्थ हैं, जिनका शैवमत से सीधा सम्बन्ध है और जो अधिकतर दक्षिण में याये जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस समय के प्रचुर लौकिक साहित्य से भी हमें पर्याप्त मात्रा में केनी प्रायिक बातें कात होती हैं, जो इन धार्मिक प्रन्थों से उपलब्ध शैव पर्य पर्याप्त मात्रा में केनी प्रायिक बातें कात होती हैं। अतः इस काल में शैवमत का क्या स्वरूप रहा और इसमें क्या विकास हुआ, इसका हमें खासा उत्तहा हान हो जाता है।

इस काल में शैवमत के विषय में सबसे प्रमुख बात यह है कि उत्तर छी। उड़िता में इसके दो सुराष्ट्र रूप हा गये। यह एक व्यावहारिक ज्ञान की बात है कि किसी भी उन्ने के स्वरूप पर उनके अनुवारिकों की प्रकृति और स्वभाव का बहुत गहरा प्रभाव रूप कर लेता है। यह ही धर्म दो विभिन्न प्रकृति और स्वभाव के लोगों में चैलने पर विभिन्न रूप धारण कर लेता है। अतः शैवधर्म जब दक्षिण भारत में चैला, तब वहाँ भी यही हुआ। पुराणीय काल में प्रथम बार जब वह दक्षिण में अपने विकसित और संघटित रूप में दिखाई पड़ता है तब उत्तर भारत के शैवमत के स्वरूप से भिन्न इसका एक निश्चित स्वरूप यन गया था। अतः यही ठीक होगा कि इन दोना का अनुग-अलग निश्चित किया गया था।

उत्तर भारत में प्रकार हन्हें द्वारा श्रीय मत का स्वरूप और उसकी प्रकृति दोनों ही निर्धारित कर दिये गये थे। यहाँ पुराणोत्तर काल में सबसे पहले हमें उत्तरकालीन गुप्तवंशीय राजाओं तथा उनके उत्तराधिकारी नरेशों के शिलालेख मिलते हैं। उनमें शैवमत का जो स्बरूप दिस्वाई देता है. वह सारांशतः पोरागिक ही है। छठी शताब्दी के राजा 'यशोधमी' के शिलालेख का हम ऊपर उल्लेख कर ही चके हैं। सातवीं शताब्दी में राजा 'ऋादित्यसेन' के 'इन्हान जिन्हालेक' में कार्तिकेय का उल्लेख किया गया है स्थीर उसकी शिव का वास्तविक पत्र माना गया है। इससे पता चलता है कि स्कन्द-जन्म की मलकथा इस समय तक किरमतप्राय हो चुकी थी '। सातवीं शताब्दी में ही राजा 'अन्यतवर्मा' का नागार्जुन पर्वत का राफालेख है। इसमें शिव और पार्वती की प्रतिमाओं का उल्लेख किया गया है. जिनका उस राजा ने इस स्थान पर प्रतिष्ठापन किया था 🤄 उसी स्थान पर इसी राजा के एक दसरे शिलालेख में देवी द्वारा महिपासर के वध की कथा की श्रोर संकेत किया गया है. क्रीर देवी की कल्पना यहाँ उनके उम्र रूप में की गई है । इस देवी को पार्वती से अभिन्न माना गया है। इसका कोई नाम यहाँ नहीं दिया गया: परन्त राजा के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि उसने इन्हीं गुफाओं में कात्यायनी की एक मर्त्ति का प्रतिष्ठापन किया था और एक गाँव भवानी को समर्पित किया था। सातवीं शताब्दी के ही महाराज 'प्रवरसेन' द्वितीय के दो लेख भी मिले हैं-एक 'छम्मक' का ताम्रपत्र श्रीर दसरा 'सिवानी' का शिला-लेख। इन दोनों में 'भारशिव' नाम के एक शैव सम्प्रदाय का उल्लेख किया गया है. जिसके अनुयायी शिवलिंग को सम्मान-पूर्वक अपने कन्धों पर लेकर चलते थे "। उस समय यह सम्प्रदाय काफी महत्त्व रखता होगा: क्योंकि अनके गढ़ 'मावनाग' को 'महाराजा' की उपाधि दी गई है। उनका गंगाजल से अभिषेक किया जाता था। स्मरण रहे कि त्रिपरदाह की कथा के पौराखिक संस्करखों में से एक में बाखासर को इसी प्रकार मस्तक पर शिव-लिंग उठावे अपने दुर्ग से बाहर निकलते हुए बताया गया है। अतः यह सम्भव है कि इस कथा में एक वास्तविक प्रथा की ऋोर संकेत हो. और 'भारशिव' सम्प्रदाय का जन्म पौराणिक काल में ही हो गया हो। आगे चल कर इम इस सम्प्रदाय को एक नये रूप में और नये नाम से अभिहित पार्थेगे।

सातवीं शताब्दी के शिलालेखों से हमें यह भी पता चलता है कि अभी तक विभिन्न मतों में साधारण रूप से परस्पर सहिष्णुता का भाव था। पिछले अध्याय के आरम्भ में हमने देखा था कि गुतवंश के राजा यद्यपि स्वयं वैष्णुव थे, फिर भी वे अन्य मतों का संरक्षण करते ये और उनको यथोचित सहायता भी देते थे। इन मतों में शैनमत भी शामिल था। इनके उत्तरवर्ती राजाओं ने भी साधारणतया ऐसी ही सहिष्णुता दिखाई। इस समय के शिलालेखों में भी प्रायः जहाँ एक देवता की स्तुति की जाती है, वहाँ अन्य

१. C. I. I. : भाग ३ प्लेट २८, वृष्ठ २०० ।

२. ,, : ,, ३१ ,, २२३-२६।

<sup>· ,, : ,, ,,</sup> ইং ,, ২নই-২ছ ৷

४ ,, : ,, ,, ३४ ,, २३४।

देवताओं का स्तवन तथा प्रशंसा हो जाती है। उदाहरख के लिए ५४५ ईस्वी के राजा 'हरिवर्मा' के 'सांगलोई' वाले ताम्रपत्रों में—पद्मिष्ट दानकतां शेव है श्रीर शिव को ही सर्वक्रेष्ठ देवता मानकर उनकी स्पृति करता है, नणि उनने शिव, विप्शु श्रीर बका सीनों को प्रशाम किया है '। अनेक दूसरे शिलालेकों में भी हम यही पाते हैं। इसी समय के दो अन्य शिलालेकों में भी हम यही पाते हैं। इसी समय के दो अन्य शिलालेकों में भी हम यही पाते हैं। इसी समय के दो अन्य शिलालेकों में भी हम शहर विपाल किया गया है। इनकी जनसाधारण में उपासना होती थी, यह हम 'स्वाप्त दिशे नाटक में पहले ही देख आये हैं। ये मानुकार्ण उनकी मानुकाशों से भिन्न हैं, जिनका पुराखों में उसलेक तुआ है और जो 'उन्तर प्रपालिंग तथा शिव अथवा पार्वती के उन्न रूपो में उनकी सहचरी हैं। यहाँ इन मानुकाशों को मानाएं माना गया है। जहाँ तक विदित होता है, इनका स्वमाव सीम्य और मंगलकारी था तथा समृद्धि और सुख-माति के लिए उनकी हुए। की जाती थी '। स्कन्दगुप्त के विद्या किया सम्बन्ध कार्तिय ने किया गया है। इससे यह सम्मावना होती है कि यह मानुकार्ण शिक्ष उनका सम्बन्ध कार्तिय ने किया गया है। इससे यह सम्मावना होती है कि यह मानुकार्ण शिक्ष उनका सम्बन्ध कार्तिय ने किया गया है। इससे यह सम्मावना होती है कि यह मानुकार्ण शिक्ष उनका की पाने और पालने उनकी होता है ती नहीं है, जिनका सम्बन्ध कमा की कथाओं में उसलेका हुआ है। परन्तु इस विषय में विश्व उनका है हो से कुछ कहना किटन है।

इन शिलालेखों से हमें तत्कालीन उपासना विधि के विषय में भी कुछ जान होता है। सभी मतों के अपने-अपने मन्दिर थे, जहाँ नियमित रूप से पुजारी रहते थे। प्रायः सभी शिलालेख ऐसे ही मन्दिरों को बनवाने, उनमें देवमूर्तियों के प्रतिष्ठायन कराने और इन मन्दिरों ने लर्ज तथा उनके पुजारियों के निर्वाह के लिए दिये गये दान की व्यवस्था कराने का उत्लेख करते हैं। यह मन्दिर तजानीन प्रार्मिक जीवन के केन्द्र बन गये है और इन मन्दिरों के पुजारी विशेष त्योहारों पर जनता की पुरंगिताई भी जाने नहीं थे।

खुठी और सातवी शताब्दी के शिलालेखों से जो कुछ हमें पता चलता है, तन्कालीन साहित्यिक सामग्री से उसकी पुष्टि होती है । इस सामग्री में 'वरही' और 'वाराभद्द' के गया-काव्य सबसे अधिक महत्त्व के हैं । उरही छुठी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुए थे और उनके 'वरहुमार करिन' से उस समय की धार्मिक स्थिति का मली प्रकार पता चल जाता है। जहाँ तक शैव मत का सम्बन्ध है, इस प्रन्थ में देश के विभिन्न भागी में अनेक शैव मन्दिरों का उल्लेख किया गया है। उनमें जिस प्रकार पूजा आदि होती थी, वह विलक्षण पौराणिक ढंग की थी। कुछ शेव मन्दिर तो बड़े प्रसिद्ध हो शये वे और दर्शन में नेता उनके दर्शनार्थ आते थे। संप्रवादिक विद्धेष का बोई संकेत हमें इस श्रंथ में नहीं फिलना केवल जैनों का, दरही ने कहीं-कहीं उपहानहर्दक, उन्लेख किया है।।

महाकवि 'बाएभट' के दो गवकाव्य हमें उपलब्ध हैं। एक 'हर्य-चरित' और

१. इस्विमी के मध्यते के सामगत B. I. १, १४, १७ १६६।

२. स्वामी मङ्का देवगढ़ शिलालेख १, १८, ५७ १२६।

उदाहरणार्थं काशी में 'ऋविमुकं श्वर' ( उच्छ्यास ४ ) और शावस्ती में 'ऋपस्थेत्क'
( उच्छवास ४ )

४. उदाहरणार्थं उच्छदान-- २ ।

दूसरा 'कादम्बरी' । बाण स्वयं शैव थे और इन दोनों अन्यों के प्रारम्भिक श्लोकों में उन्होंने भगवान् शिव को एकेश्वर माना है जो स्वयं को त्रिमूर्ति के रूप में व्यक्त करते हैं' । कादम्बरी में उन्होंने उड़्जियिनों के विश्वतिष्ठियान भगवान् महाकाल के मन्दिर का भी उल्लेख किया है, जिसका वर्णन कई शताब्दियों पहले महाकवि कालिदास ने भी 'मैघदृत काव्य' में अपने अनुपम लिलत ढंग से किया था । स्वयं महारानी विलामवती उस मन्दिर में पूजार्थ जाती थीं । इसके अतिरिक्त 'बाग्य मह' शैव अमेन स्वर्णी संपूर्ण पौराणिक देव-कथाओं से पूर्णतया परिचित ये और अपने दोनों गद्यकाच्यों में उन्होंने विविध शैव-कथाओं का न्यान स्थान पर उल्लेख किया है । इन उल्लेखों में भी हमें कहीं किसी सांप्रदायिक संघर्ष अथवा विद्वेष का कोई निश्चित संकेत नहीं मिलता । एक बात अवश्य है कि 'बाग्य' ने 'हर्ष-चरित' काव्य को उस स्थल से आगे नहीं लिखा, जहां सम्भवतः महाराज 'हर्षवर्दन' ने बौद्ध धर्म ग्रह्ण कर लिया था । यह बात भी कोई निश्चित नहीं है; परन्तु यदि इसे ठीक माना जाय तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उस समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के प्रति यह अपने केवल किव की अपनी व्यक्तिगत हो और उस समय इन दो धर्मों के बीच साधारण रूप से जो सम्बन्ध थे, उनको प्रतिविभिवत न करती हो ।

सातवीं शताब्दी के मध्य में राजा हर्षवर्द्धन के राज्य-काल में चानी यात्री ह्यून-साँग ने भी भारत का भ्रमण किया था। उन्होंने यहाँ के अपने अनुभव लिखते समय तत्कालीन धार्मिक अवस्था के विषय में भी बहुत-कुछ कहा है। भगवान् शिव और उनके मन्दिरों का, जो सारे भारत में पाये जाते थे, उन्होंने प्रायः उल्लेख किया हैं। वर्तमान कच्छ के समीप 'लांगल' स्थान पर उन्होंने एक महान शेव मन्दिर का वर्णन किया है, जो प्रस्तर-मूर्तियों से खूब आपूषित था। कुछ उद्धरणों से हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय तक शेव संपदायों का भी अस्तित्व हो गया था। इनको हम आगे चल कर देखेंगे। 'ह्यून-सांग' के लेखों से हमें पहली बार ब्राह्मण और बौद्ध धर्मों के बीच संघर्ष का संकेत मिलता है, यद्यपि इस संघर्ष ने कोई उम्र रूप धारण नहीं किया था'।

अब हम आठवीं और नवीं शताब्दी के शिलालेखों को लेते हैं। इनमें भी शैवमत का रूप सारांशतः पौराणिक ही है। जब कभी भगवान् शिव का स्तुति की जाती थी तब उनको सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता था और उनकी उपासना साधारण पौराणिक ढंग से

```
    काइम्बरी : प्रस्तावना श्लोक १-२।
    इष चरित : ,, ,, १, २।
```

कादम्मरी : बमई संस्कृत सीरीज, पृष्ठ ४०।
 ४० : , , , , ६१।

५. सून-सांग की यात्रार्थं : बील का अंग्रे जी अनुवाद [हू. वस क्रोरिएंटल सीरीज : माग २ ]

कृष्ठ, ११४, २०२; भाग २: कृष्ठ ४४, ११६, १२७, २६२,

२६३, २७६।

६. ,, ,, : भाग २, कुठ २७७।

७. ,, ,, : भाग २, कुछ २१६, २२०, २१ ।

की जाती थी'। अनेक नामों से उनकी मूर्तियों के प्रतिष्ठापन का उस्लेख किया गया है। नवीं शताब्दी की पहली 'विजनाय प्रणित' में देवी की दुर्गा नाम से आराधना की गई है और उनके स्वरूप में उनके उम्र तथा सौम्य दोनों रूपों का पूर्ण सम्मिश्रण दिखाई देता है'। अन्य प्रशस्तियों में शिव की अष्टमूर्ति का उस्लेख किया गया है। विभिन्न मतों के परस्पर सम्बन्ध अभी तक लागमान्या अच्छे थे। म्ह ७ ई० के गुणाननियों 'दिलवर्मा' के एक शिलालेख में भगवान बुद्ध की स्तुति के बाद ही एक श्लोक में विष्णु और शिव की स्तुति की गई है। इसी प्रकार महार ई० के 'कक्कराज मुवर्ग्वर्ष' के स्रतवाले ताम्रपत्रों में पहले भगवान 'जिन' की स्तुति की गई है, और वह समस्त लेख किसी जैन प्रणित्राची का ही है। फिर भी इसी के दूसरे श्लोक में विष्णु और शिव से भी अल्वरणार्थ प्रार्थना की गई है'।

ईसा की आठवीं प्रसाधी है कि जिल्ला में में हैं हैं हैं हैं एक नवे विकास का प्रसाद है। या पायत हो हैं जिल्ला है, जिसका उल्लेख इससे पहले हमें और कहीं नहीं मिलता, यद्यपि वह प्रथा सम्भवतः पहले भी रही अवश्य होगी। यह है— जिल्ला में दासियाँ अपित करने की प्रथा। तथाकथित तालेश्वर ताम्रपत्रों में, जिनका समय सम्भवतः सातवीं से नवीं शताब्दी तक का है, 'बोटाओं' का उल्लेख किया गया है। यह वह जिल्ला होती थीं, जिल्हें भगवान् शिव की सेवा करने के लिए मिन्दों को अपित कर दिया जाताथा। उनको क्या-क्या कार्य करना पड़ता था, यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है; परन्तु कुछ अस्य शिलालेखों में पुरुष 'दासों' का भी इसी प्रकार मन्दिरों को अपित किए जाने का उल्लेख हुआ है। इससे हम अनुमान पर पड़ते हैं कि वे परिचर और परिचारिकाएँ सम्भवतः साधारण नौकर थे, जो मन्दिर में सफाई आदि का काम करने थे तथा जिनके बेतन, भौजन आदि का खर्चा वानकर्ता उठाता था। इनमें और देवदासियों में अन्तर था, जिल्ला को मार्मण किये जाने का ढंग बिल्कुल मिन्त था और जो दासियाँ नहीं, अपितु संभानत कुलों की पुत्रियाँ होती थीं।

दसवीं से तेरहवीं शताब्दी तक के शिला लेखों में शैवमत के साधारण स्वरूप में कोई अन्तर दृष्टिगोचर नहीं होता! 'खबुराओं' शिलालेख नम्बर ५ में, जिसका समय १००० ईस्वी है, सरवान शिव को 'एकेश्वर' माना गया है और विष्णु 'बुद्ध' तथा 'जिन' को उन्हीं का अवतार कहा गया है'। इसी शिला लेख में शिव को 'बैद्यनाथ' की उपाध भी दी गई है, जो उनके प्राचीन 'मिषक्' रूप की याद दिलाती है। सन् ११६२ ईस्वी के 'सुबनेश्वर' स्थान पर 'स्वपनेश्वर' के शिलालेख में उन देवदानियों की चर्चा की गई है जो सुबनेश्वर के

१. उदाहरखार्थ लखमण्डल शिलालेख : E. I. माग १, एक १२।

२. E. I. : मान १, कुड १०४।

३. ,, , : भाग २१, कुछ १४०।

४. ,, ,, : भाग १, वृष्ट १४८।

४. ,, , शाग १, वृष्ठ १४= ।

शीव मन्दिर में तृत्य करती थीं '। इन लड़कियों को स्वयं महाराज ने मन्दिर का समर्थित किया था। उत्तर भारत में बहुत कम ऐसे अभिलेख हैं जिनमें देवदासी प्रथा का उल्लेख किया गया है और यह शिलालेख उनमें से एक है। इससे प्रमाणित होता है कि इस समय तक इस प्रधा का प्रचार उत्तर भारत में भी हो चला था, यद्यपि यह यहाँ बहुत नहीं पेल सबी।

बारहवीं शती के कुछ अभिलेखों में हमें प्रथम बार शैव और अन्य मतीं, विशेषतः बीद मत, के बीच संधर्ष का प्रमाण मिलता है। 'नारहरान' के 'बुराऊ ' शिलालेख में वर्गशिव नाम के एक शैव-भक्त की चर्चा की गई है, जो दिव्या में गया और वहाँ एक स्थान पर एक बीद प्रतिमा को एक उसने कुद्ध हो, उसे हटा दिया । 'जाजल्ल-देव' के 'मल्हार' शिलालेख में, जिसका समय ११५० इं-वी है, इस संघर्ष की ओर और भी स्थष्ट रूप से संकेत किया गया है। जिस व्यक्ति की स्मृति में यह शिलालेख लिखा गया था, वह शैव था—जो चार्वाकों के अभिमान के लिए अभिन के समान, बौद्ध सिद्धान्त-सागर के लिए साजात् अगस्य ऋषि के समान और दिगम्बर जैनों के लिए काल समान था। इससे पता चलता है कि उस समय शैव मतावलम्बी इन तीनों मतों का सिक्ष्य विरोध कर रहे थे।

इस काल में शिव की प्रतिमाएँ देश-भर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इनसे केवल यही सिद्ध नहीं होता कि इस काल में शैंव मत का खूब प्रचार था, ऋषितु अपन्य अभिलेखों से जो कुछ हमें पता चलता है, उसकी पुष्टि भी होती है। इसके अतिरिक्त इन प्रतिमान्त्रों से इम यह भी जान सकते हैं कि कितने विविध रूपों में भगवान शिव की उपासना होती थी। पुराग्काल तक यदापि शिव की उपासना का एक सामान्य रूप निर्धारित हो गया था; फिर भी जिन रूपों में उनकी यह उपासना की जाती थी, वह अनेक थे। पुराग्णोत्तर काल में शिव के यह विविध रूप बने ही नहीं रह, ऋषितु उनकी संख्या में और भी वृद्धि हो गई। शिव के मुख्य रूपों में से उनके खनेक गौच रूपों की भी उत्पत्ति हुई। भगवान शिव के इस रूप वैविध्य का एक कारण यह भी था कि उनके यह अनेक रूप उनके कार्यानुकूल थे। अपना प्रत्येक कार्य करने के लिए भगवान् एक विशेष रूप धारण करते थे । शिव की विभिन्न प्रतिमाएँ उनके विविध क्यों के प्रतीक स्वरूप हैं और कलाकारों ने इनमें, पुराणों में वर्णित शिव के काव्यमय अथवा लाइणिक कल्पित चित्र का यथार्थरूप से चित्रण करने का प्रयत्न किया है। भगवान् के सौम्य रूप को प्रदर्शित करनेवाली सर्व-प्रथम उनकी साधारण मानवाकार प्रतिमाएँ हैं, जिनमें उनको खड़ा हुआ अथवा बैठा हुआ दिखाया गया है। उनकी आफ़ृति सुन्दर है और वह प्रायः चतुर्भु ज होती है 3 । इन प्रतिमास्त्रों के एक विशेष रूप को 'दिल्लानृतिं' कहा जाता है। इसमें भगवान् की कल्पना एक आचार्य तथा विद्या और कला के अधिकातृ-देव के रूप में की गई है, जिनका ध्यान

१. E. I. माग ६, पृष्ठ २०० ।

٦. ,, ,, ١, ,, ٩٢

इ. यहाँ शिव-प्रियमध्यों का जो वर्णन किया गया है, वह प्रधानतः श्री गरापति राव की पुस्तक 'हिन्दू आक्कानोधाको', भाग २ पर आधारित है।

श्रीर ज्ञान जिलासु करते हैं। इन प्रतिमाश्री में भरवान शिव की मूर्ति के चारी श्रीर पशुक्री, सर्पो, यतियो अथवा देशी का चित्रण किया जाता है और प्रष्टभूमि में बन्य प्रदेश रहता है। शिव पार्वती के परिनाय के प्रतिकारण सरकात् की किल्ला कुल स्मितियो में भी शिव की आकृति सन्दर है। 'मुन्यंप्टक' प्रतिमाओं में शिव की उन आठ मर्तियो का चित्रका किया जाता है, जिनमें भगवान स्वयं को ध्यक करते हैं। 'नदेशमाने' प्रतिमाओं में मगवान की कलाना खण्डा, पालियता और संहतों के रूप में की गई है। इसके अतिकिक कुछ मूर्तियाँ भगवान के दारांनिक स्वरूप का चित्रण भी करती थीं। इनकी 'सदाशिव' अथवा 'महासदारिय' मृतियों कहा जाता था अधि ये मगवान के नवीनम 'स्वस्त निकर्ण' रूप की प्रतीक थीं। इस प्रकार की एक मृति 'एलीपेंटा' गुका में है। कुछ अन्य मितियाँ शिव की जिल्लामा को दर्शाली हैं और पत्थर अथवा चातु की बनी हुई हैं। इस प्रकार वी गरिनाकों में सबसे अधिक प्रस्थात किन्ति के जिनमें अक्षा और विष्णु को शिव के दोनों पत्तों से ऋार्विभत होते हुए विस्ताया गया है। इसके ऋतिरिक्त शिव की 'लू रेन्ट्र-टेन्टर' प्रतिमा का भी बहुत प्रचार हुआ प्रतीत होता है। इन 'ग्राईन रिवर' प्रतिमास्त्रों का वर्णन हम जिल्ले ज्ञान में कर खुके हैं। इनमें से 'बादामी' के करनर मन्त्रिर की खीर जिल्लाको पार्व और 'क' किएए' की मुर्तियाँ सबसे प्राचीन हैं। इनका समय सातवीं शताब्दी है। कींस की एक अर्थनारीश्वर मूर्ति में एक शुक्त को भी चित्रित किया गया है, जो संभवतः खरिन है, जिसुने शिव और पार्वती की रतिलीला को भंग करने के लिए यह रुप धारण किया था। 'जिल्लिक्टा की सबसे प्रख्यात मूर्ति एलिक्टा की गुका में है।

भगवान शिव की 'विमूर्ति' और 'छार्यनारीय्या' प्रतिमाओं के खितिरक उनकी एक अन्य प्रकार की प्रतिमार्थ भी बनाई जाती थी, जिनको 'इयंर्थमूर्ति' कहते थे। इनमें प्रतिमार्थ के एकार्द्ध में शिव और दितीयार्द्ध में विष्णु को चिनित किया जाता था। स्पष्ट ही यह प्रतिमा इन दोनों देवताओं के तादास्म्य को प्रकट करनी थी। इनकी संख्या अपेकाकृत बहुत कम है। 'बादामी' के कर्म्या मिन्य में एक ऐसी ही 'हर्यद्ध' मूर्ति मिलती है—कुछ अन्य स्थानों में भी ऐसी ही मूर्तियां मिली हैं।

शिव के कूर रूप को लेकर भी विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएँ बनाई जाती थाँ। इस सबका एक सामान्य लक्ष्मा यह है कि इनमें देवता को 'दंष्ट्रिन' दिखाया गया है। बराह की तरह मुख में से बाहर निकलते हुए ये दंष्ट्र कूरता के रुद्धिगत प्रतीक बन गये थे। शिव के कूर रूप पर आधारित इन प्रतिमाओं में सबसे अधिक प्रचार उनकी 'भैरव' मूर्ति का या। इनमें मगवान की आकृति भयावह, उनका शरीर दिगम्बर अथवा कृत्तिवासा और सर्ववेष्टित दिखाया जाता था। कहीं कहीं एव काले रंग का कुला भी उनके पास खड़ा हुए। जिल्ल किए जाता था, जो प्राचीन वैदिक बड़ के मृत्यु देवता स्वरूप की याद दिलाता है। कुछ अन्य प्रतिमाओं में उनके 'विपुरारि' रूप को भी चिवित किया गया है, जिसमें उन्होंने दानवों के तीन पुरों का दहन किया था। शिव की कुछ प्रतिमाधे 'लेप्प्य मूर्ति कहलाती हैं, जिनका संतेत शिव-द्वारा उच्चार प्रयंग की ओर है। इन मूर्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि इस समय स्वयं शिव को ही वीरभड़ माना ज्ञात है — उन्हों पुरारों में विश्वेत

'वीरमद्र' वह था, जिसे भगवान् शिव ने दस्यज्ञ को नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया था। इसके स्रतिरिक्त 'छड़ोन्मू तिंडों' में शिव के 'कपाली' श्वरूप को चित्रित किया गया है। इन प्रतिमान्त्रों में शिव को नील-कंड, इञ्च्यवर्ण और मुंडमाला धारी दिखाया गया है। अन्य मूर्तियों के समान यहां भी शिव 'दंष्ट्रिन्' तो हैं ही। इन 'छड़ोन्मू तियों में शिव को फिर कृष्णवर्ण दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त इनमें वह सुरापान भी कर रहे हैं और पार्वती का आर्लिंगन भी कर रहे हैं। स्पष्ट ही इन मूर्तियों में उनके विलास-प्रिय स्वरूप का चित्रच किया गया है। परन्तु इन 'महाकाल' प्रतिमान्त्रों की उपासना विलक्कल साधारण ढंग से होती थी, और हम देख ही चुके हैं कि उज्जिपनी का महाकाल मन्दिर की गर्याना भारत के सर्वप्रख्यात शैव मन्दिरों में होती थी।

शिव में कालस्वरूप की एक विशेष प्रतिमा भी बनाई जाती थी, जिसमें उनको 'मल्लारि' कहा जाता था। इस रूप में उनके साथ कुत्तों का विशेष रूप से साहचर्य रहता था। प्रतिमाल्लों में शिव को स्वेतास्वानेही दिखाया गया है ल्लीर उनके साथ एक या ल्लाधिक कुत्तों भी रहते थे। इन प्रतिमाल्लों की उपासना संभवतः 'मल्लारि' सम्प्रदाय के लोग करते थे, जिनके सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध था कि वे कुत्तों की तरह रहते ल्लीर व्यवहार करते थे।

शिव के उपर्युक्त स्वरूपों के ऋतिरिक्त उनके नटराज खरूप का चित्रण मूर्तिकारों को ऋतिष्रिय था और यह प्रतिमाएँ बहुत ही लोक-प्रिय हो गईं। इस रूप में शिव का नाम ही 'नटराज' पड़ गया था और प्रतिमाओं में .उन्हें 'ताएडव' तत्य करते हुए दिखाया गया है। वह जटाधारी, कृत्तिवासा और चतुभुं ज हैं और ललाट पर चन्द्र तथा सिर पर गंगा को धारण किये हुए हैं। कहीं-कहीं इस रूप में उनको 'गज' दानव का पैरों तलें मर्दन करते हुए भी दिखाया गया है, जिसका वध करके उन्होंने ताएडव तत्य किया था तथा जिसकी कृति को उन्होंने ऋपना वस्त्र बना लिया था। ये नटराज मूर्तियाँ प्रस्तर और धातु दोनों की ही बनती थीं और देश के प्रत्येक भाग में पाई गई हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर भारत में शैन मत का रूप सारभाव से पौराणिक ही रहा और किसी समय भी शैन मत के इस रूप में कोई मारी परिवर्तन नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि पौराणिक ब्राइस्ए धर्म का प्रमान यहाँ सदा प्रवल रहा और उससे हटकर चलना किसी भी मत के लिए प्रायः असंभन था। इसके निपरीत दिव्या में स्थिति सर्वथा भिन्न थी। प्रारम्भ से ही दिव्या भारत की एक अपनी निकसित सम्यता थी। वैदिक और तदनन्तर ब्राइस्ए-संस्कृति के केन्द्रों से यह प्रदेश बहुत दूर या तथा इसी कारण जिन धार्मिक और संस्कृतिक प्रवृत्तियों का प्रावल्य उत्तर भारत में रहा, उनका प्रभाव यहाँ उतना अधिक नहीं पड़ा। आर्यसम्पता यहाँ तक फैली तो जरूर, परन्तु बहुत धीरे-धीरे और यहाँ का पूर्ववर्ती सम्यता के साथ बहुत-कुछ सम्मिश्रत होती हुई। यद्यपि यहाँ के लोगों ने आर्यसंस्कृति को अपना भी लिया, तथापि उन्होंने अपना इतना व्यक्तित्व जरूर रखा कि जिस संस्कृति को उन्होंने अपनाया, उसपर अपनी एक स्पष्ट छाप डाल दी और उसे अपने रंग में रंग लिया। इसी तरह स्वपि पौराणिक ब्राइस्ए-दर्म का प्रचार दिव्या में भी हुआ-और

सारभाव से उत्तर और दिवाण भारत का बाबिण धर्म एक ही निकार प्रिशासित काला में दिवाण भारत के धार्मिक विचार और आचार, कई महत्वपूर्ण झरों में, उत्तर भारत से भिल्ल थे। यह भिल्लता पुराणोन्तरवालीन शैंव मत के स्वरूप से भली प्रकार प्रकट हो जाती है। इसका वाह्य स्वरूप तो वैसा ही रहा, जैंसा उत्तर भारत में। परम्तु गुणां प्रक्रित स्वरूप की अवनित के बाद दिवाण में कई शिलिशाली शाउणों का उदय हुआ और इसके फल-स्वरूप वहाँ के जावन के प्रत्येक खेत्र में एक वड़ी हलाचल पैटा हुई। धार्मिक खेत्र में यह हलाचल किसी अन्य खेत्र से कम न थी। देश में शैंवमत का सर्वाधिक प्रचार था और मगवान शिव की उपासना के लिए अनेकानेक मन्दिर वन रहे थे, जिनमें से कुछ तो वास्तव में बढ़े भव्य थे। छठी से तेरहर्वा शताब्दी तक दिवाण भारत में वास्तुकला के उत्तमोत्तम उदाहरणों की स्वष्टि हुई। इतमें मदुरा और एकोरा के महान मन्दिर ही नहीं, अधित अनेक अरेहाइत कम प्रकृपान मन्दिर भी किए दान भी दिया था। इन मन्दिरों में मगवान शिव की जो प्रतिमाएँ स्थापित की गई थीं, वे लिगाकार अथवा मानवाकार दोनों प्रकार की होती थीं और उत्तर भारत की प्रतिमानों की तरह उनके रूपों में भी वैसी ही विविधता है।

परन्त दक्षिण भारत में शब मनावस स्टिप्टें की धार्मिक भावनाएँ उत्तर भारत के शैंबों से बहुत मिन्न थीं। इसका कारण सम्भवतः तत्कालीन इंजिए को बाल्यधिक भावकता और कुछ स्वामाविक अधीरता थी। इसी से इन लोगों की भक्ति उत्साहपूर्ण होती थी और किसी भी मतमेद के प्रति ये अपेकाइत असडिपण होते थे। इसके फल-स्वरूप यहाँ धार्मिक संघर्ष होना स्वामाविक ही नहीं, अधित एक तरह से अतिवार्य हो गया। छठी शताब्दी में और उसके बाद यही हुआ और दक्षिण भारत धार्मिक अविश्वविका का केन्द्र बन गया। इंसबी सन की प्रारम्भिक राताब्दियों में यहाँ विभिन्न मती का प्रचार हो गया था। पांचवीं शती के खन्त तक तो किसी प्रमुख संघर्ष का कोई संकेत हमें नहीं मिलता ! इस समय तक दक्षिण में ब्राह्मण, बीद और जैन धर्मों का प्रभाव लगभग एक सा हो गया था। यदि किसी एक धर्म का कुछ ज्यादा समय तक बावल्य रहा, तो वह जैन धर्म का था। अतः इस समय से इन तीनों धमों में उत्कट संघर्ष चला और अन्त में शैव मत की विजय हुई। इसी कारण परागोत्तर काल में दिवाण भारत में शैवमत का जो सबसे प्रमुख सदाया है, वह उसका संघर्षात्मक स्वरूप और अन्य मतो के प्रति उसकी कुमिश्याता है। उनर भारत है जो मनोवत्ति केवल कहरपंथी शैवों की थी. दक्षिण में वही मनोवृत्ति नामान्य है। गई और शाब मत ने बीड और बैन धमों के विरुद्ध एक विकट संबाम छेड़ दिया । इस संबाम का क्रान्त तभी हका जब दक्तिण में इन दोनों धर्मों का पूर्ण रूप से हास हो गया। उस समय के समस्त श्रीब साहित्य पर इस संघर्ष का प्रमाव पड़ा है।

सातवीं शती में दो प्रसिद्ध श्रीय संत हुए हैं—'नरहरार' क्यीर 'क्रप्पर'ै। इनके

इन दोनों सन्तों के जोवन भीर कृत्यों का क्षान्त सुक्यतः औं सी० वी० यतः आध्यार की अंग्रेजी पुस्तक 'शोदिकिन गंड भन्ती (इन्द्रशी भीक शैकिम वस स्वत्य वक्षित्या' पर आधारित है।

जीवन-बुत्तों से ज्ञात होता है कि छठी शती में दक्षिण में जैन धर्म का प्रावल्य था। जैना के उद्धत व्यवहार श्रीर उनका जनकिए. के फल वरूप उनमें श्रीर शैवों में तीव संघर्ष चला। बे हो संत उन लोगों में से बे, जिन्होंने तर्क और न्वयं अपने आचार तथा कार्यों से जैनियों के दानों को छिन-भिन्न कर शैव मत की माख बढ़ाई। सन्त 'सम्बन्दर' तो विशेष रूप में जैनों को पराजित करने के काम में ही जी-जान से लग गये। उन्होंने अपने प्रत्येक 'पृदिगम' में जैनों की निन्दा की है। एक 'परिशम' में उन्होंने भगवान शिव को वह सैनिक कहा है. जिसने जैनों को इराया। एक किंवदःती भी प्रचलित है कि एक बार जब 'सम्बन्दर' मदुरा में थे, जो उस समय जैन धर्म का एक बड़ा भारी केन्द्र था, तब कुछ जैन बिद्धे पियों ने उनकी कुटिया में आग लगा दी। परन्तु जैसे ही 'सम्बन्दर' ने शिव की स्तुति में एक 'पदिशम' कहा, वैसे ही यह आग तुरन्त बुक्त गई। इसी प्रकार के अन्य चमत्कारों की भी चर्चा उन्होंने अपने 'पदिगमों' में की हैं. जिससे जैनों को भुँह की खानी पड़ी। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि इस संत ने शैवों ऋौर जैनों के संघर्ष में सिक्षय भाग लिया तथा जैनों को परास्त करने में उनको पर्याप्त सफलता मिली। सन्त 'श्रप्पर' प्रारम्भ में जैन थे. परन्त बाद में शैव हो गये। यह बात स्वतः शैवमत की बदती हुई साख का प्रमाण है। 'त्रप्रपर' भी 'सम्बन्दर' के समकालीन थे। अपने एक पद्य में उन्होंने अपने धर्म-परिवर्तन की ओर संकेत किया है और जैन-सिद्धान्तों को पापोन्सल बताकर उनकी निग्दा की है। 'सम्बन्दर' तो मरूयतः भक्त ही थे: परन्तु 'त्रप्पर' संत होने के साथ-साथ एक बड़े विद्वान श्रीर कवि भी थे। इन दोनों सन्तों का दिल्ला भारत में जैन-धर्म को पराजित करने में बड़ा हाथ था।

इन दोनों सन्तों के कुछ समय बाद 'मिण्कवासगर' हुए, जिन्होंने 'तिरुवासगम्' की रचना की। जो कार्य 'ऋण्यर' ऋौर 'सम्बन्दर' ने जैनों के विरुद्ध किया, वही 'मिण्कवासगर' ने बौद्धों के विरुद्ध किया। इनकी रचना में जैनों की, शैवों के प्रसुख प्रतिद्वनिद्ध्यों के रूप में, कोई चर्चा नहीं है। इससे यह ऋनुमान लगाया जा सकता है कि 'ऋण्यर' ऋौर 'सम्बन्दर' जैसे लोगों के प्रयत्न सफल रहे, ऋौर जैनों के पर उखड़ गये थे। इसके विषयीत 'चिरम्वरम्' में 'मिण्कवासगर' ऋौर बौद्धों के बीच शारतार्थ की एक परम्परागत कथा चली ऋगती है, जिसमें 'मिण्कवासगर' की मारी विजय की ख्याति से दिशाएँ गूँज उठी थीं '। इस शास्त्रार्थ का ऋगयोजन स्वयं राजा ने किया था, ऋौर इसमें सहल द्वीप के सबसे बड़े बौद्ध विद्वान् को ऋपने धर्म की रचा के लिए खुलाया गया था। यदि इस कथा में कुछ भी ऐतिहासिक तथ्य है, तब 'मिण्कवासगर' की यह विजय बड़ी निश्चयात्मक सिद्ध हुई होगी और इससे बौद्ध धर्म को बड़ा भारी धक्का पहुँचा होगा।

इन प्रख्यात सन्तों के ऋतिरिक्त उस समय में अनेक ऐसे लोग अवश्य हुए होंगे, जिन्होंने इसी प्रकार ऋषने धर्म के प्रचारार्थ शास्त्रार्थ आदि में सफल होकर और अन्य साधनों से तथा अपने आचार से शैंव मत की कीर्ति को बढ़ाया होगा। इनमें से कुछ का जीवन-वृत्त एक बन्थ में दिया गया है, जो 'पेरिय पुराण' के नाम से प्रसिद्ध है। इन लोगों की एक विशेष उपाधि थी—'नयनार'। इनमें से एक नयनार 'नित्रशिव नेदुमर' के

१. 'तिस्वासगम': औ॰ बू॰ घोष का संस्करण, भूमिका, पृष्ठ ६७ ।

जीवन-वृत्त में कहा गया है कि उसने अपने प्रनिष्टिक से अधिक महान् जमतार दिखांबर शैव धर्म की उत्कृष्टता का प्रमाण दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय जमताधारण का ऐसे जमतकारों पर बड़ा जिर्जाम था और उन्हों को वे किसी भी मत की उत्कृष्टता अथवा हीनता की कसौटी मामते थे। एक अन्य नयनार मंगर्जगिरियम के जीवन-वृत्त में जैनों की उद्ग्रहता की चर्चा का गई है। 'एनको नेस्तें ही, एपाने और मन्त्रों पर अखा रखनेवाले साधारण भद्र लोग हर से अलग हट जाते थे।' दूसरी और इस प्रमाण के जावन्य हों से कुछ अत्युक्ताही और कहरपंथी शीवों की उद्ग्रहता और अन्य धर्मों के प्रति अमहिष्णुता भी मलकती है। 'एरियम्ड नयनार' ने एक हाथी और उन रे प्रमाण को केवल इस कारण वय कर दिया था कि संगोणक्या उस हाथी में पूलों की एक टोकरी को लो किसी शोव-मन्त्रि में अर्थनार्थ जोनेवाली थी, उत्तर दिया था। कालार्जिंग नपनारों ने एक गानी की नाक इस लिए काट ली थी कि उसने शिव के पूजार्थ रखे हुए पुष्पी की सूँच लिया था। इस ही उत्तरहरणों में उने बहुन की पूजार्थ रखे हुए पुष्पी की सूँच लिया था। इस ही उत्तरहरणों में उने बहुन की पूजार्थ रखे हुए पुष्पी की सूँच लिया था। इस ही उत्तरहरणों में उने बहुन की पूजार्थ रखे हुए पुष्पी की सूँच लिया था। इस ही उत्तरहरणों में उने बहुन की समिश्चित का जान होता है, जो बीद और जैनों के प्रति और भी उन्न कप से अमहिष्णु रहे होंगे।

अब यह देखना है कि दक्षिण भागत में श्रीयों का वैध्यायों के प्रति क्या स्वैदा था। ईसवी सन् की प्रारम्भिक राताव्दियों में इन दोनों के सम्बन्ध अच्छे थे, जैसा कि हम पिछले क्रम्याय में देख आये हैं। धार्मिक सहिष्णुता की जो भावना उस समय सर्वत्र पाई जाती थी, वह बैभएकों में भी उसी मात्रा में थी, जितनी क्रम्य मनावलियकों में। प्रांचकी राताब्दी ईंग्वी में सन्त तिस्मूलर ने शैयार शें का संस्कृत से तामिल में प्रमुख किया था। उस समय में श्रीव और बैज्यव मतों में परत्यर सद्भावना थी, स्त्रीर सारमाव से विष्णु स्त्रीर रिव की परम को माना जाता था। दक्षिण भारत में वैध्यव 'बालवर' कहताते व स्त्रीर एक बैज्याव अन्त 'पेयांसवर' ने निरुपति में अगवान् शिव का वर्तान इस प्रकार किया है-"उनकी खुली जटाएँ स्त्रीर उस्तत मुक्ट, उनका समकता ६ सा परशा स्त्रीर देदीप्यमान सक. उनके शरीर को आविष्टित करते हुए सर्प और सुवर्ण मेखला, सचमुच पुनीत है। इस प्रकार जल से छलकती हुई नदियों से घिर हुए भगवान गिरीश ने दोनों रूपों को अधने में संयुक्त कर लिया है '।" परन्तु तिरुमूलर के ही समय में शैवों और वैष्णवों की परत्पर स्पर्कों के प्रथम संकेत भी हमें मिलते हैं। कहते हैं कि स्वयं तिस्मूलर ने सम्भवतः वैष्णुकों को सक्य करते हुए यह कहा था — 'यदि लघु चूित के लोग ईश का अनादर करते हैं और कहते हैं कि उनको देवलोक से निर्वासित कर दिया गया है, तो उनकी दशा उस तीते जैसी होशी जिसे बिल्ली ने पकड़ रखा हो । यह कथन हमें तुरन्त शिव के विरुद्ध उन आदियों का रमरण कराता है जिनकी चर्चा पुराणों में की गई है। हो सकता है कि उस समय दक्किण भारत में कुछ वैष्ण्व ऐसे भी थ, जो शिव ऋौर उनकी उपासना की निन्दा करते थे। इसकी पृष्टि तत्कालीन वैष्णुव सन्तों के चरित्रों से भी होती है। उनसे हमें पता चलता

सी० वी० एन० प्रत्यर : 'ब्रोरिजिन एंड उपने हिन्छी खॉक शैविक्स इन साउथ इंग्डिया' पृष्ठ २१४।

है कि बैण्युव खास्तवरों में से कुछ ऐसे भी थे, जिनमें नामा जिया का खावेश अधिक का खीर जी खुले बीप मत का विरोध करते थे। ऐसा ही एक बैण्युव संत जिनमंत्रियार खास्तवर' था जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वह शैवों को सर्वथा विवेकहीन मानता था। खन्य खालवरों की भी इसी प्रकार को कई उक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यद्यपि किसी समय भी शैवों खीर बैण्युवों में वह कहुता नहीं खाई जो शैव, बीद्ध खाथवा जैन धर्मों के बीच पाई खाती थी, तथापि जैसे जैसे समय बीतना गया, इनमें प्रतिखद्धां बहुती ही गई खीर बाह्यणोत्तर मत्नों का प्रसावय के बाद जब दक्षिण भारत में केवल ये ही दो प्रधान मत रह गये, तब यह खिलखद्धां तो खीर भी उनकट हो गई।

इन साहित्यक प्रमाणों के बाद यह आश्चर्य की बात है कि दिवाण भारत में वीराणिक और पुरागीत्तर काल के शिलालेखों में काफी समय तक इस धार्मिक प्रतिद्वन्द्विता का कोई संकेत नहीं मिलता । छठी शताब्दी की बन-तृपति मल्लादेव नन्दिवर्मा के 'मृदायन्त्र' ताम्रवन्नों में शिव और विष्णा का साथ साथ स्तवन किया गया है और इन दोनों के उपासकों में परस्थर विरोध की कोई चर्चा ही नहीं है। सन ७७७ इंस्वी की राजा प्रथ्वी कोंग महाराजा के 'रापसंत वर' ताक्षणतों में प्रारम्भ में विष्णा की काराधना की गई है, तदनन्दर एक शेव-मन विष्यासीय की सम्मारपूर्वत चर्चा की गई है। ये ताम्रपत्र स्वयं एक जैन-मन्दिर के सहायतार्थं दान देने के सम्बन्ध में लिखे गये थे। ग्यारहवीं शती के सोमेश्वर देव प्रथम के बालगैन्वे शिलालेख में भी बारम्भ में भगवान 'जिन' की खुति की गई है ऋौर फिर विधा की। शिलालेख की खन्तिम पंकियाँ इस प्रकार है—''महाराज की इच्छा से प्रस् जातवर्मा ने एक जीव कर पान 'जिन' का, एक भगवान विष्णु का, एक भगवान ईश्वर का और एक मन्दिर बानवसे देश के सन्तों का बनवाया '।" अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय जो धार्मिक जीर अपदारिक संघर्ष चल रहा था, वह सर्वट्यापी नहीं था. करित कर अमेरा विषये तक ही सीमित था । साधारण रूप से तृपतिगण् स्त्रीर स्त्रस्य व्यक्ति इस संबर्ध से ऋलग रहे, और पुरानी सहिष्णुता की भावना को ऋपनाये रहे। स्वारहवीं शती के अन्त में तथा बारहवीं शती के शिला-लेखों में हमें पहली बार ं एंड संदर्भ के कुछ संकेत सिलते हैं। इस समय 'अक्लंक' नाम के एक विद्वान सन्त ने काजित जैन नतावल विश्वां की आशाओं को कुछ समय के लिए फिर जगा दिया और इनका अब बौदों से, तथा श्रीवों का इन दोनों से तीत्र संघर्ष चल पड़ा । सन् ११२८ ईस्वी के आवण बेलगोल शिलालेख े में सन्त अकलंक के प्रति बौद्धों के द्वेष की ऋोर संकेत किया गया है। इसी शिलालेख के एक अन्य भाग में कहा गया है कि जैन सन्त चिमलचन्द्र ने शैचों, वश्यकों, कार्यानकों, काविलों (सम्मवतः मांक्यूरादी) और वौद्धों को परास्त किया था। इस विमलचन्द्र का उल्लेख सन् ११८३ ईसवी के अन्य जैन शिलालेख र में भी हुआ है, खीर वहां मी प्रमाने होगी गया सम्प्रदायों को परास्त करने की चर्चा की गई है।

t. I. A. WITE, THE COE!

२. द्विमाभिका क्लांटिका : भाग २. ग० ५४ ।

३. , : नाम ३, न० १०६ ।

'पेरिय पुराम्' से हमें श्रीवमत के कुछ नये लक्षम् का भी पता चलता है, जिसका प्रावर्भाव स्नव हो रहा था. और जिनका ऋस्तित्व उत्तर भारत में कहीं नहीं था । सम्मवतः यह द्रविड जाति की अपेचाकृत अधिक भाषुकता और तन्जन्य धार्मिक उत्साह का ही फल था कि उन्होंने भक्तियाद के सिद्धान्त से यह स्थाभाषिक निष्कर्ष निकासा कि सर्थ्य असी में वर्ण और लिंग का कोई भेद नहीं किया जा सकता: क्योंकि सबसे सबसे भक्त भगवान की दृष्टि में समान होते हैं। अतः कुछ अधिक उत्साही शेवों ने वर्ण और लिंग के भेट को सोड डाला और सब सच्चे शैवों की संपूर्ण समता का प्रचार किया। एक निकृष्ट वर्श के स्विक्ति को भी. यदि वह सरचा भक्त था, उसी सम्मान का ऋषिकार था जो एक उस्च वर्श के भक्त को दिया जाता था। 'पेरिय पुरासा' में स्वयं नयनारों के सम्बन्ध में कहा गया है कि इनमें कछ बाह्य थे. कुछ बैल्लाल और कुछ तो आदिवासी जातियों के थे। एक आदि शैव बाह्यस 'सन्दर मृति' ने निम्नवर्स के नयनार 'सेरमन पेरमस' के साथ भोजन करने में कोई संकोच नहीं किया था। एक और उच्चवर्श के नयनार सुन्दर ने एक नर्सकी से विवाह किया था। व्याध जाति के कन्नपा और नन्द की, जो सदचे शिवभक्त वे, उतना ही सम्मान श्राप्त था और उनको उतना ही पुनीत माना जाता था, जितना अंग्ट कुल के बाद गी की। इसके श्रतिरिक्त इसी पुराण में ब्राह्मण शैव भक्त 'नाभिनन्द श्रविराल' की कथा भी खाता है, विसको सब वर्णों के स्पर्श से दूपित होने का संकोच हुआ। और इमीलिए भगवान ने स्वयं उसकी भर्त्सना की तब उसे श्वपन में भगवान ने दर्शन दिये और कहा कि जिन लोगों का जन्म 'तिरवास्र' में हुआ है, वे सब के सब शिव के गरा हैं।

परन्तु वर्शमेद की परम्परा ने हिन्दू समाज में बड़ी गहरा जड़ एकड़ ली थी, और डुड़ खबरथा हो। इस प्रकार उसकी उपेद्धा किये जाने से समाज की एक पुरानी और सुदह द्यवस्था को आगान उहुँनामा था। अतः यह कोई अन्तरण की बात नहीं कि श्रीवों में जो पुराने विचारों के थे और जो परम्परागत रीति रिशाही का आदर करने थे, उन्होंने इस नये आचार का कड़ा विरोध किया हो। जो शेवों के प्रतिद्वन्द्वी थे, उन्हें इन शेवों को विधमों कह कर शैवमत पर आचेप करने का एक सुन्दर अवसर मिल गया। शायद यही कारण था कि पहले पहल शैव आगमों को देश के सम्मानित धार्मिक साहित्य में स्थान नहीं दिया गया। केवल बाद में जब शैव मत दिव्याभारत का प्रधान धर्म बन गया, और जब उसने अपने आइ ला-धर्म विगेशी सिद्धान्तों और प्रथाओं का त्याग कर दिया, तभी शैव आगमों को मान्यता प्राप्त हुई।

शैवमत में भक्ति पर जो जोर दिया जाता था, उसका असर अन्य दिशाओं में भी हुआ। जिन इत्यों को साधारणत्या जधन्य समका जाता था, वही कृत्य यदि कोई भक्त अपने धार्मिक उत्साह में करे तो उनको दान्य ही नहीं, अपित स्तृत्य भी माना जाने लगा। जैसा कि 'श्री अथ्यर' ने अपनी पुस्तक में कहा है—''शैव उपासकों की भक्ति और श्रद्धा ऐसी थी कि यदि कोई अपने-आपको एक बार शैव कह देता था तो किर वह चाहे कितने ही कुत्सित कर्म क्यों न करे, उनको कोई आपक्ति नहीं होती थी।" भक्ति द्वारा मनुष्य की जिल्हिं में उनका इतना हद विश्वास था कि वह एक पापी भक्त को एक सदाचारी अभक्त से अच्छा समकते थे। इस प्रकार मक्तिवाद पर आधारित अन्य मतों के समान शैव धर्म ने भी ऐसे

रामार दिनी स्थालियों के लिए एक यहा हार खोल दिया जो आपने कुल्सित स्वार्थ के लिए धर्म की आह में कुक्कर करते थे। इसके उठाइरण स्वरूप 'अस्यर पगई' की कथा हमारे सामने हैं, जो एक पायरड़ी श्रीय गंगी को अपनी पत्नी तक को अपंश करने को तैयार हो गया था। इस कथा से यह स्वय्ट हो जाता है कि उस समय भी अनेक दुष्ट पुरुप श्रीय तपश्चियों का थेश बनाये इथर-उथर फिरते थे और उन भोले-भाले लोगों की अद्धा का अनुचित लाम उठाते थे, जो उन्हें सम्बा भक्त समस्ते थे। उत्तर भारत में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं और वहां भी धर्म का इसी प्रकार दुरुपयोग किया जाता था और भारत में ही क्यों, सारे संबार में इसी क्यार पार्थाएड यों ने धर्म की आह में अनाचार फैलाया है।

में 'मुनियराय' नयनार की कथा से हमें ज्ञात होता है कि दिल्ला भारत में कुछ क्षेय दिगम्बर भी रहते थे। पुराणों में हमने देखा था कि अपने कुछ क्यों में भगवान् दिश्व को दिगम्बर माना गया है, और उनके इसी रूप के अनुकृत कापालिक लोग भी दिगम्बर रहते थे। परनतु दिल्ला भारत में थिति कुछ-कुछ ' अज्ञायह पुराण' वाली हो गई और दिशम्बर को इन्द्रिय संयमन की कसीटी तथा चिह्न माना जाने लगा। अतः जिस व्यक्ति ने इस अकार का जिल्ला माना प्राप्त कर लिया था, उसके लिए दिगम्बर रहना उपयुक्त ही था। ऐसी अनीत होता है कि दिल्ला में श्रीव धर्म का जैन धर्म के साथ कड़ा विरोध होने पर भी श्रीवों पर जिल्ला है कि सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ा था। कुछ भी हो 'पिरिय-पुराल' के समय तक, और सम्भवतः इससे बहुत पहले भी दिल्ला में श्रीवर्ण में श्रिय पुराल' में जिस अकार उनका उन्लेख किया गया है, उससे प्रतीत होता है कि प्रारम्म में इन श्रीवों का आदर नहीं होता था, और उनको सनकी समका जाता था। परन्तु बाद में उनको मान्यता प्राप्त हो गई और उनमें से ही एक सदाशिव नाम का आश्रण दिल्ला का एक प्रक्वात संत हुआ है। धीरे थीरे यह दिगम्बर श्रीव फैलते गये और कालान्तर में ये एक मान्यता की वह की गये।

वसी समय में श्रीवसत के काटर विभिन्न उपत्यायों की भी उत्पत्ति हुई जैना कि हम उत्पर वह कार्य हैं, श्रीवसत के संगठित कम से उपत्य था दित हो जाने के उपरान्त ही इस प्रक्रिया का सुक्षात ही जाना स्वाभाविक और एक्प्रयंनाची था। श्रीव उपसम्प्रदायों का सब से उत्तर प्रान्ति प्रतिकि के महाभाष्य में हुआ है, जहाँ 'शिव भागवतों' का एक बार उल्लेख किया गया है'। इन शिव भागवतों का एक विशेष लज्ज्य यह था कि ये अपने देवता के प्रतिक स्वक्ष एक माला लेकर कलते थे। खतः ये शिव भागवत श्रीव मत का सब प्राचीन सम्प्रदाय है। परन्तु इस सम्प्रदाय का श्रीव ही लोप हो गया जान पड़ता है; क्यों कि शिवभागवतां का कि अभी प्रतिक र िश्वा है।

महाभागत के क्रानकातीन शान्तिपर्व में पाशुपत शैवों का उल्लेख किया गया है , जिसके कलातीन वर्म पंचांग में से एक माना गया है। इस सम्प्रदाय के विषय में कुछ

<sup>.</sup> १. देखे घटा ४ १६।

<sup>🗞 -</sup> सहार १ विकासी सीरणाही हा लिए १३४, 🦥 १

अधिक नहीं कहा गया है, इसके निवा कि इसके सिद्धान्तीं को स्वयं भगवान शिव ने प्रकट किया था । शान्तिपर्व के हा एक अन्य भाग में 'विकास समारे प्रसंग में कहा गया है कि स्वयं भगवान् शिव ने पाशुपत सिद्धान्त को प्रकट किया था. जो कुछ झंशों में वर्णाध्य-धर्म के अनुकूल और कुछ अंशों में उसके प्रतिकृल था । हम ऊपर देख आये हैं कि विज्ञामारत में कुछ शेवों ने इस ब्याहिस में की व्यवस्था का तोड़ दिया था। सम्भव है कि पाशुपतों ने ही पहले पहला ऐसा किया हो। इसीसे यह भी सिद्ध हो जाता है कि पाछापत शैव नाधारण शैवों से भिन्न वे: क्योंकि जैसा कि स्वयं महाभारत से स्वष्ट है. इन साधारण रीवों के कारण किया बाह्यण काकिम को के सर्वधा अनुकृत थे। पाशुक्त शैनों का प्रादर्भाव सम्भवतः लगभग उसी समय हुआ जब वैक्लुवों के उंटर प्र-प्राप्ता का. क्योंकि उपर्य क संदर्भ में इन दोनों का उल्लेख साथ-साथ किया गया है। महाभारत में इस सम्प्रदाय के संस्थापक के विषय में कुछ नहीं कहा गया; परन्तु बाद में पुण्या उस्ती में यह चर्चा आई है कि एक 'लक्कलिन' अथवा 'नकुलिन' ने लोगों को 'माहेश्वर' अथवा 'पाशुक्त' योग सिखाया था। इस 'लकुनिक' को भगवान् शिव का अवतार और कृष्ण का समकालीन माना जाता था ै। 'लकुलिन' की ेर्निड रिया पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है. यदापि उसके समय के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। 'सर्वदर्शनसंब्रह' नामक ब्रन्थ में उसको पाश्यान-सम्प्रदाय का संस्थापक माना गया है और सन् ६७१ ईन्य के नारागड मन्दिर के शिलालेख से तथा अन्य कई शिलालेखों ने भी इसकी पृष्टि होती है। इसके अतिरिक्त हम कार देख आये हैं कि 'क्याली' रूप में शिव का रक्त हीं ना विल ने पूजा के जाती थी। महाभारत में इस 'कापालिक' दूनि का उल्लेख हो चुका है: सन्तु महाभाग्त के उल्लेखों से हम निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकते कि शिव की इस रूप में पुलनेशाली का कोई संगठित सम्बदाय बन गया था या नहीं। अतः महाभारत के समय में हमें श्रीवों में केवल एक उपसम्प्रदाय अर्थात् 'पाश्यपती' का ही निश्चित कय से पता चलता है।

इसके बाद दूसरा शताच्यी ईस्तः में एक सिक्के के लेख में कुशान त्यति 'बेम कडफाईजिज' ने अपने-आपको 'माहेश्वर' कहा है। यह 'पाशुपत' सम्प्रदाय का ही एक दूसरा नाम है। अतः सिद्ध होता है कि यह सम्प्रदाय उस समय भी विद्यमान था और सम्भवतः इसको राजनंदन्य भी प्राप्त था। अन्य श्रीव सम्प्रदायों का पूर्व रीगिणिक काल में कोई उल्लेख नहीं मिलता। अतः हम अब पुगरा-प्रन्थों को लेते हैं, जिनमें प्रथम बार निश्चित रूप से शैव सम्प्रदायों का उल्लेख किया गया है। वासु और किंग पुगरा में पाशुपतों के उल्लेख की चर्चा हम कपर कर ही चुके हैं। बाग और किंग पुगरा में पाशुपतों के उल्लेख की चर्चा हम कपर कर ही चुके हैं। बाग किया मा पीराणिक काल तक एक संगठित सम्प्रदाय वन गया था और जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख आये हैं, इनको उस समय विध्नमीं माना जाता था। साधारण रूप से शिव के उग्लावों को शिव कहा जाता था, और इन्हों के धार्मिक क्षाचार निकारों का पुराण प्रन्थों में मुख्य रूप

१. महा॰ : (क्लक्ता संस्टारः) हान्तिः स्वरं, १२४।

२. बायुः : २३, २१७-२१, लियः माग २, २४, १२४-३२।

से बर्णन किया गया है। किसी अन्य शैव सम्प्रदाय का पुराखों में कोई निश्चित उल्लेख इसी किया ।

प्राचीलर काल में हमें अनेक श्रीव मध्यपायों के खरितत्व के प्रमाण मिलते हैं। शिव-लिंश की " रें राज्य पर धारण करने वाले 'भारशियां' की चर्चा हम ऊपर कर ही चुके हैं। इनका उन्लेख को किसासेकों में भी दुआ है। सातवीं राती ई-वी में चीनी यात्री ह्यान-"संकि" ने सारत की याका की थी कोर अनेक स्थलों पर उसने नाम लेकर पाशुपत-सम्प्रदाय का उन्होंन किया है । इस सम्प्रदाय के अनुराधियों की काफी संख्या मालूम होती है। ■ न-सील के ८०० । इनमें से ऋछ तो भगवान शिव की मन्दिरों में उपासना करते थे ं का न साबारल पासुपत थे), कुछ मन्त्रियों में निवास करने थे अथवा भ्रमण करते रहते थे। े व्यक्ति पाशुपत संवासी थे। वाशुपतों का मुख्य लक्ष्ण यह था कि वे अपने शरीर धर भरम मले रहते थे, और धान-सांग ने तो इनका नाम ही 'भरमधारी' रख दिया था । ऋत्य होंची में सान-साम ने 'जटाधारी' तथा रीवों की भी चर्चा की है जो वस्त्रहीन अवस्थ। में किश करते थे । ये दिसम्बर शैव संभवतः वे ही थे, जिनकी दक्षिण भारत के ऋभिलेखों में चर्चा हम ऊपर देख आये हैं। काशी में 'घट पर ' ने ऐसे शैवों को देखा जो अपने वाल मुँड़ा देते थे। वे संभवतः वे हींव संस्थामी थे जो 'मुंडी' कालाते थे । यह भी स्मरस् रखना मारित कि उत्तर में भी कभी-कभी शिव को 'मुंडी' कहा गया है। परन्तु निश्चित रूप से वह कहना कठिन है कि इन शेव संन्यासियों का कोई संगठित सम्प्रदाय था या नहीं ! कार मी 'ख़न-सांग' ने दो स्थलों पर उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि कापिशा में उन्हाने कुछ ऐसे रीवों को देला 'जो अपने सिरों पर अस्थियों की मालाएँ सुकुट के रूप में बहनते हैं"। एक अन्य स्थल पर उन्होंने कुछ और शीवां का उल्लेख किया है जो इक्षेत्र - क्षाप्ता का क्षामुख्या के रूप में पहनते हैं। वे विशेष रूप से यह नहीं कहते कि वें नीम मित्र के उपासक थे, वरस्तु वे दीनों उस्लेख स्पष्ट ही कापालिकों की स्प्रीर संकेत करते हैं। "छ न गरे" ने उनकी "सरमधारी" शैवां से अलग माना है। इससे भी प्रकट होता है कि इनका एक अलग सम्प्रदाय था। इनके विषय में 'ह्यून-सांग' ने कुछ और नहीं कहा: परन्तु इसी शताब्दी के एक दान-पत्र में, जो पुलवेशा द्वितीय के भतीजे नागवर्षन है फिल्कार ए, इस बात की चर्चा आई है कि इस समय तक इन कापालिकों को कुछ-कुछ मान्यता प्राप्त होने लगी थी, और उनके अपने मन्दिर होते थे। इस दान-पत्र में एक होने ही मन्दिर का एक कर कर के लिए एक गाँव के दान की व्यवस्था की गई है। इस महित हैं बहारेक म हे राम में राजार शिव की मूर्ति की स्थापना की गई थी, और वहीं कुछ संन्यामी मन भी रहते वे जिन्हें 'महाप्रती' कहा गया है, और जो 'कापातिको' का ही एक

रे. स्न-साम : साम २, १७ २७६, २७७, २७६, २००-२०७ श्यादि।

<sup>₹. , :</sup> 新聞 ₹. TE Y2 !

W. ., : ,, ? ,, XX !

लीक्जास्तर था। इनकी जीविका की व्यवस्था भी उसी दानपत्र में की गई है। क्ष कपालेश्वर के एक और मन्दिर की चर्चा महासामन महाराज सुन्दरसेन के निर्माण्ड तास्रपत्र में भी की गई है, जिसका समय भी सातवीं शताब्दी ईस्वी ही है।

नानवी ग्रामाध्यी ईस्थी में शैव सम्प्रदायों की नियति पर वाग्रभद्र के 'कादम्बरी' नामक गयकाच्य भी कुछ प्रकाश डालता है। इस काव्य में प्राप्त निर्मे का उल्लेख किया गया है जो स्रमात्य शुक्तास से मिलने स्त्राये ये स्त्रीर रक्त वर्ग के बस्त्र धारण किये हुए थे। यह नाम्यप्रधारी शैव संभवतः पाशुपतों का ही एक प्राप्त प्रश्नीर यह जरा स्रचरत्र की बात है कि स्नून सांग ने उनका कोई उल्लेख नहीं किया। कादम्बरी से ही हमें यह भी शात होता है कि साधारण शेव किसी विशेष सम्प्रदाय के स्नुत्रायी नहीं होते थे, स्त्रीर उनके स्त्रामा विचार सर्वथा पौराणिक निद्रास्त्री होने स्त्राह्मी के स्नुकृत होने थे। उज्जयिनी की सम्प्रही जिलासवती एक इसी प्रकार की शैवभक्त थी, स्त्रीर स्वयं कविवर वाग्रभट्ट भी ऐसे ही शेव थे।

आठवीं शताब्दी ईस्वी में कवि भवभूति ने अपने 'मालती माघव' नाम के रूपक में तत्कालीन कापालिक सम्प्रदाय का बड़ा अच्छा चित्रण किया है'। जिन मन्दिरों में वे लोग उपासना करते थे वे एमशान-भूमि में होते थे। इनमें नर-बिल देने की प्रथा अभी तक प्रचलित थी, और इसी कारण इनके गाईत समका जाता था, और जनसाधारण इनके इर ही रहते थे। परन्तु स्वयं वे लोकोचर शक्तियाँ रखने का दावा करते थे, जिन्हें उन्होंने अपने प्रयोगों से प्राप्त किये थे। तत्कालीन कापालिक सम्प्रदाय का एक नया लच्चण यह था कि अब उनमें जिलां भी सम्मिलित हो सकती थीं और पुरुषों के समान ही वे भी अपने सम्प्रदाय की विशेष वेशभूषा धारण करती थीं। कापालिकों ने वर्ण-भेद को मिटा दिया था। यह एक बड़ी रोचक और शिक्षा-प्रद बात है कि भारत में सनातन हो को मिटा दिया था। यह एक वड़ी रोचक और शिक्षा-प्रद बात है कि भारत में सनातन हो को बेश के बाहर जिस किसी मत का भी प्रादुर्भाव हुआ, उसी ने अनिवार्य रूप से वर्णभेद को और बहुषा पुरुष-स्वी के भेद को मिटाने की चेटा की है और इस प्रयाभ में वह हमेशा असकत रहा है।

जैसे-जैसे समय बीतता गया नये-नये शैव सम्प्रदायों का जन्म होता गया। नवीं शताब्दी में जब ज्ञानन्दिगिर ने अपने 'एंकरिट्ट' नामक प्रन्थ की रचना की तबतक शैंवों के अनेक सम्प्रदाय हो गये थे। इनमें से कुछ काफी पुराने प्रतीत होते हैं बयोकि उस समय तक वे सब सुन्यवस्थित थे, यद्यपि अन्य उपलब्ध अभिलेखों में उनकी चर्चा नहीं हुई है। शंकरिवजय के चौथे अध्याय में पाशुपत, शैंव, रौद्र, उब्र, कारालिक, माट या मह और जंगम, इन शैंव सम्प्रदायों का उल्लेख किया गया है। इन सब के प्रतिनिधि शंकर से शान्तार्थ करने आये थे। इन सब के बाह्य चिट्ट दिनेते का भी वर्गन किया गया है। इन सिद्धों से हमें शात होता है कि 'अंगम' तो प्राचान 'भारशिव' ही थे, क्योंकि वे भी रिवर्लिंग को अपने सिर पर धारण करते थे। पाशुपत अपने मस्तक, बद्दा, नामि कीन सुन हो पर शिक्ष लिंग का चिद्ध अंकित करते थे। अस्य संप्रदायों के भी अलग चिद्ध थे। उनके अपने-

१. С. І. І. : मान १, सेट ५७, वृष्ट रवद :

२. मालती माध्य : अंद ४।

क्षपने सिद्धान्त क्या व यह नहीं बताया गया है, परन्तु इन सब ने मिलकर शंकर से शास्त्रार्थ क्या। उनको सारभाव से शंकर के सिद्धान्तों से सहमत बताया गया है। परन्त जैसा कि हम आशे चल कर देखेंगे, बात्तव में ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि शंकर का विशब्द कार्य तवाद श्रीव सिद्धान्तों के प्रतिकल या और इन श्रीव संप्रदायों ने इन्हीं श्रीव सिद्धान्तों की विकिश्न क्यों में खपनाया था । विद्यारएय इत शंकर की एक अन्य जीवनी में, जो कुछ अपर-कालीन है, नीलकंड नामक एक होन की चर्चा की गई है जिसने शिवसूत्रों पर एक टीका शिक्षी थी. और " को जंबर के विद्याद अर्द्ध त के केन्द्रीय सिद्धान्त 'तत्वमसि' पर आच्चेप किया था। जारुक् के के क्रम्थ के क्रमुसार तो शंकर ने केवल विविध शैव सम्प्रदायों के बाह्य चिड़ी पर आपन्ति की थी और उनको सर्वथा व्यर्थ सिद्ध किया था। आत्मज्ञान के बिना केवल उपासना करने का भी शंकर ने विरोध किया था. क्योंकि ऐसी उपासना से व्यक्ति को स्बर्ग-प्राप्ति हो सकती है, परन्त मोल नहीं मिल सकता । कापालिकों के सम्बन्ध में आनन्द-बिदि ने कुछ अधिक विस्तार से कहा है। शंकर से उनकी भेंट उज्जयिनी में हुई थी जहाँ उनका बड़ा प्रावल्य था। उनके वर्णन से हमें पता चलता है कि वे जटाएँ रखते थे जिन वर नवचन्द्र की प्रतिमा रहती थी, उनके हाथ में कपाल का कमंडल रहता था, वे मांस और मंदिरा का सेवन करते थे. और शिव के 'भैरव' अथवा 'कापालिक' रूप की उपासना करते थे। अपने अनाचार के लिए वह बदनाम थे, और जनसाधारण उनको एक बला समकते थे। उन्हीं में एक पाखरडी कापालिक का भी उल्लेख किया गया है जो केवल इस लिए कापालिक सम्प्रदाय में सम्मिलित हन्ना था कि इस प्रकार वह निडर होकर लंपटता न्त्रीर क्षनाचार का जीवन व्यतीत कर सके। स्वभावतः शंकर ने उनकी घोर भर्त्सना की, और अपने क्रनाचारों को एक धार्मिक मत का रूप देने का प्रयत्न करने के अपराध में उनको दशह दिया। विद्यारस्य के ब्रन्थ के ब्रनुसार शंकर इन कापालिकों से कर्णाट देश में मिले थे। जहाँ उनका केंग अन्तर संकार से शास्त्रार्थ करने स्नाया था। उनके बाह्य चिह्नों का वर्णन वैसा ही है हैं है। हम्मादिक के इस्थ में ही वे शिव के उस रूप की उपासना करते थे जिसमें उनको प्रदेशी को क्षानियन करने हुए कल्पित किया जाता था। मांस ऋौर मदिरा का प्रयोग वे अपनी उपासना में करते थे। उनका स्वभाव बड़ा उद्भत था। वे शस्त्रों से सुसज्जित रहते थे जिनका प्रयोग वे सदा ही करने को तैयार रहते थे। कर्णाट देश में वे विशेष रूप से बल-राप्त कर है रहे हैं, क्योंकि वहाँ उन्होंने राजा के विरुद्ध एक विद्रोह किया था जिसका बड़ी कठिनाई से दमन किया जा सका था। विद्यारएय ने एक और शैव सम्प्रदाय की भी चर्चा की है। वे वे भैरव' जिनकी शंकर से विदर्भ में भेंट हुई थी। उनके सिद्धान्तों अथवा काचार के विषय में कुछ नहीं कहा गया सिवा इसके कि वह एक 'भैरवतंत्र' को अपना प्रामानिक वर्गमिक वृत्य मानने व : इससे प्रतीत होता है कि शायद इस सम्प्रदाय का प्रादु-र्मात्र राजिक प्रभाव के जनतान तुत्रा था। अन्य सम्प्रदायों की बाबत उनके नामों को छोड़ कर न तो जारकीयी न विद्यासमय के अन्य से ही हमें कुछ पता चलता है।

श्रीय संप्रदानों के सम्बन्ध में तमारे हात का अगला स्रोत कृष्णामिश्र का 'प्रबोध-चन्द्रोदय' नाटक है। इसका समय स्थारहवीं शताब्दी ईन्द्री के लगमग है। इसमें नाटककार ने विभिन्न धार्मिक मतों और सम्प्रदायों के पायरही एन्ट्रांटिं पर, जो अपने कुइत्यों से अपने धर्मों को बदनाम करते थे, यह ही रोचक हंग से व्यंग्य किया है। शैव संप्रदायों में उसने शैवों और पाशुपतों का उस्तेख किया है, और इन दोनों की भी अन्य सम्प्रांटिं के समान चार्वाक ने हसी उड़ाई है। इसके अतिरिक्त नाटक के पात्रों में एक काषातिक भी है और उसका चित्रण यह विस्तार से किया गया है। यह गत्ने में मुंडों की माला पहनता है, सम्प्रांत मिने में निवास करता है, और क्याल कम्पटल में भोजन करता है और दावा करता है कि इसी 'योग' द्वारा उसने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है। उसकी एटप्पन जिति का एक प्रमुख अंग नर-विल है जिसका स्पष्ट रूप से उस्तेख किया गया है। शिव को ये लोग 'मैरव' रूप में पूजते ये और अपनी नर-विल के विभिन्न अंग भैरव को चढ़ाते थे। सबा किन मस्तक से जो रुधिर निकलता था उसे वे पूजा के काम में लाते थे। देवता को महिरा भी चढ़ाई जाती थी, और उपासक स्वयं भी उत्ते काम करता में सुरापान करते थे। इस कापालिक के साथ उसकी एक 'वड़ार्टिटीं सहचरी है। इससे भवभृति के 'मालती माध्य' के प्रमाण की पृष्टि होती है कि अब इस सम्प्रदाय में स्वया भी सम्मिलत हो सकती थीं।

म्यारहवीं शती के बाद इन सम्प्रदायों के इतिहास की सामग्री हमें विविध खोतीं से मिलती है। पाशपतों का उल्लेख तो साहित्य और शिलालेखों में प्रायशः बराबर ही होता रहता है और इसी से सिद्ध होता है कि पाश्पत लोग शैंकों का एक प्रमुख सम्प्रदाय बने रहे। तेरहवीं शती की चित्र-प्रशस्ति में लकुलिन का इस सम्प्रदाय के संस्थापक के रूप में फिर उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि उनके कर पुत्रों ने चार नये सम्प्रदायों की स्थापना की थी। ये सम्भवतः पासुपतों के ही उपसन्प्रकाय थे। 'लर्पकर्तृनर्गकः' नामक बन्ध में पाशपतों को शैवमत के दो प्रमुख सम्प्रदायों में से एक माना गया है और उनके दार्शनिक सिद्धान्तों का विवस्ण दिया गया है। दूसरा प्रमुख श्रीव सम्प्रदाय 'श्रीव' ही बहलाला था. और इसके जो प्रासंशिक उल्लेख अब तक हए हैं वह हम ऊपर देख आये हैं। इनके सिद्धांती का भी संवित रूप से सर्वदर्शन संग्रह में उल्लेख किया गया है। कापालिकों का आसंगिक उल्लेख भी समय-समय पर साहित्यिक और अन्य अभिलेखों में होता रहता है। उनमें एक कहर-पंथी उपसम्प्रवाय का भी प्राद्रभाव हो गया प्रतीत होता है, जिसके अनुवायी 'कालपुख' कहलाते थे, पर इनका प्रारम्भिक नाम शायद 'बारकिकारनी था। वैष्णव संत स्त्रीर विद्वान रामानुज के समय में इनका अस्तित्व था। रामानुज बारहवीं शती में हुए वे और उन्होंने इस सम्प्रदाय के क्याचारों का वर्शन किया है। ये लोग अपने जधन्य इत्यों हो सिद्धियाँ कहते थे जो छः थीं-(१) कपाल में भोजन करना, (२) शरीर में भक्ष लगाना, (a) रमशान से राख लेकर खाना, (४) लड लेकर चलना, (५) सुरापात्र रखना स्त्रीर (६) सरापात्र में स्थित भैरव की पूजा करना । वे जटाएँ रखते थे, क्याल लेकर चलते वे और रद्राच की माला पहनते वे। साधारण रूप से कालमुखी और कापालिकां में कोई विशेष मेद नहीं किया जाता था। 'नर्पप्र्तनमंग्रा' में इन दोनों का कोई अल्लेख नहीं किया गया है।

अपरकाल में उपर्शु क शैव सम्प्रदायों में कुछ तो हुत हो गये और कुछ के नाम बदल

गये। कक नये सम्प्रदाय येदा हुए और यह प्रक्रिया वर्तमान वुग तक चलती रही है।

इन बीब सम्प्रवायों में से जो प्रमुख वे वे दक्षिण भारत में भी फैल गये। दसवीं से नेरहबी शबी तक के मैसूर के अनेक शिलालेखी में लकुलिन और उसके पाशपतों का उल्लेख हुआ है। इससे निद्ध होता है कि इस समरत काल में पाश्यतों का दक्षिण भारत में भी अभिनव था। १४३ ई॰ के एक शिलालेख में एक मनिनाथ चिल्लूक को लकुलिन का क्षवतार माना गया है'। १०७८ ई० के एक क्षन्य शिलालेख में एक अन्य तपत्नी को लकुलिन बड़ा गया है । बारहवी शता के एक शिलालेख में कड़ा गया है कि किसी सोमेश्बर सूरी ने सकलिन के सिद्धान्तों का किर से प्रचार किया था'। १२८५ ई० के एक शिलालेख में दानकर्ता को लकुलिन के नये सम्प्रदाय का समर्थक कहा गया हैं। कुछ विद्वानों से इस सबे सम्प्रदाय को लिंगायत सम्प्रदाय माना है. परन्त यह बात निप्रदर्शक नहीं कड़ी जा सकती। फिर भी ध्यान रखने की बात यह है कि इन शिलालेखों में 'लाकुलिन' शब्द का राजकर राजने रक्षा होते हैं कि बार प्रयोग किया जाता है और एक शिलालेख में तो 'काल-मुखीं तक ही 'न एनी' कह दिया गया है। खतः यह सम्भव है कि इन शिलालेखों में 'लाकुली' अधवा 'लाकुल' शब्द से सर्वत्र पाश्यत सम्प्रदाय ही अभिप्रेत नहीं है, ऋषितु इस शब्द का क्रम्ब श्रीब सम्बदायों के लिए भी प्रयोग किया गया है। ६५८ ईस्वी के राष्ट्रकट सम्राट कृष्ण तुर्वीय के बानवन में श्रेव सम्प्रदाय का उल्लेख ऋधिक निश्चित रूप से किया गया है। इसमें एक प्रसिद्ध बिद्वान रंगिएय की चर्चा की गई है जो शैव सम्प्रदाय का अनुयायी था और कन्मलेक्वर में एक शैवमठ का कावीश था। इससे सिद्ध होता है कि इस समय दिवाण भारत में भी श्रीव संख्यदाय का ऋत्तिन्व था। १११७ ईस्वी के मैसर के इस शिलालेख से जिसमें अलंका है की संख्या लाकुमों में की गई है, प्रासंगिक रूप से यही सिद्ध होता है कि उस समय यह 'कासनय' भी दक्षिण में पाये जाते थे। इसी प्रकार ११८३ ईस्वी के अन्य शिला-ेर्फ 🖫 😕 नागशिव पंडित का उल्लेख किया गया है जो शैव आगम और शैव तत्त्व में प्रकार का 🕆 वह श्रीव तत्त्व श्रीव सम्प्रदाव का प्रामानिक ग्राप्त माना जाता था । इस जिल्लाकेल में भी यही सिद्ध होता है कि बारहवीं शती के खत्त में शैव सम्प्रदाय का भी र्वहरू मान्ड में खब प्रचार था।

इन सम्प्रदायों के अतिरिक्त दक्षिण में एक नये सम्प्रदाय का भी प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हा कारे चलकर बढ़ा महत्व हुआ। यह था 'लिंगायत' अथवा 'वीर शैव' सम्प्रदाय। इस सम्प्रदाय का जन्म कब और कैसे हुआ और इसका संस्थापक कीन था, यह अभी तक विवादा-पर विवय है। परन्तु एक बात तो निश्चित है कि प्रख्यात 'बास' इस सम्प्रदाय के अस्तराय ना वे. उदां उन्होंने इसको बहुत प्रश्य दिया और इसको शक्तिशाली बनाने में

१. ८० विकासिका काणीरिका : साम १२, प्राट १२।

१. ,, ; मान ७, सीकरपुर तालुक सम्बर १०७।

३. ,, , सम्बं , सम्बं र, प्रक ६४।

<sup>¥· , , ;</sup> 和阿戈, 曾感 2毫文 1

क्ष्म । साम ४, अस्तित तालुत न० नद्र ।

बहुत सहायता दी । इसी प्रकार एकानन्य रामस्य, जिन्हें डाक्टर फलीट ने इस सम्प्रदाय का संस्थापक माना है, वास्तव में इन सम्प्रदाय के एक बहुत बहे आचार्य और प्रचारक थे, जिन्होंने जैनियों की स्थिति को दुवेल करने में बड़ा काम किया था। फिर भी लिंगायत-सम्प्रदाय बहुत पुरातन नहीं हो सकता क्योंकि प्राचीन साहित्य में इसका कहीं उक्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि डा० महडारकर ने कहा है, लिंगायतों वे सेद्रान्तिक शंधों में 'रथल', 'श्रंग' तथा 'लिंग' जैसे परिमायिक शब्दों का प्रयोग किये आने में भी यही सिद्ध होता है कि यह सम्प्रदाय अपेदाङ्गत बाद का है '।

लिंगायतों को हम शैवों का एक मुधारवादी दल कह मकते हैं, जिसने तत्कालीन शीव मत के करा कारक आडम्बरों और सम्भवतः उसकी कतियय दुरीनियों के विरुद्ध आवाज उठाई और एक अधिक परिग्दा सरल और सारतः बुद्धिसंगत मत का विकास करने का प्रयम् जिला । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्य में इनके सिद्धान्त प्रवानतः शैव सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के समान ही थे! अतः सम्मव है कि इस सम्प्रदाय का संस्थापक अथवा इसके संबंधात्रकार आदि में शैव संबदाय के अनुपायी ही रहे हों। परन्तु इनके एक आस्त्रा सम्प्रदाय बना लेने के उपरान्त इस नये सम्प्रदाय के विशिष्ट मिद्धान्तों को रूप देने का और लिंगायतों का एक संगठित सम्प्रदाय बनाने का काम ऋनेक विद्वानों ने बड़ी तत्वरता से किया। ये विद्वान 'आराध्य' कहलाते थे और इनका बढ़ा आदर होता था। शैव सम्प्रदाय से ऋलग होकर लिंगायतों का यह प्रथक सम्प्रदाय कव बना, यह निर्कटन कर से नहीं कह रा नजना परन्तु इनका पृथक् ऋत्तिल होते ही, दे लिए पर प्रशासन शैवमत से इर वटने चले गणे और उपलब्ध लामिलेकों में जब उनका प्रथम बार उल्लेख होता है तो हम उनकी एक संघर्षत्मक सम्प्रदाय के रूप में पाने हैं जी केवल प्राप्त कींप धर्म का ही विरोध नहीं करते थे, ऋषितु ब्राह्मगुन्धमं की कुछ एकि प्राचीन साम्मार्क का भी विरोध करते थे, जिनकी ब्राह्मणुधर्म के सब अनुयायी समान रूप से स्वीकार करते थे। उदाहरखार्ब वे लड़कियों का उपनयन संस्कार भी लड़कों के समान ही करते वे स्त्रीर यक्नोपवीत के स्थान पर उन्होंने उपनयन का चिह्न 'शिवर्तिंग' को बनाया था जिसे वे अपने शरीर पर धारण करते थे ऋौर जिसके कारण उनका 'लिंगायत' नाम पढ़ा । उनका नुष्टमंत्र राष्ट्रि नहीं. श्रपित 'श्रों नमः शिवाय' था । परन्तु इस सब से भी बढ़ कर था उनका वर्गभेद के बन्धनों को अस्वीकार कर देना । इस ऊपर देख आये हैं कि पहले भी कुछ श्रीव लोग इस वर्गमेद की नहीं मानते थे। परन्तु लिंगायतों ने तो इस ऋस्वीकृति को ऋपने मत में निद्धान्त रूप से के लिया । इन सब बातों से इस मत का स्वरूप कुछ बाहरण अर्म किरोड़ी हो रका. और उसकी ऐसा ही माना भी जाता था। परन्तु जान पड़ता है कि लिंगायतों में भी ये नई बातें सबको मान्य नहीं थीं स्त्रीर इनका विरोध करने वालों में स्वयं वे ही 'स्त्राराध्य' वे जिन्होंने इस सम्प्रदाय को अपने पैरों पर खड़ा किया था, और जिन्होंने अब इस ब्राह्म पर्म विरोधी काचार को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया ! परन्तु विजय उनकी हुई को इस बाक्स विरोधी आचार का समर्थन करते थे, और स्थिति यह हो गई कि जो इस नये आचार की

का॰ मच्डारकर : वैष्णविष्म, शैविष्म युवड माइना रिलिजम सिस्टम्म इन प्रविद्या :

ीजार नहीं करते ये वे लियायतां का फेबल एक उत्तरप्रकाण बनकर रह गये श्रीर लिंगायत उनको विधमी मानने लगे ।

कि कहे नियम एक्टेंग्वरीय हैं। वह जिस्स कि भी पहणाती थे। बाझ उपासना पर वे अधिक जोर नहीं देते वे और प्रार्मिक कार्यों में अत्यधिक आडम्बर और धूमधाम की भी निवा करते थे, क्योंकि इससे आक्रमजान की प्राप्ति में वाधा पड़ती है। जिस समय हमारा वह निरीवण नमात होता है, लिंगायतों की यही स्थिति थी। तदनन्तर दिवण में वे वर्षाय कहे राक्तिशाली हो गये थे, फिर भी धीरे-धीरे अववा को का प्रमाव उन पर पड़ता ही गया और उन्होंने अपने आडग्य-धर्म विरोधी आचार, विशेषतः वर्षामेंद को न मानना छोड़ दिया और कालान्तर में वे स्वयं वर्गों में विभक्त हो गये। आडक्त लिंगायतों के अनेक ऐसे वर्णे हैं। इस प्रकार बाइन्य-धर्म के निकट आने के फलस्वरूप हम अब देखने हैं कि लिंगायत विश्वर अपने सिद्धान्तों के लिए प्रमाय पीराणिक शान्तों और वैदिक धूनियों ने के हैं और लिंगोपानना का उद्यम भी वैदिक संहिताओं में ही हूँ दने का प्रयास करते हैं। इसका एक उन्न रोक्त प्रकार नों की माराय पीराणिक शान्तों और वैदिक धूनियों ने के लिंगायत विश्वर ने के कि विद्यान की उपासना करने के लाए प्रमाय पीराणिक शान्तों और विदिक धूनियों ने के कि विद्यान की उपासना करने का आदेश देती हैं, और लिंगोपासना सर्वथा आइन्छ-धर्म के सिद्धानों के अनुकल है।

इम ऋथ्याय को समाप्त करने से यहले हम देवी और गरोश की उपासना के विकास थर भी एक इंडि डाल लें । परायोत्तर काल में इन दोनों के अपने-अपने स्वतन्त्र मत बन लवे ! अतः एक प्रकार से ये शैव धर्म के हमारे इस दिख्दान के चेत्र से बाहर हैं । परन्त शैव धर्म के साथ इनके घनिष्ठ सम्बन्ध को देखते हुए इस काल में इनके इतिहास का एक र्मी प्रवास के देना असंगत नहीं होगा । देवी की उपासना के सम्बन्ध में तो हम पिछले ज्याप में जिल ही चुके हैं कि वह पूरण जात में शासमत के रूप में विकसित हो रही थी. कीर तरबहरूर उसकी अतियाँ बन गये थे। शिव की सहचरी होने के नाते यद्यपि शैव लोग भी देवी की उपासना करते ये फिर भी शाकों का अपना एक स्वतन्त्र मत बन गया था। शिव हे नमान है है है के अनेक रूपों का भी प्रस्तर और धातु में यथार्थ चित्रण किया जाता था. और परायोत्तर काल में समस्त भारत में इस प्रकार की अनेक मृतियाँ पाई जाती हैं। देवी की उरामना कि में लगान करना से कोई विशेष अन्तर नहीं आया था। कई तन्त्र-प्रथय पुरारोप्तर काल के हैं, परन्तु उनमें और प्राचीन तन्त्रों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। परम् एक प्रकार में पुरार्थोंनर कालीन ग्रानमन में दुछ विकास हुआ। इसने पिछले अध्याय में प्रका कि गुलनमर में मुरार करने और उसे बाबाग धर्म के सिद्धानती और आचारी के अधिक जनवल वेसाने के प्रयन पीर्मालक काल में भी प्रायम्म हो गये थे। पुराखीत्तर काल में हम देखते हैं कि यह प्रयक्त कहती हुई तह सरहा हुए, और अब अधिकतर शाक्त लोग र्शिक्षण महार्थि हो होते हैं। कि कि कि इनमें इनमध्यक्तारों का भी प्रावुश्ति हो गया, जिनमें

रे. सक्ति राव : हिन्दू मांकी में प्राप्ते, भाग र ।

प्रत्येक देवी के किसी विश्रीय रूप की उपासना करता था। जो लोग देवी को विष्णु की शक्ति मानते थे, वे उसको महालक्ष्मी अथवा मानित थे कहते थे, और इसी से वे महालक्ष्मी के उपासक माने जाते थे। अन्य शाक्त देवी को 'वाक्' रूप में देखते थे, और यह 'वागोपासक' कहलाते थे। जो देवी को शिव की शक्ति मानते थे, वे साधारण रूप से 'शाक्त' कहलाते थे। 'शंकरविजय' में शासन्विगित ने इन तीनों का उस्लेख किया है'। इन सबके विश्वान विशेष की हो हम तन्त्रों में देख आये हैं।

परन्तु देवी के कुछ उपासकों ने प्राचीन परिपारी को नहीं छोड़ा और उन्हीं उपार में वे सब पुराने द्वित लक्षण बने ही रहें। ये लोग 'वाममागी' कहलाते थे। इनका उल्लेख मा जानकि ने किया है और इनके सिद्धान्तों से हमें पता चलता है कि जब एक द्वित मनोवृत्ति के कारण किसी कुल्सित प्रथा को उस दार्शनिक सिद्धान्तों द्वारा प्रामाणिक जिल्ल प्रथमें जा प्रवास किया जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है। एक सच्चे भक्त का आप्यामिक जार मायारण मनुष्यों से ऊँचा होता है। इन विश्वान को लेकर उन्होंने यह निकर्ष निकाला कि जो इनके मतानुयायी थे उन्हें किसी निजम संगम की अपेक्ष ही नहीं रह गई थी; क्योंकि इनको तो सचा ज्ञान प्राप्त हो जुका था और ऐसे ज्ञानियों पर वह प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता नहीं रहती जो साधारण मनुष्यों के आचारनियम के लिए लगाये जाते हैं। अतः ये लोग चाहे जो कुछ भी करें, इन्हें पाप नहीं लगता। भक्तजनों में वर्ष और नारी-पुरुष का भेद किये विना पूर्ण समानता के सिद्धान्त हो एसीने उन्हों स्वानकार हैं। लगा।

विद्यारस्य के प्रत्य में भी जिल्ला क्षीर वाममार्थ दोनों प्रकार के शाकों का उल्लेख किया गया है। जिल्लामार्थ शाकों को यहाँ नांत्रिक कहा गया है जो तन्त्र प्रत्यों के आदेशों के अनुमार ही देवी की उपामना करते ये और स्वार्थ अप उनका एक भद्र सम्प्रदाय था। जिल्ला को इस प्रत्य में 'शाक' वहा गया है और शंकर से उनकी भेंट सुद्द दिवण में हुई थी। प्रत्यकत्तां ने इनकी घोर निन्दा की है। वे वापस्त्री ये जो पार्वती की उपासना करने का वहाना करते थे; परन्तु वे केवल सुरापान के बती ये और दिजों बार विश्वत थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाममार्थी शाकों को सदा ही जिल्ला है। निन्दी समका जाता था। इसी निन्दा के कारण इस मार्थ के उन्हों की संस्था सदा कम ही रही। यद्यपि इनका अन्तित्व वर्तमान काल तक का निवास की संस्था सदा कम ही रही। यद्यपि इनका अन्तित्व वर्तमान काल तक का निवास हो स्थित एक निकृष्ट गुम-दल की सी होकर रह गई। इसके विषरीत दक्तिणमार्थी शाकों की अमिवृद्धि ही होती रही और आजकल उनकी निवास काली वहीं है कि वर्षात संस्था स्था में, जो शाक्तकर्म का प्रमुख केन्द्र बन गया है।

रमीत की हमानन का सामान्य का इस रहीत हुआ में देख कुर है जो बार कम से प्राणीनर का में पहला है। गर्बोश के उपातकी का भी पर करार सरदलार कर

रे. शंकर-विजय : काश्वाय १३-६१ ।

गवा और वे लोग 'गानापत्य' कहताने लगे। ये गतोश को ही परमात्मा श्रीर परमेश्वर भागते थे। इन 'गारणपत्यो' का स्पष्ट उल्लेख प्रथम बार ख्रानन्दगिरिने किया है। करना इस समय तक इनके भी चार उपस्थाता वन खंके थे<sup>1</sup>। इससे सिद्ध होता है कि वह सम्बदाय काफी पहले स्थापित ही चुका होगा । इसके उपसम्प्रदायों में एक को छोड़ कर खेप तीन के नाम गर्गदा के उस रूप के नाम पर आधारित है, जिसमें उनके अनुवायी सलंदा को पुजते थे। ये लोग भी शेखेरा की कल्पना उसी रूप में करते थे जैसी कि कि कार में हैं। अन्तर फेबल इतना था कि अब गरोश की भी एक सहचरी थी जिसे उनकी शक्ति माना जाता था। यह सैम्भवतः शैव ऋथवा शाक्त मत के प्रभाव से हुआ था। इन सम्भावन्यों के अलावा 'इरिद्र गागपत्य' गर्गुश को पीताम्बर तथा यज्ञोपवीत-थारी. चतुर्भंत और त्रिनेत्र रूप में धूजने थे। देवी की तरह गर्गाश का भी भगवान शिव के साहचर्य के कारण ही त्रिनेत्र माना जाने लगा था । अविरिक्त उनके सक पर हरिद्रा मली जाती थी और उनके हाथों में पाश और त्रिशल रहता भा । नाम्यत्यों का प्रमुख उपमन्त्रदाय कित्ताताच्या कहलाता था और इस उपसम्प्रदाय की उपासना गर्गेश की पौरामिक उपासना के सबसे निकट थी। इन्होंने ही गाग्पत्यों के सामान्य सिद्धान्तों का विकास किया था; क्योंकि स्नानन्दगिरि ने इन सिद्धान्तों का विस्तृत उक्लेख इन्हीं की चर्चा करने हुए किया है। गासपत्यों का तीसरा उपसम्प्रदाय था-निवनीत सुवर्ण समतन गारापत्य'। ये गर्गाश की हेमवर्ण मानते थे। परन्तु शेप वातीं में उपर्युक्त को उपस्थानकों से कुछ विद्योप मिम्न नहीं थे और शंकर से शास्त्रार्थ करते समय इनका सुख्यात्र शेष दोनों के तकीं का समर्थन करता है। परन्तु चीया उपसम्प्रदाय इन तीनों से तबंधा भिन्न था। वास्तव में यह गाख्यपत्यों की एक खलग शाखा थी जिसका वाहुमाँव वाममार्गी शाक सम्प्रदाय के प्रभाव के अन्तर्गत हुआ और जो लगभग उन्हीं का पर होग इन गई थी। इस इत्सम्प्रदाय के अनुवासी गरोश की 'हेरस्व' नाम से उपासना करते थे। इस सब में गरोहा की चटाईंड. त्रिनेत्र, हाथी में पाश आदि धारण किये, अपने शहर से सुरापान करते हुए, एक विशास आसन पर सुद्ध से विराजमान और कामिनीरूपा अवनी शक्ति को वाई आर अंक में विठाये कामवश उसका आलिंगन करते हुए दिखाया शवा है। गास्पत्यों के इस उपसम्प्रदाय की उदासना-विधि स्त्रीर स्नाचार स्रत्यन्त स्रश्लील हीर होतान वे स्वीर इसमें वे लोग वामाचारी शाकों से भी आगे बढ़ गये थे। पूर्ण रूप से उच्छ जल का चरण इन लोगों में दाम्य ही नहीं, ऋषितु विहित था और इनके लिए अवस्थित भीर क्षांग इत्द्रियों की पूर्ण संतुष्टि ही मोझ का अधान मार्ग था। वामाचारी रामी है महार ते इसीने भी वर्ण और योन भेद को विलक्क मिटा दिया और प्रत्येक रा को प्राप्त के प्राप्तिक कारी की देखन की शक्ति मान कर उन्होंने केवल पूजा के समय ही नहीं, ऋषित हर समय की उन्हें के पूर्व रूप से उच्छ सल की नान्यत्यों का विधान किया हीं। किया की पद्धति को उठा दिया। जायानिकी के समान ही इन लोगों की भी शंकर 

t. 2642-1424 : maila (x-(=)

उपर्युक्त कथन से सिद्ध होता है कि दसवी शती तक गाण्यस्य मध्यदाय की स्थायना हो चुकी थी खीर उसके उपस्थावाय भी वन गये थे। इसके बाद इस सम्प्रदाय का इतिहास हमें लगड-खरड करके मिलता है। उत्तर भारत में इस सम्प्रदाय का खिक प्रचार नहीं हुआ, थखपि विदिशाल भगवान गरोश की उपासना खित साधारण ही गई। सभी ब्राड्सण-मतो के अनुवायी गरोश को इस रूप में पूजते थे, यहाँ तक कि महायान बीड़ों ने भी इस रूप में गरोश पूजा का खपने धर्म में समावेश कर लिया। गराण्यत्वी का चीधा उपस्थावत्य, जिसका नाम अब 'उतिख्याण्यत्व' पड़ गया था, किसी समय नेवाल में फैला और वहीं इसे दुख बस प्राप्त हुआ, अन्यत्र कहीं नहीं।

इसके विपरात दक्षिण में गारणपत्यों ने अपने पैर अच्छी तरह अमा लिये थे। यद्यपि इनसे सम्बद्ध अभिलेख हमें निरन्तर उपलब्ध नहीं होते, तथापि अपकार्णन अभिलेखों की सहायता से हमें पुराणोत्तर काल में इनकी स्थिति का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए ट्रावनकोर में गर्गेश को देश की समृद्धि के लिए यूजा जाता था। इससे पता चलता है कि यहाँ गरोश को अब केवल मारण कार्ते में सफलता प्रदान करने वाला देवता ही नहीं, अपितु साधारण रूप से समृद्धि का देवता माना जाने लगा था। इसके अतिरिक्त अभी हाल तक गरोश के सम्मान में 'होम' किये जाते थे और इस दिन एक सार्वजनिक उत्सव मनाया जाता था।

पुरागोत्तर काल में गरोश की उपासना के इस विवरण की पृष्टि उस काल की उपलब्ध मूर्नियों आदि से भी होती है। गरोश की इन मूर्तियों को लेकर श्रीमती एलिस गेड़ी ने एक बड़ी सुन्दर पुस्तिका लिखी है और हमारे मतलब के लिए इसी पुस्तिका में से कुछ उदाहरण जन लेना पर्याप्त होगा।

क्रमर इस देख आये हैं कि किसी न विसी रूप में गरोश की उपासना अति प्राचीन काल से होती चली आई हैं। फिर भी गरोश की जो मूर्तियाँ हमें इस समय मिलती हैं, वे बहुत प्राचीन नहीं हैं। प्रथम शताब्दी की अमरावती की प्राचार निष्णि पर हिल्समुख गर्मों का चित्रण किया गया है। पहली अथवा दूसरी शताब्दी के सिंहल देश में 'मिहिलते' स्थान पर भी एक निल्कित में इसी प्रकार हिस्तमुख गर्मों का चित्रण किया गया है। सीमान्यान्त में 'आका' स्थान पर भी दूसरी शती की एक दीवार पर चित्र खुदे हैं, उनमें भी हस्तिमुख गर्मा है। परन्तु इस समय गरोश की प्रतिमार्थ नहीं मिलतीं। इस देवता की प्राचीनतम मूर्तियाँ हमें छुठी और सातवीं शती की 'मूमार' की प्रकार मुर्तियों में मिलती हैं। इस समय तक गरोश का अपनी शक्ति ने लड़चर्य भी हो चुका है। फतेहरण्ड की प्रकारित में गरोश को दिगम्बर दिखाया गया है और उनके हाथ में मोदकों से भरा एक पात्र है जिसमें वह अपने शुरूड को डाल रहे हैं। गरोश की कारणानि प्रतिमाओं में उनका यह लक्क्स अनेक बार दिखाई देता है। बादामी और ऐहील गुरा मिन्दों में गरोश को मगवान शिव के अनुचर के रूप में दिखाया गया है।

विता भारत में प्रायः सभी प्रतिमाकों में गरोश का साहचर्य मातृकाकों से किया गया है। इस साहचर्य का कारण सम्भवतः यह हो सकता है कि इन मातृकाकों की उपासना मुख और समृद्धि के लिए की जाता थी जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। शक्तिश की भी चूँ कि कार्यसिद्धि के लिए उपासना की जाती थी, जिसके फलस्वरूप समृद्धि भी होती थी, अतः इन दोनों का साहचर्य हो गया।

क्यर हम कह चुके हैं कि िडिडा र देवता के रूप में गरोश की उपासना सब मतों के अनुयायी, यहाँ तक कि महायान बीद भी करते थे। इसी तथ्य के उदाहरस्प्रक्ष्म 'सारनाथ' के एक ग्रान्त्रवानीन भित्तिचित्र में जहां युद्ध का निर्वास दिखाया गया है, यहाँ एक कोने में गरोश का चित्र भी ग्रांकित कर दिया गया है। बीद्ध धर्म में इस प्रकार गरोश की उपासना के समावेश के फलस्वरूप ही हम देखते हैं कि तिब्बत में बीद्ध मन्दिरों के आशे संस्वतिकेता के रूप में गरोश की मृतियाँ ही रखी जाती हैं।

## सप्तम अध्याय

पिछले अध्यायों में इमने देखा है कि शैव मत के लोक प्रस्तित क्या के विकास के साथ-साथ उसके दार्शनिक रूप का भी विकास होता गया ऋरि खन्त में उसने एक स्थतन्त्र दर्शन का रूप धारण कर लिया जो 'शैव सिद्धान्त' के नाम से प्रसिद्ध हजा। इस दर्शन के सिद्धान्तों का निरूपण पहले पहल विशेष शारती में हक्षा जो 'ब्रागम' बहलाने थे। इन शात्त्रों की रचना पौराणिक काल में ही हुई जान पड़ती है; परन्तु इनको ठीक ठीक समसने के लिए यह अच्छा होगा कि हम प्रारम्भ से चलें। साथ ही इन शास्त्रों में जिन-जिन सिद्धान्तों तथा मतों का रिवरण दिए गए। है, उनके विद्यान्त्रन का भी अध्ययन करें। इसके लिए हमें फिर एक बार उपनिपद्काल में लौटना होगा। तीनरे खध्याय में हमने देखा था कि यह वह काल था. जब भारत के पार्मिक और दार्शनिक विचारों में एक क्रांति-सी रही थी। इनी हान्ति के फलस्वरूप मास्त में भत्तिबाद का प्राइमांब हुआ। जिसे इस लीक प्रस्तित भार्मिक विचारों पर उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रभाव का कल सान सकते हैं। उपनिषदों में परमज़क्ष का जो कल्पना की गई थी और जिसे ऋष्ययन, मनन और आत्मसंयम द्वारा जाना जा सकता था. उसी कल्पना के आधार पर एक ईश्वर की भी कल्पना की गई जिमे सच्ची मिक्त और नारचर्च हारा जाना जा सकता था। ऋतः हम यह कह नकते हैं कि परमवस की क्षेत्रनित्रिक कराना ही भनिताद का दार्शनिक आधार थी । अब यह राजियात दिय और विधा की उपलब्धा में केन्द्रित हुआ: क्योंकि उस समय कर साधारण में १९४४ गांव देवरा पर्हें, की छीएकर प्राप्त इसीरें के देवसां हों की उपासना होती थी। बात: इनकी एएएका में इस नवे मिनिया? का समावेश ही जाने वर इन्हीं को एक इंज्यर साना जाने लगा और दाशंनिक पदा में इन दोनों का ही परमक्षा से सादारम्य किया जाने लगा । शिव के सम्बन्ध में यह निर्धात हम विवेगाहरूनर उपनिषद में देख चुके हैं. बहाँ एक स्थोर वह भन्ती के ईश्वर है तो रूसरी स्थोर दार्शनिकों के पुरुष हैं। जिल्लाकरूर इपनिष्य में शिव का जो अपर्यन्त अरूप है, वही प्राप्ताणीन समस्त शैव दर्शन का बीव है। वहाँ हमने देखा था कि पुरुष-रूप में शिव की परमसत्य और एकसम्या माना जाता था . जो अपनी माया (जिसे शक्ति अथवा प्रकृति भी कहा जाता था) के द्वारा सृष्टि का कार्य सम्पन्न करता था ! सृष्टि की ग्राभिष्यक्ति में यह माया ही निवित्व कार्य करती है और पूर्व केवल उसका प्रेरक रहता है। जीवाल्मा को भी अमर माना जाता था और परमाल्मा में विलीन हो जाने पर ही उसका मोत्त होता था । प्रानिश्य काल के बाद हन सिखान्तों का दो प्रकार से विकास हुआ । एक तो ग्रुद्ध ऋड त के दंग पर िस ने वस्तार परमझड को ही एकमात्र सत्य माना जाता है और जीवाल्या साररुपेख उससे खर्मिन्न है। बास्तव में वह इसी परमज्ञा की एक अभिन्यक्ति मात्र है और इसी अभिन्नता का ज्ञान बाल कर तथा खपने को परमझका में विलीन करके ही जीवात्मा सुविगद को प्राप्त होता है। शक्ति, माया अथवा प्रकृति की कुछ नहीं है, केवल हरी समझा की ही एक रचना

है जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इस सुद्ध अद्वीतवाद के सबसे वहें यचारक बाद में शंकराचार्य हुए । औरियाजिक सिद्धान्ती के विकास का इसरा प्रकार भी अहै सवादी ही था और इसमें भी परमजब का 🖙 💮 🕬 वहीं था जो िएए एउँ निराय में 🖡 परन्त इस सबीत में कछ विशेषता यह थी कि पहले तो प्रकृति ऋपवा माया का परमन्त्र द्वारा रिवत होते हुए भी क्राना अनग अभितत माना जाता था और दूसरे मोच-प्राप्ति जीवालमा के वरमारमा में पूर्ण विस्तृप को नहीं, ऋषित परमारमा के समस्र जीवारमा की शास्त्रत कानन्तमयी स्थिति की माना जाता था। यह मार्ग विशिष्ट कार्रीत कहलाया। शब अब्देश से अधिक सरल और सम्म दोने के कारण इस विशिष्ट अब्देत का ही जनसाधारण में अधिक प्रचार रखा। शुद्ध खडीत को ठीक ठीक समकने के लिए बड़ी कुशाम बुद्धि की राष्ट्रकार ना होती है। खन: इसका प्रचार खाधिकतर टार्झानको खीर विद्वान लोगों तक ही सीमिन ग्हा । न तो उपनिष्ठीच्य काल के बैदिक साहित्य में, न रामायण-महाभारत अथवा पराम्हों में, न ेर्ज पर पर कि लाकिक साहित्य में ही - यानी शंकर के समय तक कहीं भी विकास अह तबाद की कोई विशेष चर्चा नहीं है। इसके विषरीत वेरोत्तरकालीन भक्ति-बाह्य तमक समा न मनों का दार्शनिक एए सर्वित है बहु तबाद ही था। समायण-महासारन में जिला की सहस्वरी के रूप में प्रकृति अधवा माया की कह्यना सुगनग उसी प्रकार की गई है, जिस प्रकार 'प्रवेदार्थंदर' उपनिषद में । मुक्ति का ऋथं भी वहाँ यह। है कि जीवात्मा परमात्मा का मालान्कार प्राप्त करे और परमात्मा के ही माजिय्य में मदा वास करे। पराखीं में बेष्णव और और दोनों मनों ने विशिष्ट अर्थ तयाद की स्थिति की स्वीकार किया है। दोनों एक सर्वक्रेक्ट परमात्मा के क्रितन्त्र को मानते हैं जो इन्द्रियगम्य त्रिश्व की सृष्टि ऋपनी शक्ति अधवा माया के द्वारा करता है और जिसके अनुबह से जीवात्मा अपने कर्मबन्धनों से छटता है तथा परमात्मा के समझ पहुँच कर मोदा की पाम होता है। परन्तु विशुद्ध और विशिष्ट कारीत के इस दोनों प्रकारों को नाशास्त्रात्या एक ही नाम दिया जाता था ऋौर वह था 'बेहान्त'। इन दोनों को एक ही दर्शन के दो आग माना जाता था। यही स्थिति पराखीत्तर काल में भी रही. जब बेदान्त अथवा अर्ड त के दो अंग माने जाते थे -- एक 'विशिष्ट' और इसरा 'शुद्ध'। यही काररण था कि शेव और वैष्णव दोनों के सम्बन्ध में यह बड़ा जा सबता था कि इनके सिद्धान्त वेदान्त के अनुकृत हैं। परन्त श्रीव मत का जैसे-जैसे विकास होता गया. उसकी स्थिति विशिष्ट अहीत से कल हट गई। इसका कारण था-शैवमत में शिव की सहचरी का विशेष स्थान, जिसे शिव की शक्ति अथवा प्रकृति माना जाता था। इस ऊपर देख चुके हैं कि शिव की यह सहचरी एक प्रमुख देवी थी, जिसकी अपनी स्वतन्त्र उपासना होती थी। शिव के साथ उसका साहचर्य हो जाने के बाद भी उसका यह यद बना ही रहा और किसी समय भी शिव के उत्कर्ष के कारण देवी के इस पद का हास नहीं हुआ। देवी के इस उत्कृष्ट पर का शैवमत के दार्शनिक विकास पर प्रमाव पड़ा और उसका माकाव 'सांख्य' की खोर ऋषिक हुआ, जिसमें प्रकृति को वेदान्त की छनेता छुटिक महस्य दिया गया है। अतः उपनिषक्षी, सराहरा सार्कार और पुरासों में शिव के प्रसंग में 'सांख्य' का जो उल्लेख किया गया है, उसका यही गहरव है। परन्तु शीवधर्म मानगण में खास्तिक था खीर

गरिय प्रामिशासन्य काल में नास्तिक हो गया । अतः इन दोनों का सम्बन्ध कीव ही दृष्ट शवा । किर भी शेव मन पर स्थादि सांस्वय के सिखान्तों का जो प्रभाव पड़ा था, वह श्यायी रहा ! यह बात पुरागों और कुछ तन्त्रों से स्पष्ट हो जाती है, जहाँ शिव की शुक्ति खुशवा माया के रूप में देवी को शिव की समवर्तिनी माना गया है। विश्व की सुद्धि में सक्रिय तस्य यह वेशी ही है. जब कि शिव इन कार्य में प्रायः द्रष्टा मात्र ही रहते हैं। इन्हीं सिद्धान्ती के अनुसार वेदीलर काल में शैवमत के दाशंनिक पदा का विकास होता रहा और अन्त में 'स्रागम' झम्बां की रचना हुई, जिसमें श्रीय मत के प्राश्नीतक पक्ष का स्वरूप निर्धारित कर विया गया और ये प्रन्थ शेव मत के प्रथम सेद्धान्तिक प्रन्थ बने । इन कारामों की रचना ठीक किस समय हुँहै, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता और सम्भव है कि पुराशों के समान ही यह भी एक काफी लम्बे अरसे में रचे गये हों। श्री शी० बी० गमन ने 'िकार ही कर के एक लेख में इन आगमों की महात्मा बुद्ध के समय से भी पहले का बनाया है। परना यह बात केवल इन आगमों के मूल लिखान्तों के विषय में कही वा सकती है जिनका बीज हारिए हरते में पाया जाता है। इन इस्थी के रचना जान की छात्रि सीमा चाहे जो भी हो. इनका ऋश्तित्व पुराणी के समय में तो ऋवश्य था ही; स्वीकि 'ब्रह्मवैवर्त' पुरास्त् में उसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इससे कुछ काल पहले दक्षिण में श्रीव संत 'तिरम्लर' हुए थे। इनका समय पाँचवीं शती निर्धारित किया गया है। इन्होंने जागमी का संस्कृत से तामिल भाषा में अनुवाद किया था। अतः आगम अन्यों की रचना इनके समय से पहले ही हुई होगी। इस संत ने आगमी का जो विवरस दिया है, उससे पता चलता है कि उस समय तक इन स्नागमों को शेवमत के शास्त्रीय प्रत्य माना जाता था, और इनकी प्राम्य जिल्हा बैसी ही थी जैसी बेटो की । संत 'तिकम्लर' बेटो और आगमी दोनों को श्रुति मानते थे । उनका कहना है कि 'बेट और ग्रागम दोनों ही सत्य हैं: क्योंकि दोनों ईस्वर की वास्ती हैं' । वह इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि बेद और आगम एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं। "प्रथम (ऋथांतु वेद) को आप सामान्य मानिये और दसरे (अथांतु आगमी) की विशेष समिक्तिए। दोनों मिलकर इंश्वर की बारही है।" एक खन्य स्थल पर उन्होंने और भी स्पष्ट रूप से कहा है कि "वंदान्त और सिद्धान्त में जब कोई मेद प्रतीत होता है. तब परीक्षक करने पर विवेकीजन इनमें कोई अन्तर नहीं पाने"। वह फिर कहते हैं कि "यदि बेट गी हैं, तो आगम उनका दश"। संत 'तिरमुलर' की इन उक्तियों से एक ओर तो यह निष्ठ होता है कि उस समय शैवधर्म वैदिक श्रृतियों को मानता था और इस प्रकार वह बाइएए धर्म के अन्तर्यत था तथा इसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि जाराम प्रस्थी की जी अधिकारिक मामाणिकता दी जा रही थी और उनमें शैवधमें के एक विशिष्ट सैद्धान्तिक पद्म का जो निरूपण किया गया था, सम्भवतः इसी के कारण कभी कभी यह संदेह भी उलक हो आता था कि आग्रमिक सिद्धान्त वैदिक अतियों के अनुकूल वे या नहीं। एए शैंके के हराजा धर्म-विरुद्ध ब्राच्यरण करने से इस संदेह को और भी वल मिलता था। संब जिन्हार है इसी संदेश का निराकरण करने का प्रयत्न किया था। इसके व्यतिरिक्त हमें यह भी यस चलता है कि ब्रागम ग्रन्थ पहले संस्कृत में लिख गये थे। इसके साथ-साथ दक्षिण में यह

परभारागत धारेणा भी बड़ी प्रवस थी कि दिल्ला में शैव धर्म का प्रचार उत्तर से आकर शैव विद्वानों और संतों में किया । अतः यह सगभग निश्चित ही हो जाता है कि उत्तर प्रतर्भ की स्थाना पहले यह स अपना में हुई थी। यह स्वाभाविक भी सगता है; क्योंकि आदि काल से उत्तर भारत ही कार्न कि का केन्द्र रहा था, और हमारे सब धार्मिक सती का जन्म और प्रारम्भिक विकास वहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त ई वी सन् की प्रारम्भिक शिवानों में दक्षिण में बीद्ध और जैन मतो का अत्यिक प्रचार था। शेवमत द्वारा इन होनों के उन्मूलन के बाद ही दक्षिण मारत हो वा केन्द्र वन सका।

अपस्य में किन सिद्धान्ती का निकारण किया गया, वही प्रामाणिक शैन विद्याल बना । इन बन्धों में से कामिक आगम की इम एक प्रतिनिधि प्रन्थ मान सकते हैं। इसके नंशित कुए के ऋष्यपन करने से हमें श्रीव निद्धान्त की प्रसल मान्यताओं का अच्छा विश्वय मिल सकता है। इस जागम में शिव को सर्वश्रेष्ठ सत्य माना गया है। वह अमादि हैं, अकारण है और स्वतः सम्प्रणें हैं। वह मर्थत हैं और सर्वकर्ता है। वह अपनी शक्ति के द्वारा जी उनका साधन है. सृष्टि का कार्य सम्पन्न करते हैं। यह शक्ति शिव की समवर्तिनी है और वास्तव में उनसे अभिन्न है। इसी शक्ति का शिवपत्नी उमा प्राप्त पर्वती है साहायर किया गया है। आपनी शक्ति के द्वारा शिव समस्त विश्व में इस प्रकार रुवान है कि वह उनसे भिन्न प्रतीत नहीं होते । परन्त वास्तव में विश्व का उनसे अवस्था नहीं किया जा सकता: क्योंकि शिव तो विश्व से परे हैं और उसका अस्तित्व शिव के खन्दर ही है। खनल में यह विश्व और इसमें वसनेवाले समस्त प्राणी शरीर हैं जिसकी स्वात्मा शिव हैं। विश्रद ऋदीन और शैव मिद्धान्त का यह दूसरा प्रमुख भेद है। विश्रद अबीत के अनुसार विश्व बाह्य से प्रथक नहीं है: क्योंकि इस व्यक्त सुष्टि के पीछे बाह्य ही केंग्रल एक सत्य है तथा विश्व के नाम और रूप की अनेकता फेक्ल माया है. जिसका कोई कार्योक क्रिक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त सैंव निद्धान्त के अनुसार जीवारमा असंख्य की शास्त्रत है। वे सब परम शिव के ही खंश हैं: परन्त उससे सर्वथा अभिन्न नहीं हैं, जैसा कि विश्व अर्ड तवादी मानते हैं। परन्तु वे शिव से मिस्र भी नहीं हैं. श्रीर जीवात्मा नधा शिव रूप परमात्मा के परस्पर सम्बन्ध को हम एक ही प्रकार से निर्दिष्ट कर सकते हैं और वह है-भेदाभेद' सम्बन्ध। यह सम्बन्ध वैसा ही है, जैसा ज्वाला और उसके ताव का । ज्वाला में ताप सदा वर्तमान रहता है: परन्त वह उससे अभिन्न नहीं है। इसी प्रकार वरमात्मा जीवात्मा में सदा वास करता है: परन्तु दोनों एक दूसरे से ऋभिन्न अर्थी हैं। बास्तव में परमाप्या और जीवातमा के इस सम्बन्ध में इम 'रूपेनारूपनर' उपनिपत की एक करारा का दिकाम देख सकते हैं, जिसमें परमात्मा और जीवात्मा की दो पक्षियों से अवसा ही गई है. तथा जिससे संस्थातातियों ने जीन और पुरुष के परस्पर सम्बन्ध के ऋपने जिंदा जिंद्धान का विकास किया है। हैंड निद्धान्त की स्थिति भी आदि सांख्य की स्थिति में बर्फ फिए में हैं। अपने मुर्च कर में यह बीबातमा कुछ काल के लिए मीतिक शरीर के किन प्राणी हैं, हो क्षण आयेतन हैं: परन्तु जिसे जीवातमा चेतनायुक्त करता है। इस हुआ। हार्ग के समस्य श्रीकर जीवाला 'अविधा', बाम और 'मारा' के विधित बन्धन

में फस जाते हैं और परमशिव के अनुमंद से ही किर उनकी इस बन्धन से मुक्ति होती है। इस स्थल पर शैव सिद्धान्त में काम के सिद्धान्त का भी समावेश कर दिया गया है। इसा जनता है जीत उनका यह प्रयान कर्म के सिद्धान्त से नियमित होता है। अतः इस भीतिक जगत् की सृष्टि के पीछे एक महान नैतिक और एएएए एक उद्देश्य है तथा इसकी केवल माया नहीं समका जा सकता। आत्मा का कर्मबन्धन ही पाप है और परमशिव की दया तथा अनुमंद से ही इस बन्धन से मुक्ति मिलती है। जब यह बन्धन हट जाता है तब आत्मा विमुक्त हो जाता है और आवागमन के चक्कर से खूट कर संपूर्ण रूप में शिवसमान हो उन्हों के साम्रिप्य में जाकर परमानन्द को प्राप्त होता है। आत्मा का छिव से ताडाक्य नहीं होता, अपित वह उनके समझ एक आदर्श अवस्था में रहता है और परम्मित का प्रयान को ज्योतिर्मय बनाये रखता है। यह शैव सिद्धान्त और विशुद्ध अद्वीत का तीसरा प्रमुख मेद है। क्योंकि विशुद्ध अद्वीत के अनुसार मोझ-प्राप्त होने पर जीवाहमा परमात्मा अथवा बड़ा में पूर्णतया विलीन हो जाता है और उसका अपना कोई अलग अस्तिन्त नहीं रह जाता।

ये ही शैव सिद्धान्त की मीलिक मान्यताएँ हैं, जिनका निरूपण आगम अन्यों में किया गया है। इसके बाद इनमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। अपन्य लिए सभी दार्शनिकों ने इनको स्वीकार किया और इनका कार्य अधिकतर इन्हीं सिद्धान्तों का विश्वत जिल्ला तरिकें जन्म रहता था। इस प्रकार का विवेचन सुख्यतः दक्षिण में हुआ, जो खुठी राताब्दी है जन्म ही जिल्ला का प्रवान केन्द्र बन गया तथा इस समय से बाद के सगमय सभी शैव विद्धान दक्षिणात्य ही वे। इनमें सबसे प्रतिद्ध सातवीं राताब्दी में आयर और जिल्ला हुए हैं। दोनों शैव निद्धान्त में पारंगत ये और उनके महान प्रचारक थे। इन दोनों ही ने आगमों को अपने प्रामाणिक शास्त्र माना, और वर्श भी उनके निद्धान्तों के प्रतिदक्ष नहीं गये।

शीव सिद्धान्त के प्रचार का काम इन दो संतों के बाद आनेक आन्य विद्वानों में भी किया होगा, यश्रप वे इतने प्रसिद्ध नहीं हैं। किर नवीं शताब्दी में विद्यानों हुए, और जब उन्होंने विशुद्ध आहेत का प्रचार करना प्रारम्भ किया तथा आपनी विद्यान, प्रचर हुद्धि और उपल्हार्य-वीं नो से सब मतों के विद्वानों की एक के बाद एक प्रशस्त करने सार्थ, तब शैव निद्धान्त के लिए एक कित समस्या उत्पन्न हो गई। रंजगचार्य स्वयं शैव थे, और जब उन्होंने ही विशुद्ध आहेत का समर्थन किया, यो आगमिक विद्धान्तों के प्रतिकृत्य था, तब शैव वाश्रांनिक एक विचित्र दुविधा में पड़ गये। इन लोगों ने शंकर के प्रति कैसा गरीय गए, इसका हमें उपलब्ध अभिलेकों से ठीक ठीक पता नहीं चलता। किया किया किया गरीय एक लोगों के एक हों किया था। किया स्वयं के किया विद्वान के विश्वन के विद्वान के विद्वान पर आद्येष किया था। परन्तु सामान्य कप से ऐसा जान पड़ता है कि शैव िद्या किया ने शंकर को की विद्वान के विद्वान कर को वह कि श्रीक विद्वान कर के व्यवन के स्वान कर के व्यवन के स्वान कर कर के स्वन के स्वान कर के स्वन के स्वन के सकते हैं। एक सो वह कि श्रीक के स्वन के स्वन के स्वन के सकते हैं। एक सो वह कि श्रीक के सकते हैं। एक सो वह कि श्रीक के स्वन के सकते हैं। सक सो वह कि श्रीक के स्वन के सकते हैं। सक सो वह कि श्रीक के स्वन के सकते हैं। सक सो वह कि श्रीक के स्वन के सकते हैं। सक सो वह कि श्रीक के स्वन के सकते हैं। सक सो वह कि श्रीक के स्वन के सकते हैं। सक सो वह कि श्रीक के स्वन के सकते हैं। सक सो वह कि श्रीक के सकते हैं। सकते से सकता के सकता है सकता

साथ विशिवन् शास्त्रार्थं करने में उनकी पराजय निश्चित थी। साथ ही शंकर भी स्वयं शैंब ही थे, अतः उनका विरोध करने और उनके सिद्धान्तों पर कड़े आहोप करने से पढ़ अस उत्त्रज्ञ हो सकता था कि शैव सत में ही फूट पड़ गई है। यह एक ऐसी संभावना थी—जब कि शैव सत वीद्ध, जैन, चार्वाक आदि विधर्मी सतों के विश्व पोर संपर्ध में साग हुआ। विश्व मिद्धान्ती कल्पना करने का भी साहब नहीं कर सकते थे। इसरा कारण यह था कि शंकर स्वयं इन विधर्मी मतों के कहर विरोधी थे और इस रूप में शैवों के लिए तो ये एक देवमें पित उपहार बनकर आये थे, और उनका ध्यान दूसरी ओर बटाकर उनके इस महान् कार्य में बाधा डालना बुद्धिमत्ता का काम नहीं था। अतः शंकर के जीवन काल में शैव लोग अधिकतर खुप ही रहे। परन्तु उनके विश्वत होने पर शैवों ने अपने को शंकर के सिद्धान्तों का विरोधी घोषित किया, और वे किर आगामिक सिद्धान्तों का प्रचार करने में लग गये। शंकर के विशुद्ध आदे ते और माया के सिद्धान्त की अतिमात्र दुकहता ही अब शेव सिद्धान्तियों की सहायक बनी; क्योंकि इस दुकहता के कारण ही विश्वद आदे ते कभी भी लोकियिय न बन सका।

दसवीं अथवा स्वारहवीं शती में या इससे थोड़े समय बाद 'मेयकन्द देवुर' नाम के प्रस्वात संत और विद्वान दिल्या में हुए। उन्होंने तत्कालीन समस्त शैंव सिद्धान्त का सार केवल बारह संस्कृत अनुष्टुप पद्यों में दिया है। 'मेयकन्द देवुर' की यह कृति कि सम्वेश के नाम से प्रसिद्ध है और शैंवों में इसका वही स्थान है जो वैष्णुवों में स्थान की नाम से प्रसिद्ध है और शैंवों में इसका वही स्थान है जो वैष्णुवों में स्थान की। शैंवमत के दार्शनिक पत्त का संपूर्ण विकास हम इस अन्ध में पाते हैं, और इसी ने उसका रूप भी निश्चित कर दिया। यही शेंव सिद्धान्त का अन्तिम मीलिक बन्ध भी है; किन्तु और सब अन्ध प्राचीन अन्धों की टीका के रूप में ही हैं, या फिर उनके सार शाव है।

जिस समय बिक्स में अनेक संत और विद्वान् शवमत को प्रधानता दिलाने और उसके दार्शनिक पद्म का विकास करने में लगे हुए थे, उसी समय भारत का एक और भाग भी रिक विद्वाने का केन्द्र बन गया। यह था कश्मीर। यह कहना किटन है कि ठीक विस्त समय और किस रूप में कश्मीर में शैव धर्म का प्रचार हुआ। परन्तु अति प्राचीन काल से ही कश्मीर उत्तर भारत के सांस्कृतिक च्रेत्र के अन्तर्गत रहा है, और उत्तर भारत में जो जो धार्मिक आन्दोलन हुए, उन सबका प्रभाव अनिवार्य रूप से कश्मीर पर भी पड़ा। इसके अतिथिक 'वसुगुन' के समय तक, जो आठवीं शती में हुए थे, कश्मीर में शैव आगमों की व्याख्या उसी प्रकार कर के प्रविद्वार की और उन्हें अति प्राचीन माना जाता था। अतः कश्मीर में उनका प्रचार प्रवृत्व पर हो। प्राप्त में कश्मीर में कश्मीर में भी इन आगमों की व्याख्या उसी प्रकार की जाती थी, जिस प्रकार अन्यत्र। 'वसुगुत' ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि बनकी व्याख्या इसी प्रकार की जाती थी। फिर हमें छठी या सातवीं शती का एक प्राचीन अन्य भी मलता है, जिसका नाम 'विरुपाद्यपंचाशिका' है और जिसमें शैव मत के प्राचीन अन्य भी मलता है, जिसका नाम 'विरुपाद्यपंचाशिका' है और जिसमें शैव मत के प्राचीन अन्य भी मलता है, जिसका नाम 'विरुपाद्यपंचाशिका' है और जिसमें शैव मत के प्राचीन का सार्थाहर विवस्त उसी प्रकार किया गया है जिस प्रकार आगम अन्थों में। परन्तु लगभग इसी नम्य करने में उन नई विचार भारा का प्रादुमांव हुआ, जिसके

प्रवर्तक आगमिक निद्धानों की अधिक शुद्ध अह तथादी ढंग पर व्याख्या करना चाहते थे। इस विजानगरा का जन्म कैसे और किस प्रभाव से दुआ, यह नहीं कहा जा सकता। सम्भव है कि करमीर में पहले ही से कोई विशुद्धाह तवारी सम्प्रवाय रहा हो, और उसके कुछ योग्य विहान अनुयापियों ने शेव आगामों की अपने ढंग पर व्याख्या करने का उसी प्रकार प्रयास किया हो, जिस प्रकार शंकर ने समस्त उपनिपदों में विशुद्ध अह त हूँ हने का प्रयास किया था। इनमें से एक विहान तो स्वयं 'वसुगुम' ही थे '। करमीर में इस विहान के जो अर्क में तिरानिक वृत्तान्त मिलते हैं, उनसे इतना हो पता चलता ही है कि उन्होंने स्वयं कुछ स्व रचे थे जो 'शिवसूत्र' करलाते थे। या हो सकता है कि यह सूत्र उन्होंने अपने किसी गुरु से सीखे हों। परन्तु उन्होंने इसका प्रचार अवस्य किया। इन सूत्रों में उन्होंने श्री के तिरानिक सिद्धान्तों की विशुद्ध अह तवाद के अनुसार व्याख्या की और इस प्रकार अह तवादी शैव सिद्धान्त की नींव हाली जो बाद में करमीरी श्रीवमत कहलाया। यह शिवसूत्र उन सूत्रों से सर्वथा भिन्न है जो आवकल शिवसूत्रों के नाम से प्रसिद्ध है, और जिनका रचित्रा अवात है। 'त्रमुत्त' के सिद्धान्तों का और अधिक प्रचार उनके शिष्य 'कलाट' ने अपनी टीकाओं हारा किया, जिनमें एक अब 'स्यन्द सूत्र' अथवा 'स्यन्दा कि नाम से प्रसिद्ध है।

'वसुगुत' और 'कल्लट' दोनों ने ही इस नये दर्शन की रूपरेखा मात्र को नियंदित किया। उन्होंने तकों द्वारा इसकी विस्तृत विवेचना. नहीं की। यह काम सोमानन्द ने उठाया जो 'कल्लट' के समकालीन थे। हा सकता है, यह 'वसुगुत' का शिष्य भी रहे हो। 'सोमानन्द' ने प्रक्षात 'शिबदृष्टि' नामक अन्य की रचना की, जिसमें उन्होंने 'वसुगुत' और 'कल्लट' द्वारा प्रस्तुत मिद्धान्तों की पूर्ण विवेचना की और उनकी एक निश्चित दर्शन का रूप दिया। 'सोमानन्द' के बाद इस काम को उनके शिष्य 'उत्पल' ने जारी रखा। इन्होंने 'प्रत्यभित्ता' सूत्रों की रचना की और उनके द्वारा इस 'प्रस्थमित्ता' शब्द के प्रयोग करने पर ही इस दर्शन का नाम 'प्रत्यभिता उर्शन' यह गया। 'र्राग्वेन्स्पंत्रन' में इसका इसी नाम से उल्लेख किया गया है।

लगमग इसी समय भारत में शंकराचार्य हुए। इसके विशुद्ध आहें त का प्रचार करने से करमीर के इस नये अहें तबादी शैवमत को बहुत कल मिली और उसकी प्रतिष्ठा बहुत वह गई। शंकर के करमीर जाने का भी गरमगरात बुत्तान्त मिलता है। सम्भव है कि वह वास्तव में वहाँ गये हों और एक और तो बौद्ध तथा जैन मतों के उस्मूलन करने में (जो सातवीं और आठवीं शती में करमीर में बहुत प्रवल थे) और हमरी और वहाँ आहें तबाद को हट कप से स्थापित करने में सहायक हुए हां। कुछ भी हो, शंकर के समय से करमीर में अहें तबादी शैव लिखान्त सबंमान्य हो गया, और अनेक प्रक्तात विद्वान उसके अनुपार्थ हो गये। इसमें सबसे बड़े 'उत्पत्त' के शिष्य 'यभिनवाम' थे। उन्होंने 'परमार्थसार' नामक ग्रन्थ की रचना की, और तस्वश्चात 'उत्पत्त' के 'प्रश्निता सुध' और

इस्सीर में शुक्रमत का वह वर्णन को लड्डीकारकार की कामीकी क्षेत्र-कर्न विश्वक पुस्तक पर मार्चारित है।

ं किर्माण्यां का 'ल्यापंट्राचे क्रमीती श्रीव सिद्धान्त के प्रामाणिक प्रत्य माने जाने लगे। इन्हीं हो प्रत्यों में करमीर में श्रीव सिद्धान्त का पूर्ण विकास होता है। अभिनवगुप्त के शिष्ट्राच्यां के क्रमात ने अपने प्रसिद्ध प्रत्य कि क्रमीति में वसुगुप्त के शिवसूत्रों की क्ष्यारूपा की। सेमगाल ने अपने भी अनेक प्रामाणिक प्रत्य लिखे, जिनमें उन्होंने इस क्ष्यारूपा की। इनमें से प्राप्तिशाहरूपा, 'श्राव्यन्त्योदा' और क्षित्राहरूपा', 'श्राव्यन्त्योदा' और क्षित्राहरूपा' प्रमुख है।

होमराज के बाद प्रत्यभिशादशंन का विकास प्रधानतः उपर्यु क प्रन्थों पर टीकान्नों द्वारा ही हुआ। इन टीकाकारों में सबसे बढ़े 'बोगराज' हुए हैं। यह भी 'छ निनदान के ही शिष्य थे। इन्होंने 'डिल्ड' के परमार्थनार पर एक टीका लिखी थी। कुछ काल बाद बारहवी शती में 'जयरथ' ने 'अभिनवगुम' के 'तंत्रालोक' पर टीका किसी। 'योग-राज' के बाद तरहवी शती के अन्तनक, जब हमारा यह दिख्शन समाप्त होता है, कश्मीरी

श्रीवमत के इतिहास में और कोई वहा विद्वान नहीं हुआ।

कश्मोरी शैयमत के विकास और इतिहास का इस प्रकार संवित विवरण दे देने के बाद अब हम जरा उन विशेष सिद्धान्तों पर भी एक दृष्टि डाल लें। उनमें से पहला तो शक्ति अथवा उस किल्क्स है। शैव सिद्धान्त में शक्ति को लगभग उसी प्रकार शिव की समब्तिनी माना बाता था, जिस प्रकार सांख्य में प्रकृति को । परन्तु कश्मीर के प्रत्यिमशा-दर्शन में उसको परमश्चित्र अथवा पुरुष की अभिन्यक्ति मात्र माना गया है। उसका निवास भी वस्मशिव में और केवल उन्हों में है, श्रीर उसको हम परमशिव की सुजनशक्ति कह सकते हैं। इसी कारण वह परमशिव से अभिन्न है। इस प्रकार शैंव सिद्धान्त में जो देते का भास होना था. उसको प्रत्यभिशादर्शन के ऋदैंत में परिगात कर दिया गया। इस शक्ति के यांच मल स्य है-(१) चित्रांति अथांत् परमशिव की आत्मानुभृति की शक्तिः (२) ंग्राप्टल प्राप्ति वार्यात परमशिव की परमानन्द की शक्तिः (३) इच्छा शक्ति अर्थात् परमशिव की बहु पानि विपाने द्वारा बहु अपने आपको सृष्टि का निर्माण करने के हेतु एक परम इच्छा से बुक्त पाते हैं; (४) ज्ञान शक्ति, अर्थात् परमशिव की सर्वज्ञता की शक्ति और (५) किया रानि एक्टर समित की वह शक्ति जिसके द्वारा वह इस अनेकरूप विश्व को इयक करते हैं। शक्ति जब अपना यह अन्तिम रूप धारण करती है, तब सृष्टि का कार्य बास्तव में प्रारम्भ होता है. जिसे 'श्रामास' कहते हैं। इस श्रामास की कल्पना लगभग बैसी ही है जैसी बेदान्त में 'बिवर्च' की। मेद केवल इतना ही है कि वेदान्त में इस व्यक्त विक्व की अनेवरपता को 'माया' माना गया है, वह न सत् है न असत-"सदसदस्याम् निर्वादकः । परना प्रत्विकादर्शन में इस अनेकरूपता को सत् माना गया है; क्योंकि जिस किसी दस्त को असरिय ने सम्बन्ध है वह ऋसत नहीं हो सकती। जीवात्मा सारमाव से वरमधिव की ही अभिन्वकि मात्र है और माया द्वारा सीमित है। माया का यहाँ अर्थ है-पन्धिय के तिरीभृत हो जाने की शक्ति, भौतिक विश्व की सुष्टि से ठीक ाके परिचार इस काबस्था की प्राप्त होते हैं। इस अबस्था में परमशिव का विश्व से जो बास्तविक सम्बन्ध है. उसका तिरीमाव हा जाता है और परमशिव ऋपने-ऋएको

'काल', 'नियति', 'राग', 'विद्या' और 'कला' के पंचित्रध बन्धन में सीमित कर लेते हैं। इसी के साथ-साथ परम शिव एक से अनेक हो जाते हैं और इस प्रकार अनंकब जीवा-त्माओं का प्रादुर्मांव होता है। यह जीवातमा जन्म-मरण के अनेक चक्करों में से गुजरते हैं और अन्त में सद्द्यान प्राप्त कर और अपने सच्चे रचन्य और प्रस्मित्र के साथ अपने सच्चे सम्बन्ध को पहचान कर बन्धनमुक्त होते हैं। वे फिर असीम परमशिव का रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ भी हम देखते हैं कि प्रशासित के बद्धा में अपूर्ण कप से विसीन हो जाने के तादात्म्य के सिद्धान्त और मोद्य प्राप्ति पर जीव के बद्धा में संपूर्ण कप से विसीन हो जाने के सिद्धान्त के ही अधिक निकट है।

#### अष्टम अध्याय

विक्रते कथायाँ में इसने क्रांत प्राचीन काल ने लेकर तेरहवीं शती तक, भारत में शीव धर्म के प्राह्मांव और एक प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय के रूप में, उसके पूर्ण विकास के हामी इतिहास का. दिग्दर्शन किया है। परन्त श्रीव धर्म का प्रचार केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा । ईस्वी एन के बारम्भ से और वास्तव में तो उसने भी वहत पहले से, भारत के बहुोसी वेशों पर और सदरपूर्व के प्रदेशों पर भारतीय सभ्यता का प्रभाव पड़ा । उपलब्ध स्नामिलेखी से पता चलता है कि ऋति प्राचीन काल से ही भारत का अपने पड़ोशी देशों के साथ सभा पुर्वी हीय-माइल और दिन्द-चीन के साथ वड़ा यनिष्ठ ज्यापारिक सम्बन्ध रहा है। इसके अतिरिक्त अति प्राचीन काल में ही भारतीय प्रवासियों का पूर्व की आर प्रायः निरन्तर ही एक प्रवाह ना चलता रहा है और ये लोग ऋषिकतर इन्हीं देशा में जाकर बसे, यदापि कुछ साहसी लोग सुबर यूरीय और अमेरिका भी पहुँचे थे। इन देशों का भारत के साथ इस प्रकार इसना वनिष्ट सम्बन्ध होने के कलत्वरूप यहाँ एक सर्वतोन्छी सम्यता का प्रादर्भाव हन्ना जिसने कुछ समय तक तो भारत की प्रौढ सभ्यता से टक्कर ली । इन देशों में भारतीय धर्म का भी प्रचार हुआ और अन्य मतों के माथ-माथ शैवमत भी वहाँ पहुँचा, और जबतक वह सम्यता वहाँ बनी रही, तब तक शैव धर्म का भी वहाँ प्रचार रहा ! अतः अपने इस दिख्शन की समाप्त करने से वहले हम इस अध्याय में उपलब्ध अभिलेखों से संद्येप में यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि भारत के बाहर शैवधर्म ने क्या रूप धारण किया और वहीं उसका क्या इतिहास रहा ?

भारत की सीमा में लगे हुए देशों ( नेपाल और तिज्यत, वर्मा और सिंहल द्वीप ) में अशोक के समय से ही बीड धर्म ने बड़ी पश्की जड़ पकड़ ली थी स्त्रीर एक नेपाल को छोड़ कर, वहाँ हालता की का पुनः प्रचार हुआ, रोप सब देशों में तब से लेकर बाज तक बीद धर्म का ही प्राधान्य रहा है। नेपाल में बीजाव, शेव और महायान बीड मत दीर्घ काल तक नाय-नाय प्रचलित रहे । 'हेन-सांग' के समय तक वहाँ वहीं स्थिति थी, उसके बाद भी बहुत दिनों तक इस स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। परन्तु फिर वैष्णव और शैव मतों का प्रचार धीरे-धीरे बहुता गया और बौद्ध धर्म का प्रभाव सीना होता गया ! इसी समय वहाँ शाक मत भी फैला और आजकल तो नेपाल में देवी के अनेक मन्दिर हैं जिनमें 'भाटगाँव' का 'देवी भवानी' का मन्दिर तो बड़ा भव्य है। परन्तु इस देश में उपलब्ध अभिलेख चौदहवीं शती से पहले के नहीं हैं, अत: इससे पूर्वकाल के धार्मिक इतिहास का सम्यक ऋध्ययन करना सम्भव नहीं है । क्रिब्बत में भी कुछ शैवमन्दिर पाये जाते हैं. और वहाँ श्रीव और बीद दोनां ही मन्दिरां के सामने गंगोश की मूर्तियाँ भी पाई जाती हैं। परन्तु इसने ऋषिक शैव मत के सम्बन्ध में हुमें कुछ पता नहीं लगता। अतः अब हम इन देशों से कुछ ऋषिक पूर्व की आर हिन्द-चीन और पूर्वी द्वीप मण्डल की ओर चलते है जहाँ शैव मत का प्रचार काफी पहले हो चुका था और जहाँ उपलब्ध अभिलेख भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यह प्रशिलेप प्रशिवन शिलालेगों और इमारतों के रूप में हैं जो ईस्वी सन् की प्रथम शती से लेकर पन्द्रहवीं या सोलहवीं शती तक के हैं। इन अभिलेखों से हमें इन देशों के धार्मिक इतिहास का काफी व्योगः मित जाता है। सबसे अधिक अभिलेख हिन्द-चीन के चन्पा और कम्बोज प्रदेशों में पाये जाते हैं। जतः हम अध्या अध्ययन वहीं से प्रारम्भ करते हैं।

हिन्द-चीन में शीव मत का उल्लेख प्रथम बार चम्या में ४०० ईस्वी के 'बोइदिन' शिलालेख में मिलता है। इस समय तक शैवमत इस देश में इट रूप से स्थापित हो गया था श्रीर स्वयं तृपति इसका अनुयायी था । परन्तु यहाँ ध्यान देने योग्य बात वह है कि इस शिला-लेख में शीव मत की उपासना का जो प्रकार दीखता है, वह न तो पीराखिक है, न रामावन्त . महाभारत जैसा है: ऋषित वह वैदिक उपासना के ऋषिक निकट है। इस शिलालेख में एक यज्ञ का उल्लेख किया गया है जो राजा 'भद्रवर्मा' ने भगवान शिव की उपासना के स्व में किया था और जो लगभग वैदिक कर्मकाएड के अनुसार संपन्न हुआ था। शिलालेख की भाषा भी हमें वैदिक मंत्रों का रमरण कराती है । ऋतः ऐसा प्रतीन होता है कि सबसे बहुले इस देश में वैदिक धर्म का प्रचार हुआ था; परन्तु चूँ कि यह देश मारत से इतना दूर था, क्रकः यहाँ का धार्मिक विकास भारत के धार्मिक विकास के साथ-साथ न चल सका और इसके पति। वर पहाँ एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। वह स्थिति यह थी कि एक क्रोर तो यहाँ बीब काल तक उपासना का वाह्य प्रकार वैदिक ही रहा, और दूसरी खोर भारत में जो नई धार्मिक परिपाटी बनी थी, उसके प्रधान दो देवताओं, विष्णु और शिव की उपासना का प्रचार भी भारत से आये प्रवासियों द्वारा होने लगा और पुरानी तथा नवीन दोना परिवाटियों का मैं में अंग हो गया। इस धारणा की पुष्टि एक दूसरे शिलालेख से होती है जो इसी शिला-लेख की कृति करता है। इस दूसरे शिलालेख में केवल एक वाक्य है 'शिवो दासो वध्यते'। वैदिक उपाक्षना में नरमेथ की प्रथा का उल्लेख हम प्रारम्भिक ऋष्यायों में कर आये हैं। रहत सम्मय है कि यह प्रथा ऋन्य देशों के समान चम्पा में भी प्रचलित नहीं हो, और इस शिलीलैख का चॅकेत उस व्यक्ति की स्त्रोर है जिसको शिव के सम्मान में अनुष्टित यह में बलि दिया जा रहा थाँ। शिव को ऋतिपाचीन काल में नर-विल दी जाती थी. यह भी हम पहले देख सके हैं।

समकालीन भारतीय धार्मिक परिपार्टी का प्रमाव भी इन देशों पर धीरे-बीरे पड़ रहा या । वह इसी राजा के एक अन्य रिलालेज ने स्पष्ट हो जाता है जिसमें पित्र को मिहेरवरों कहा गया है अपेर उनकी पत्नी उमा का भी उल्लेख किया गया है। इसके माथ अक्षा और विष्णु की चर्चा भी की गई है और इनकी वन्दना की गई है । पाँचवीं शती के अन्त और छठी शती के प्रारम्भ तक इस देश में शैवमत का स्वस्य सगमग पौरायिक हो गया या और इसी समय के राजा शम्भुवर्मा के 'माइसोन शिलालेख' में शिव को जगतकर्ता, जगत्यासक और उपल्लेड नित्ती लोकों का एक कारख, शुद्ध, केवस, सर्वश्रेष्ठ और सर्वश्र बतलाया गया है। यह वर्षान सगमग उसी प्रकार किया गया है जैसा कि प्रारम्

१. वदाहरवार्थ : 'अन्तरे त्वा जुर्च्ट करिष्यामि'।

र. देखी परिशाह संव र ।

में। इडी शरी के उत्तरार्ख में दिल एउमी के अनेक शिलालेखों से हमें पता चलता है कि इस समय तक इस देश में शिवलिंग की उपासना का भी खब प्रचार हो गया था ऋरि स्वयं 'जराज में' से एक मन्दिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी राजा के 'माइसोन शिलालेख' में शिव की परमद्भवा और इस्वजगत का स्रोत माना गया है'। इसी शिलालेख में जिल के 'कराली' कर की और इस कर में उनके एक एक की से सम्बन्ध की खोर भी संकेत किया गया है और जिस दंग से यह संकेत किया गया है. वह भी ध्यान देने योग्य है ! शेखकर्सा को अन्यस्था होता है कि जिस देवता का ब्रधा और विश्रम सहित सब देवता सम्मान करते हैं, वह अस्तार कि में नृत्य करना पमन्द करता है। यद्यपि उसके इस विचित्र स्नाचरण में भी मानव का करवाना अवश्य निहित होगा, तथापि साधारण मन्त्यों की समक में यह बात सरमता से नहीं खाती । इससे हम पर परासर लगा सकते हैं कि लेखक शिव के इस कवाली रूप से अनिभन्न था और इस रूप का ज्ञान भारतीय पुरागों तथा अन्य भारतीय अन्थों, में जिनका वहाँ प्रचार था, शिव की कपाली खरूप-सम्बन्धी उपाधियों से प्राप्त हन्ना था। आयो देखेंगे कि शिव के इस रूप का उल्लेख हिन्द-चीन के अभिलेखों में बहुत कम होता है, और कापालिक सम्प्रदाय की तो कभी कोई चर्चा आती ही नहीं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस सम्प्रदाय का यहाँ प्रादर्भाव नहीं हो सका। इसी शिलालेख के एक अन्य पद्य में शिव की अध्यमित का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि इनके बिना स्रिप्ट का कार्य नहीं हो सकता। राजा प्रिकारावर्मी को इसी स्थान में एक पत्थर की चौकी पर एक और लेख मिला है जिसमें कुबेर को शिव का सखा बताया गया है. श्रीर पार्वती की श्रोर देखने पर कुबेर के 'काना' हो जाने की, पौराणिक कथा की, श्रोर भी संकेत किया गया है"।

सातवीं शती के जिल्लिकों में भी हमें 'चन्या' में शैव धर्म का पौराणिक रूप दिखाई देता है। राजा 'िज्यानकर्मा' के 'माइसोन शिलालेख' में वृपम को शिव का वाहन कहा गया है, और उपमन्त्र की तपस्या तथा शिव द्वारा वर प्राप्त करने की कथा का मा उल्लेख किया गया है'। शिव की ऋष्टमूर्ति की चर्चा भी की गई है, और दूसरे पद्य में इन ऋाठीं मूर्तियों का सम्बन्ध शिव के आठ विभिन्न नामों से किया गया है। 'विकान्तवर्मा' के बाद विकान्तवर्मा दितीय राजा हुआ, और यह भी शैवमत का संरच्छक था। उसका 'माइसोन शिलालेख' आठवीं शती के प्रारम्भ का है, और उस शिव को ब्रह्मा और विष्णु से बड़ा माना गया है। इन दोनों देवताओं को शिव के चरणों की वन्दना करते हुए भी बताया गया है। आठवीं शती के उत्तरार्द्ध के राजा सत्यवर्मा के 'पो-नगर' वाले शिलालेख

१. देखें परिवेष्ट में सं० ३।

२. . . . नंद

४. ., ,, में०७।

इ. . ज निरु

में प्रथम बार 'मुखलिंगो' का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ देवी और शहेश की प्रतिमाओं की चर्चा भी की गई है। ऋतः इस समय तक इन सबका यहां प्रचार हो खका था।

राजा 'सत्यवर्मा' के शिलालेख के बाद हमें नवीं शती के राजा 'इन्द्रवर्मा' का 'मलाई लामोव' शिलालेख मिलता है, जिसमें 'त्रिपुरवार' की कथा का उल्लेख है'। इसी शिलालेख में शिव के तीन नेत्रों तथा उनके शरीर पर मली भरम की भी चर्चा की गई है तथा शिव-भक्तों के सम्बन्ध में कहा गया है कि वे मृत्यु के परचात् सीधे बदलांक को जाते हैं। इसी राजा के 'योग तियुत' शिलालेख में जो ७६६ ईस्वी का है, शिव के मन्दिरों में वास और दासियां समर्पण करने की प्रथा का उल्लेख किया गया है'। पहले अध्यावों में हम देख चुके हैं कि यह प्रथा विचाण मारत में प्रचित्त थी, और सम्भवतः वहीं से वहीं चया में भी लाई गई थी। यहाँ प्रतित होता है कि इसका प्रचार खूब हो गया; वधींक अन्य भी अनेक शितालेखी में इसकी चर्चा आई है'। इसी शिवालेखी में शिव को 'पालाख प्रभव' कहा गया है। यह एक बिलकुल नई उपाधि है, जिसकी ठीक ठीक उत्पत्ति का पता हमको नहीं चलता।

नवीं शताब्दी के 'इएए एएए लेख' में एक सामन्त का उल्लेख किया गया है, किसने जैनों और शेवों दोनों को दान दिये थे'। इससे पता चलता है कि इस समय तक यहाँ कोई धार्मिक ऋथवा साम्प्रदायिक संघर्ष नहीं था । वास्तव में इस प्रकार के संघर्ष का नितान्त ह्मान हिन्द जीन और पूर्वी द्वीपमंडल के धार्मिक इतिहास का सक्त्य लक्षण है। धार्मिक सहिष्णाता की यह भावना नवीं शती के उत्तराई है राजा 'इन्द्रवर्मन' द्वितीय के कि कि शिलालेख में भी दिखाई देती हैं। यह शिलालेख बीद है। राजा भी बीद ही प्रतीत होता है: क्योंकि लेख में कहा गया है कि उसने 'स्वमयद' और 'लीकेटवर' की मांतीयों की स्थापना की थी। परन्त इसी शिलालेख से हमें जात होता है कि इस राजा ने एक शिवलिंग का भी स्थापना की थी। इस धार्मिक सिहब्युता का एक कारण यह भी हो सकता है कि महा-बान बीद्रमत ब्राह्मगु-धर्म के बहुत निकट आ गया था और धीरे-धीर वह अधिकारिक इसके प्रभाव में खाता ही चला गया । इस प्रकार महायान बोद्धमत के ब्राइक-धर्म विरोधी सचल मिट जाने पर इसको ऋब ब्राइश्य धर्मानुकल मतों का प्रतिश्वधी नहीं. ऋषित उन्हीं में से एक माना जाने लगा था। इन मतों में भी परस्पर सान्त्रदादिक विद्वेष कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत इन प्रदेशों में. हम इन विभिन्न मतों में, एक दूसरे के विशिष्ट लक्कों की आध्मसात कर लेने की एक साह प्रवृत्ति देखते हैं, जिसके फलस्वरूप इनकी लानी जानी जानी विशिष्टता अस्पष्ट होती जा रही थी। इस प्रवृत्ति का संकेत हमें उपर्युत्त शिलालेख में ही मिलता है। प्रथम ती

१. देखो परिशिष्ट नं०१२।

२. ,, ,, नं०११।

३. ,, ,, ,, नं०१६।

v. ., ., मंबरेहै।

भ ... मं १६।

इससे हमें यह शात होता है कि राजा ने ीय शिवेद्या के मन्दिर को दास और दासियों ठीक उसी प्रकार समर्थया की थीं, जिस प्रकार शैव मन्दिरों को की जाती थीं। इससे पता चलता है कि बीद्यमत शैवमत के श्राचारों को महत्य कर रहा था। इसरे इस शिलालेख में लोकेश्वर को सर्वंच 'लक्ष्मीन्द्र' कहा गया है जिससे सिद्ध होता है जि जीपन्द में वैष्ण्य देवताओं का भी समावंश हो रहा था। श्रामे चलकर हमें इस प्रवृत्ति के और भी संकेत मिलेंगे।

नवीं शतान्दी में हमें 'इन्द्रवमां' तृतीय और 'उपनिष्णमां प्रथम के शिलालेख भी मिलते हैं, और इससे तत्वालीन शैवमत का कप कुछ और अप होना है। इन्द्रवमां तृतीय के 'बी-माग' शिलालेख में 'मुललिंगों' का उस्लेख किया गया है, जिनकी स्थापना इस राजा ने की और इसके साथ-साथ शिव की सहचरी देवी की प्रतिमान्नों का भी उस्लेख किया गया थे, जिनको कि निर्माण के साथ-साथ रखा गया था। इसी शिलालेख से हमें वह भी जात होता है कि मन्दिरों को दास और दासियाँ इस कारण समर्पित की जाती थीं कि वह उन खेतों में काम करें जो मन्दिरों को चलाने के लिए दान में दिये जाते थे। जहां कहीं खेत नहीं होते थे, वहां ये का किया मन्दिर के कुछ और छोटे-मोटे काम करते थे।

'लब निह्नमं प्रथम के 'माइ इमार ही लालेख, जो दसवी शती के प्रारम्भ का है, स्थान देने योग्य है। इसका कुछ भाग संस्कृत में और कुछ 'चाम' (चम्पा की भाषा) में लिखा गया है। संस्कृत भाग में शिव को 'गुहेश्वर' की असाधारण उपधि दी गई है जो पुराणों में केवल कहीं-कहीं पाई जाती है। इसमें सिद्ध होता है कि पुराण-प्रन्थों का लख़ अक्छी तरह अध्ययन हुआ था। लेख का जो भाग चाम भाषा में लिखा हुआ है, उसमें एक संदर्भ इस प्रकार है — 'जो लोग यह धमंकार्य करें के अपने पुत्रों और पुष्टियों को मन्दिर की सम्यत्ति होकर रहने के लिए वहां छोड़ देंगे" "इत्यादि। यहाँ दाम अस्थियों को नहीं, अधिनु स्वयं अपनी सन्तान को मन्दिर में सेवार्थ समर्पण करने की खोर संकेत किया गया है। यह देव वाली प्रधा भी नहीं है; क्योंकि उसमें केवल लड़कियों को ही देवता के सेवार्थ समर्पण करने किया जाता था। यह कहना कठिन है कि यहाँ इस विशेष प्रधा का जन्म कैसे हुआ ? वाता के पुत्रों और पुत्रियों को यहाँ मन्दिर की सम्पत्ति माना गया है, इसका यह अर्थ हो सकता है कि वह मन्दिर में मंदिर के संस्कृतों के छाटेश हुमार काम करते थे। यरन्तु यह काम क्या होता था, इसका कोई संकेत नहीं मिलता।

उपर्युक्त शिलालेख से कुछ समय बाद का हमें ६०६ ई० का 'मद्रवर्मा' का 'होन्नर-केब' शिलालेख मिलता है, जिसमें 'जिए पुरारा' के ढंग पर शिवलिंग का उत्कर्ष किया गया है। शिवलिंग को शाश्वत, असीम इत्यादि कहा गया है और बड़ा तथा विष्णु द्वारा शिव-लिंग का पार न पा सकने की कथा का उल्लेख इसके उत्तरप्राप्तरूप किया गया है। शिलालेख के अन्त में 'विमूर्ति' का उल्लेख भी किया गया है जिसमें शिव के दिल्ला पन्न में बड़ा और बाम पन्न में विष्णा है'। इसी राजा के 'बांग-अन्त' शिलालेख में शिव को भरम-

र. देखे परिनेत्र सं रहा

٩. , , ٩٠ (٥)

पुंज पर समासीन बताया गया है, जहाँ क्रन्य सब देवता उनकी बन्यमा करते हैं। इसी समय के एक और शिलालेख में जो रुद्रवमां तृतीय का है, मदन-दहन की कथा की और संकेत किया गया है। इसी समय के 'इन्ड्रवमां' तृतीय के 'न्द्रन-विक्रंं' शिलालेख में, एक राजर्थनार्थि और उसके पुत्र द्वारा पहले एक शिवलिंग का प्रतिष्ठापन किये जाने कीर फिर उन्हीं के द्वारा जरूनों जिलाले के जीर जिला की स्थापना किये जाने का उस्लेख किया गया है। इससे एक बार फिर शिव और बीदमतों के बीच किसी प्रकार के संपर्ध का अभाव निद्ध होता है। इन्द्रवमां तृतीय के 'पो-नगर' शिलालेख से हमें पहली बार यहां कि क्रीर 'इन्द्रवमां' तृतीय के पो-नगर' शिलालेख से हमें पहली बार यहां कि क्रीर 'इन्द्रवमां' तृतीय को इनमें पारंगत बताया गया है। परन्तु इनके सम्बन्ध में हमें न तो इस शिलानेलेख से न क्रन्य किसी स्रोत से उन्हें क्रा मारतीय शैव आगमों के साथ इनके सम्बन्ध के विषय में कुछ निश्चित कय से नहीं कहा जा सकता।

दसवीं स्त्रीर स्थारहवीं शती के शिलालेकों से ज्ञात होता है कि सम्या में शिवधर्म का स्त्रमी तक खूब प्रचार था। 'परिश्वारण' प्रथम के 'शिक्तम रार्ड' शिलालेकों में, जो लगभग १०५० ई० के हैं, बताया गया है कि एक बार जब कुछ विद्रोहियों को शिवलिंग स्त्रीर उसके चिह्न दिखायें गये, तब वह उनसे बहुत प्रभावित हुए। इसी राजा के 'परिनगर' मन्दिर के शिलालेक से हमें इस समय यहाँ शक्ति-पूजा के ऋस्तित्व का भी एता चलता है। इस शिलालेक में डेडी को रागणित कहकर उसकी स्तृति की गई है, और उसे शिव के साथ संयुक्त माना गया है। उसको 'बग्पु-नगर' की ऋधिकात देवी कहा गया है'। इस स्थल पर इसी राजा के एक दूसरे शिलालेक में देवी का फिर उल्लेख किया गया है, जिसके मन्दिर में विभिन्न जातियों के पचयन दान किया किया गया है, जो एक स्थानीय नाम मालूम होता है। इस शिलालेक में देवी को 'शिव्हारण' कहा गया है', जो एक स्थानीय नाम मालूम होता है। इस शिलालेक में फिर कहा गया है कि 'बग्पुनगर' में देवी की वही स्थाति थी। स्नतः यह स्थान देवी की उपासना का एक प्रधान केन्द्र रहा होगा।

यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। वह यह कि व्याप उपर्युक्त शिलालेख में देवी की उपासना का प्रथम बार उल्लेख किया गया है, किर भी स्वयं देवी का उल्लेख इससे दूर्य गति अभिलेखों में भी हुआ है। शिव की सहचरी के नाम और उसकी प्रतिमाओं का उन्लेख हम उत्तर देख आये हैं। इसके अतिरिक्त करन दिलानेग्रों में भी शिव की शिक्त के स्पाम में देवी का अनेक बार उल्लेख हुआ है, जी रात तर में उनका स्टाप्य गति था जैसा भारत में। उदाहरसार्थ नशीयाती है निरोम प्रार्थ बिहार के एक शिलालेख में देवी को शिवशानि कहा गया है और उनके उपासक का नाम भी निज्य निही था । सगभग इसी

रे. केंग्रे प्रिक्रिय वंश्वा

٩. ,, ,, २०२०।

S. . . Mayor

४. . . नं रहा

समय के 'शिक्ष केव' शिलालेख में भी इसी प्रकार देवी को 'रास्तुरानि' कहा गया है'। दसवीं हाती के 'शिक्ष केव' शिलालेख में देवी का सरस्वती के साथ तालास्य किया गया है, ब्रीट उन्हें वार्गाश्वरों का नाम दिया गया है'। भारतीय तंत्रों के समान ही यहाँ भी उनको सबेकेट देवता माना गया है, जो रहिड जिल्य के समय इस विश्व-स्पी कमल को तोड़कर अपने बली जाती है, ब्रीट तदननतर एक बार फिर मुध्द का काम प्रारम्भ करने के लिए नीचे उत्तरती हैं। उनको एक उपाधि 'नुवनेश्वरीत्यकरी' है, जिसका संकेत उनको पुरुष की चेतन-वृद्ध ब्रीट किया शक्ति डोने की ब्रोट है। इससे सिद्ध होता है कि देवी के स्वरूप के दार्शनिक यश का भी सन्धा में पर्यात जान था। इसके साथ-साथ सभा निरामी शैवमत के उस सिद्धान्त से भी कार्यात्र नहीं थे, जिसके अनुसार शिवजन्य अनेक शक्तियों के ब्रस्तित्व को माना गया है। कम-स-स-मान एक शिलालेख में इसका उत्लेख किया गया है'।

वारहवीं और तेरहवीं शतान्ती के शिलालेकों में भी शैवमत का लगभग यही स्वरूप दिलाई देता है। सन् ११६६ ईस्वी के राजा 'इन्ह्रवर्मा' चतुर्य है 'माइसीन मन्दिर' के एक शिलालेक में शिव के चतुर्म के और पंचमुक कप का उन्हें का किया गया है। इसी राजा के एक कर्न्य 'माइसीन शिलालेक' भी, जो हुए समय शाह का है, शिव की प्रत्मा से प्राप्ता का उन्हें का किया गया है तथा किर क्रमले ही वास्य में राजा को एक कैयन सवाया गया है। इससे एक बार किर वह पता चलता है कि बौद और शैवमतों में किसी प्रकार का निद्येप नहीं था और राजा लोग प्रायः सभी धर्मों को प्रश्रव देते थे। सूर्यवर्मा के 'माइसीन-स्तम्भ' लेक में, जो तेरहवीं शती के प्रारम्भ का है, राजा स्वयं तो बौद प्रतित होता है; स्थांक उसे महावान की का अनुवायी बनाया गया है; परन्तु उसका पुत्र शैव था और उसने शिव की एक प्रतिमा का प्रतिष्ठापन किया था। तेरहवीं शती के ही 'प्रायम्प्रेपण्यान' दितीय के 'पोनगर' मन्दिर के एक शिलालेक में शिव मन्दिर को सब जातियों के शान गिया के एक शिलालेक में शिव मन्दिर को एक शिलालेक में शिव की प्राप्ता की को उसने का उन्हें की स्वरूप की एक शिलालेक में शिव की श्रव की की श्रव की स्वर्ण की हो स्वर्ण की का उन्हें की स्वर्ण की श्रव की श्रव की स्वर्ण की श्रव की स्वर्ण की ही स्वर्ण की हो स्वर्ण की श्रव की स्वर्ण की की स्वर्ण की स्वर्ण की स्वर्ण की ही स्वर्ण की स्वर्ण की

हिन्द-चीन में वहाँ की धार्मिक त्थित का शान हमें मुख्यतः शिलालेखों से ही होता है। जो इमारतें और अन्य पुरातान्त्रिक अभिलेख वहाँ हैं, उनसे इन शिलालेखों के प्रमाणों की ही पुष्टि होती है। किसी नई बात का उनसे हमें पता नहीं चलता। परन्तु जब हम पूर्वी हीयमवहला में आते हैं, जब अमान है जान के मुख्य खोत येही इमारतें और प्रतिमाएँ होती है, जिल्लेखों जा का कि हम अमान है। इस हीयमंदल में यवदीय (जावा) ही प्रमुख है। असा प्रकेशम को लेख हैं।

काल में भी श्रावण भी का प्रचार ऋति प्राचीन काल में हुआ था । जब पाँचवीं शती

<sup>4.</sup> WE STEEL OF TRA

<sup>🐛</sup> प्रतासनी संभागी स रिक्टोल ( बड़ो सबी ), प्रीकेश्व संब 🕻 ४

में जीनी यात्री 'ता-दिवान' वहाँ पर्टुंचा था, तब बार गार्टमें बा ही वहाँ सर्वाधिक प्रचार था। श्रीर उसी के शब्दों में बौदमत का प्रभाव तो वहाँ 'चर्चा करने योग्य भी नहीं थां'। सातवीं शती में 'तुकमस' स्थान पर एक शिलालेख के नीचे शीव और वैध्याय प्रतीक दिलाई देते हैं। मध्य जावा में तजांगल' स्थान पर एक अन्य शिलालेख में 'अगस्य' मोत्र के एक ब्राह्मण द्वारा एक शीव मन्दिर बनवाये जाने का उल्लेख किया गया है। इस मन्दिर की भारत में 'कुंजरकोत्य' के शीव मन्दिर के ढंग पर बनवाया गया था। इससे लिख होता है कि जाया बीच का प्रतिशा भारत से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था। यह सम्बन्ध शीर्यकाल तक प्रता गया श्रीर अग्रम्भ भीन जाया संस्कृति के अनेक लक्षणों की उत्पत्ति इसी सम्बन्ध के फल्लनम्प हुई।

जावा में श्रेष मत के प्रचार का प्रथम हत्र्य प्रमाण 'दिएंग इतननम एन' ( Dieng Plateau) में नातवी यती के अनेक श्रीय मिलन हैं : उनका आकार दक्षिण आस्तीय परोहा के समान ही है और दक्षिण भारत के जावा पर प्रभाव का वह एक वहै। विशेष प्रमाण है। इनमें से 'चरडी श्रीखरडी' नाम के एक मन्दिर की मर्लियी पर शिव, ब्रशा और विष्णु के चित्र श्रॉकित हैं। आठवीं शती के उत्तराई अथवा नवीं शती के प्रारम्भ का 'चएडी बनोन' नाम का एक और शैव मन्दिर है, जिसपर शिव, बका और विष्णु के ही नहीं, अभित गरीरा का चित्र भी अकित है। इससे किस रोता है कि इस समय तक यहाँ शरीरा की उपासना का भी प्रसार हो चुका था। इसी मीन्स में अगस्य सीन ही भी तह मीने **याई गई है।** कालास्तर में यह सीने दिख रहाँ के सामा के प्रसिद्ध पा और। जाजा के यह माना काना है कि इन्होंने की इस क्षार में राज्या द्वीर महिला बमराया था। इस विवासना के बीखे विकासिक तथ्य पर पार्कि एवस्य सीव दे एवं क्राइस में तथी तक शिव महिना बनवाया था, जैला कि हम उत्पर 'त्कमल' के शिलालेल में देख आये हैं। सम्भवतः यह मन्दिर जाता का प्रथम श्रीत मन्दिर था। इसी समय की (अर्थात आठवी शती के अस्त स्रथवा नवीं शती के प्रारम्भ की ) एक दर्शा की मार्ति भी याई गई है, जो स्नाजकल डालैंड के 'लीउन' नगर के अजायबघर में है। इसमें देवी 'अडमुजा' है और सर्वविध शस्त्र धारण किये हुए हैं। यह मूर्ति साधारणतया देवी की भारतीय प्रतिमाखी के तमान ही है। इस नृति में निज होता है कि छाटकी या नवीं शती तक जावा में देवी की उपासना का भी प्रचार ही गया था। परन्तु जावा में सबसे प्रसिद्ध हैंड हरिन वह है, जो सामहिक रूप से 'चरडी जी री-जंगरंग' बहसाते हैं। यह नहीं शती के अन्त का है, और क्रपने गीरव क्रीर बैभव में दीत जिलेतर के तुल्य है। इनमें से केन्द्रीय मन्दिर दिव का है, और इसमें भगवान शिव की जो मति है, उसमें उन्हें खड़े हरू और चन्नेंज दिखावा यया है। इसी स्थल पर अबसूजा देवी की एक मूर्ति भी पाई गई है, जिलमें देवी की सहितासर बर्ग बर करने हुए निक्ति जिला सवा है। इस सर्ति की छनी तक एका की बाबी है। इसी समय की काँसे की बनी हुई शिव की कर मीर्स भी मिली है जी आजकत 'परसेन' के कजायबंधर में है। इसमें शिव चनुर्भ ज, जिनेव जरगणुन्धारों है और इसकी

१. फा-डियान : यात्रा ऋष्याय ४० ।

भुजाएँ सर्प-बेध्यित हैं। इससे सिद्ध होता है कि इस समय तक शिव के इस योगी स्वरूप का भी अस्तरिक्षीकों की शान था।

दसवी. स्वारहवी और वारहवी शतिया में भी जावा में श्रीवमत का प्रचार रहा. ज्ववि इस काल की इमारतें जाति ऋधिक संख्या में नहीं मिलती । धरनत तेरहवीं शाती में वे किर प्रवरता से यार्ड जाती है। पूर्व जाता में 'चलडी किंदन' नाम का एक शीव मन्दिर इसी समय का है, जिससे जात होता है कि इस समय तक शैवमत जावा की पूर्व सीमा तक फैल गया था! इसी समय हमें इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि कुछ समय पहले जावा में ताजिक सत का भी प्रचार हो गया था और तेरहवीं शती तक वह यहां हद रूप से स्थापित हो सवा था। 'सिगासुरी' स्थान पर 'चानी लाड़ी' नाम के मन्दिर में गरोश की एक मृति पाई गई है. जिसमें गरोश के सांविक रूप की ही दिखाया गया है। उनके मस्तक श्रीर कानों के इदं गिर्द नरमुख्डों के चिह्न अंकित हैं और जिस आसन पर वह आसीन है, वह नुसडमाला से परिवेध्ति है। इसके ऋतिरिक्त इसी स्थल पर और इसी समय की, शिव के भैरव रूप की भी, एक मूर्ति पाई गई है जिसमें शिव, देंच्ट्रिन् और मुगडमाला से परिवेष्टित हैं। इस मृति का यह विशेष लक्षण यह है कि इसमें भगवान् शिव को एक कुत्ते पर कारुद दिखाया गया है। इस पहले ही देख आये हैं कि शिव के क्रूर रूप में कभी-कभी एक कुले का उनके साथ साहचर्य रहता था। परन्तु शिव को इस प्रकार कुत्ते पर आरूट भारत की किसी मूर्ति में नहीं दिखाया गया है, और न तो इसका वर्शन किसी ग्रन्थ अथवा शिला-लेख में किया गया है ! ऋतः इसको हमें जात्रा में शित के स्वरूप का एक नया विकास मानना होगा । शिव क्रांर गरोश की इन मृतियों के साथ ही 'निक्निंटिं रूप में देवी की एक और मूर्ति भी मिली है। स्पष्टतः देवी के इस रूप की जावा में सर्वाधिक उपासना होती थी। तरदर्श हाती की ही 'बारा' में मिली गरोरा की प्रख्यात प्रतिमा है जिसमें गरोश का वही नांधिक रूप दिसाया गया है, और उनके नकात रूप को पीछे की आर भी एक बल बना कर और भी भयानक बना दिया गया है।

तेन्द्रवी राती में ही जावा में 'मजफिट' साम्राज्य फैला हुन्ना था! प्रख्यात सम्राद् 'इतनगर' इसी बंदा का था! इस राजा का राज्यकाल कई दृष्टियों से बड़े महत्त्व का है। वह साहत्त्व और कला का तो एक महान् प्रश्नय-दाता था ही, इसके राज्यकाल में दोनों की ही खूब अभिवृद्धि हुई; परन्तु इसके साथ-साथ यह भी प्रसिद्ध है कि उसी राजा ने तांत्रिक मत को भी राजाश्रय दिया था, और स्वयं तांत्रिक विधियों के अनुसार अमेक संस्कार कराये थे। परन्तु हमारे दृष्टिकोल से इस राजा के राज्यकाल में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह हुई थी कि शैव और बीद्ध मतों के परस्वर सम्मिश्रण की जो प्रक्रिया विधिकाल से चल रही थी और जिसके अनेक संवेत कर कि चीन में देख आये हैं, वह अब आकर पूर्ण हो गई। जावा में अति प्राचीन काल से शैव और बीद्ध मन्दिर साथ-साथ बनाये जाते थे। शिव और रायोश की तांत्रिक प्रतिमाएँ भी, जिनका उल्लेख किया गया है, एक की स्वर्ण के पान ही पाई गई थी। राजा 'इतनगर' के राज्यकाल में ये दोनों मत सगमम एक दूसरे में मिलकर एक हो गये। स्वयं राजा जनने प्रतियों शिव और

बुद्ध दोनों का खबनार मानता था। उसी समय के एक बौद्ध प्रस्थ में शिव की शुद्ध से अभिन्न माना गया है'। शायद उस समय तक एक 'शिव-बुद्ध ' उपानना का भी आवुभांव हो गया था; क्योंकि एक मन्दिर में शिव की मूर्ति के उपर ही बुद्ध की मूर्ति भी सखी हुई है। 'खुपवतु' नाम के एक और मन्दिर में एक मूर्ति है जिसे हम 'स्तूपलिंग बाह सकते हैं। जावा में बौद्ध मत शीव मत का ही एक रूप बन गया था।

चीदहवी राती में 'सिम्पिंग' नामक स्थान पर शिव और विष्णु की एक संयुक्त मूर्ति मिली है, जिसमें शैव और वैष्णुव मनों के परस्पर सम्माध्या का संकेत पाया जाता है। उस स्थल पर देवी के सीम्ब रूप की भी एक प्रतिमा पाई गई है। ऐसी प्रतिमाखी की संख्या बहुत कम है।

वालि डीप में शेव धर्म के प्रचार के विषय में बान प्राप्त करने के विषय में एक प्रारम्भिक बाधा यह है कि यहाँ प्राचीन अभिलेख नहीं मिलने । जिल्लालेखों की संख्या तो बहुत है: परन्तु उनमें से कोई भी नवीं शाती से पहले का नहीं है। फिर भी इतना तो अवस्थ कहा जा सकता है कि हिन्द-चीन और जाया द्वीप के समान वालि में भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव ऋति प्राचीन काल में ही पहुँच गया होगा ! पाँचवी शती में 'का-हिवान' ने वालि द्वीप में बौद्ध मत के हीनयान के 'मूलमर्जिस्प्याजी' शाखा का उल्लेख किया है। कालान्तर में इसका स्थान बीद मत के महायान ने ले लिया। इसी किसी समय बहुँ शैवमत का भी प्रचार हुआ। ऋौर जब महायान बौद्धमत का यहाँ प्रथम तथान था, तब उसके बाद बुसरा स्थान शैवमत का ही था! फिर आगे चलकर शैवमत का प्राधान्य हुआ और खन्त में इसने महाराम श्रीय मत को खाल्मसान् कर लिया, जैसा कि जावा द्वीय में हुआ था। शिव की सबसे प्राचीन मूर्ति बाठवीं से दसवीं शती के बीच की है। इसमें शिव चतुर्भुं ज हैं और उनका रूप सीम्य है। इसके अतिरिक्त वालि में 'लिंग' और 'वेरिन' प्रतीक प्रकुर मात्रा में पाये जाते हैं, जिससे शीवमत की चौलिल 'सब होती है'; इसके ऋतिरिक बालि में अनेक मुखलिंग भी पाये गये हैं जिनमें कुछ पर शिव के बाठ नुसा अंकित हैं'। 'मुखलिंग' की एक विशेष किस्म वह है जिसमें शिव की चार मृतियाँ श्रीकृत हैं, जिसमें से प्रत्येक में अका, विष्णु और शिव के विशिष्ट लक्ष्ण भी अंकित कर दिये गये हैं। यह एक अनुठी कल्पना है और इसका सबसे अच्छा वर्शन यही हो सकता है कि यह 'त्रिमृति' की 'चनुष्टारा' है'! इस प्रकार के मुखलिंग 'तरहवीं अथवा चौरहवीं राती के हैं। अतः इनसे सिद्ध होता है कि उस समय तक यहाँ शैवमत का प्रचार था।

पुरातास्त्रिक अभिलेखों के अतिरिक्त बालिद्वीप में अनेक साहित्यिक अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें से अधिकाश भारतीय संस्कृत-प्रत्यों के अध्य संस्करण हैं। जिस रूप में यह अंध अब उपलब्ध है, वह रूप कुछ बहुत पुराना नहीं है। परन्तु इनमें शिव, देवी और

१. 'सँग विद्यार कास्ट्र सेव्स **सम का अन्य** ।

२. च्टरहारम : इंडियन अन्तर्भ कीन कोस्ड बिस्तीय बार्ट : कुछ १०।

<sup>₹.</sup> पुटरहरूम : ,, ,, ,, ;, ; प्रक ₹१ 1

गर्णश की अनेक स्वृतियाँ मिलती है, जिसका तर विश्वतुत्व तैया लिक है। छंतः इतने सिद्ध िता तै कि बालि द्वीय में शोब धर्म का प्रचार त्यापार छात्वतिक तस्य तक रता छोत उसका कव सारांशतः पौराखिक था। इन बन्धी का संकलन प्रसिद्ध का सीसी विद्वान् 'अलिबी' ने किया है।

पूर्वी डीप मंडल के अन्य द्वीयों और मलय प्रावर्शीय में श्रीय धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में हमारा आन केवल इसने तक ही मीमित है कि वर्श मी प्रियः, रारेश्य खंद देवी की मूर्तियां बाई गई हैं, जिनसे विद्ध होता है कि वर्श भी किसी समय शैवधर्म का प्रचार रहा होगा। सुमाबा डीप की छीड़कर अन्य प्रदेशों में यह अभिलेख भी इतना आशिक है कि इसके आधार पर वर्श शैव धर्म के इतिहास का कोई कम-बद्ध विवरण देना सम्भव नहीं है। 'मुनाशाशीयों में श्रीय मत का व्यस्प 'हिन्द-चीन' और 'जावा' से किसी भी रूप में भिन्न नहीं था। असः इस दिक्दईन की हम अब इति करते हैं।

t. 🚧 . Algo imoga mor min a i

परिशिष्ट-भाग

|  |  | - |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# परिशिष्ट : प्रथम ऋध्याय

# ऋग्वेद में सह-सम्बन्धी सक्त और मन्त्र'

|        |       | 4.    | does not be an as what well also                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| म्बद्ध | । स्क | मंत्र | अस्ति को सद्र कहा गया है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8      | २७    | 20    | जराबीध तद विविद्धि, विशेषिशे यक्तियाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |       |       | न्तोमं रुद्राय दशीकम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |       |       | The second secon |
| 93     | 83    | 3     | कद् रहाव प्रचेतमे मीट्लुटमार तरक्ते। वीचम शंतमम् हृदे॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 33     | 77    | २     | यथा नो ऋदितिः करत् पश्ये तृस्यो यथा गये।<br>यथा तोकाय र्हाद्रयम्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 53     | 97    | ą     | यथा नो मित्रो वरुगो यथा रहिन्दरेत्ति । यथा विश्वे सजोपसः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77     | 22    | 8     | गाथपति मेथपति रद्रं जलापभेपजम्। तच्छंयोः सुम्नम् ईसहे॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 73     | 21    | ¥     | यः शुक्र इत सूर्यो हिरएयमित्र रोचते । अंष्ठो देवानां वसुः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 95     | 79    | Ę     | शं नः करत्वर्वतं सुगं मेषाय मेष्ये । तृभ्यो नारिभ्यो गवे ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |       |       | श्चगले तीन मंत्र सोम के हैं —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77     | 77    | 3     | <b>अस्मे मोमलियम् अधि निषेति गान्त न्यापन । म</b> िश्चर्या जिल्लाम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77     | 27    | =     | मा नः होग्डिको मारातयो जुतुन्त । स्त्रा न इन्दो वाजे सब ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 79     | 51    | 3     | यास्ते प्रजा ऋमृतस्य परस्मिन् , धामन् ऋतस्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •      | •     |       | मूर्घा नामा सोम वेन ऋाभूपन्तीः सोम बेदः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |       |       | स्द्र-सूक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,, {   | १४    | ę     | इमा रुद्राय तबसे कपरिने चयद्वीराव प्रभरामहे मतीः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,,     |       |       | बधा शम् ऋसद् द्विपदे चतुष्यदे, विश्वं पुष्टं ब्रामे । जनिस्करातुरस् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 33     | 73    | ર     | मृला नो ६दोत नो मयस्कृषि, चयद्वीराय नमसा विषेम ते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| **     | • •   |       | यच्छम् च वोर्च मनुरायेजे पिता, तदर्याम तब स्द्र प्रकीतीनु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 33     | 77    | Ŗ     | कार्याम ते सुमति देवयञ्यया, स्वद्वीरस्य तब रह मीद्वः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |       |       | सुम्नायिबद्विशो अस्माकम् हाच्यारिख्यीरा बुदवाम ते इतिः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 99     | 77    | 8     | त्वेषं वयं रुद्रं यज्ञनार्थ, वंकुं कविं, ऋवसे निह्नयामहै ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |       |       | श्चारे श्वस्मद दैव्यं हेलो श्वस्थत, समिन्स इर उपम श्वस्था दृशीमहे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

खपाई की सुविधा के लिए यहाँ वैदिक मंत्रों के स्वाप्नीतित सही दिने गरे हैं।

| 166           |            |     | शैव मत                                                                                                                                |
|---------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H o           | स्०        | i.  |                                                                                                                                       |
| 8             | ११४        | 4,  | दिवी वराहम् आहपं कपर्टिनं, त्वेषं रूपं नमसा निह्नयामहे ।<br>हत्त्वे विश्वद भेषका वार्यांका, शर्म वर्म छर्टिन मन्त्रं यसत् ।           |
| 75            | 19         | Ę   | इदं पिश्रे मध्ताम् उरयते वचः, न्यादोः स्वादीयो रहाय वर्धनम् ।<br>राख्या च नी असृत गर्न भोजः, समने तोकाय तनवाय मृल ॥                   |
| ~5            | 91         | 3   | मा नो मधान्तम् उत मा नो क्रमकं, मा न उत्तन्तम् उत मा न उद्यातम् ।<br>मा नो कथीः वितरं मीत मातरं, मा नः प्रियान्तन्त्रो स्द्र रीरिपः । |
| \$ 9          | 77         | 5   | मा नःतोक तनये मा न ऋषी, मा नो गोषु मा नो ऋश्वेषु रीरिपः।<br>बीरात्मा नो सद्र भामिनो प्रजीतिकाननः सदम् इत्याद्याम्हे ॥                 |
| 27            | -9         | ŧ.  | उप ते भीमान पशुपा इवाहर, गस्त्रा पितर, मरुतां सुम्तम् अस्मे ।<br>भ्रद्रा हिते सुमतिम् लयत्तमाथा वयं अत्र इत्ते बूखीमहे ॥              |
| 95            | 7.7        | 10  | का रंते गोन्न मृत पुरुपर्ना, जयहीर सुम्ने क्रम्मे ते ऋस्तु ।<br>मृला चनो ऋषि च बूहि देवाधा चनः रामं यच्छ दिवहीं।                      |
| ## 2*<br># \$ | 33         | ? ? | अवोचाम नमा अध्मा अवस्यवः, शृर्गोतु नो हवं रहो मरुत्वान्।<br>नको मित्री वरुगो मामकनाम्, अदितिः मिन्धुः पृथिवी उत योः॥                  |
|               |            |     | विश्वे देवा मंत्रः                                                                                                                    |
| *1            | १२२        | ķ   | प्र वः पान्तं राप्तरको को यज्ञो रद्राय मी <b>ह्ये भरस्वम्</b> ।                                                                       |
|               |            |     | तीन केशियों का उल्लेखः                                                                                                                |
| 27            | १६४        | 38  | त्रयः केशिन ऋतुथा विचन्नते, संवत्सरे वपत एक एपाम् ।<br>विक्वम् एको स्त्रमिचक्टे एकीकिकीकिक्य दहरो न रूपम् ॥                           |
|               |            |     | श्रम्नि को रुद्र कहा गया है                                                                                                           |
| 3             | ę          | Ę   | त्वम् ऋग्ने रद्रो ऋमुरो महो दिवस्त्वं शर्घो मास्तं पृत्त ईशिपे ।<br>त्वं प्रतिगरीर्वित शंगयस्त्वं पूपा विधतः पासि तु तमना ॥           |
|               |            |     | रुद्र-सूक्त                                                                                                                           |
| 37            | <b>₹</b> ₹ | \$  | त्रा ते पितर्मस्तां सुम्नम् ऐतु, मानः सूर्यस्य संदशो युयोथाः।<br>ऋभि नो बीरो ऋर्वति समेत, य जाये महि स्द्र प्रजाभिः॥                  |
| 34            | 73         | ÷   | त्वा इत्तेमि रुद्र शन्तमेमिः, शतं हिमा ऋशीय भेषजेमिः ।<br>ब्यस्मद् द्वेषो वितरं व्यंहो, व्यमीवाङ्चातयस्वा विष्चीः ॥                   |
| "             | 33         | ą   | श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियासि, तबस्तमस्तबसां वज्रबाहो ।<br>पर्षि गः पारं श्रंहसः स्वस्ति, विश्वा स्त्रभीती रपसो युयोघि ॥             |
| 27            | 79         | 8   | मा त्वा रुद्र बुक्रधामा नमोभिर्मा दुष्टुती वृषम मा सहूती ।<br>उन्नो त्रीरान् ऋषेय रोकोनिर्मित्तमं त्वां भिषजां श्रुकोमि ॥             |

| Ho | स्॰  | मं० |                                                                |
|----|------|-----|----------------------------------------------------------------|
| २  | \$ 3 | ¥.  | हवीम् अभिद्वते यो इविभिरत, स्तोमेभी रुद्र दिशीय।               |
|    |      |     | ऋहतरः सुहवो मा नो अस्त्रै वभुः सुशिक्षो शिक्तमनारे ॥           |
| 93 | 33   | S   | उन् मा समन्द वृष्यो महत्वान्, त्वसीयसा वयसा नाधमानम्।          |
|    |      |     | घृणीय छायामग्या ऋशीया विवासयं स्ट्रस्य सुम्नम् ॥               |
| 53 | 22   | 3   | क्वस्य ते रह सूनवायुक्तिः, यो ऋषित भेषको वसायः।                |
|    |      |     | क्रपमतां समो ै का की तु मा तूपम चल्मीघाः ॥                     |
| 23 | 55   | 5   | प्रवस्त्रवे बुप्रभाग दिवतीचे, मही मही गुणुविकिका               |
|    |      |     | नमस्या वरमणीत्रिमं पर्मार्थिणारिमानी खेर्ष रद्रस्य नाम ॥       |
| 23 | 99   | 3   | ियरेभिरहोः पुरुष्टप उम्रो बभुः शुक्रं भिः विविशे हिस्सवैः।     |
|    |      |     | इंशानादस्य भुवनस्य भूरेनं वा उ योषद् बद्राद् अमुर्यम् ॥        |
| 33 | 59   | 20  | ऋईन् विभिन्न सायकानि स्वार्विकारं यज्ञतं विश्वस्यम् ।          |
|    |      |     | अहन् इदं दयसे विश्वम् अन्यं, न वा क्रोजियो ६६ स्वदन्ति ॥       |
| 27 | 33   | 2 5 | स्तुहि श्रुतं गर्त सदं युवानं, मृगं न भीमम् उपहल्तुम् उद्यम् । |
|    |      |     | मृला जरित्रे बद्ध स्वयानीऽस्यं ते श्रसमन् निक्यन्तु सेनाः ॥    |
| 99 | 27   | १२  | ष्ट्रमार्थनम् पितरं वन्द्रमानं, प्रतिनानाम् रहोत्यसम् ।        |
|    |      |     | भूरे दातारं सत्यति राखीये, स्तुतस्यं भेपना रास्यस्मे ॥         |
| 99 | 99   | १३  | या वो भेषजा मरुतः शुचीनि, या शंतमा वृपको या मयोसु !            |
|    |      |     | यानि माङ्ग्रानिक विता नस्ता शं च वोरूच सदस्य वहिम ॥            |
| 27 | 77   | 8 8 | परि गो हेती रद्भस्य बुज्याः परित्वेपस्य हुर्मतिर्मही गात् ।    |
|    |      |     | अवस्थिरा सपवद्भव सत्तुष्य, सीतुष्यीवार तस्याय मृतः॥            |
| 57 | 53   | ३५  | एवा बभ्रो द्वाम चेकितान वधादेव न हुमापि न इसि ।                |
|    |      |     | इवनश्रुको रुद्रेह बीधि बृहद् बदेम विदये सुवीराः ॥              |
|    |      |     | मरुतों के प्रति                                                |
| 77 | ąγ   | २   | बानो सन्दृष्टिर्देशस्य खादिनो, व्यक्तिया न बुतयन्त बृष्टकः।    |
|    |      |     | बद्रो यद्दो मस्तो स्टनयत्त्री, वृषाणनि प्रस्थाः शुक्र अधिन ॥   |
|    |      |     | सविता के प्रति                                                 |
| 22 | ş=   | 3   | न यस्येन्द्रो वरुको न मित्रो, जतम् अर्थमा न मिनन्ति सदः।       |
| ** |      |     | नार राज्यतम् इदं स्वस्ति, तुवे देवं सवितारं नमीभिः ।           |
|    |      |     | श्रम्नि को स्त्र कहा गया है                                    |
| Ę  | 2    | A   | श्रन्ति सुम्ताय दिवरे पुरो जना, १०००० कि वृत्तक्रियः।          |
|    |      |     | वतसूचः सुरुचं विश्वेदेव्यं स्त्रं यहानां साधद् इधिमानसाम् ।।   |
| 8  | Ą    | Ę   | परिज्ञाने नासत्याव से ब्रवः कदम्ने स्द्राय नृप्ने ।।           |
|    |      |     |                                                                |

| स० | स्०        | Ho.  |                                                                                                                          |
|----|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *  | \$         | 3    | कथामहे पुष्टिंभराय पूज्यो, बहुद्राय सुमखाय हविर्दे ।<br>कद् विष्युव ऊरगावाय रेती, बवकदन्ने शरवे बृहत्ये ॥                |
|    |            |      | किल्लाहरू के प्रति                                                                                                       |
| ¥  | **         | \$   | ते नो मित्रो वरुको ऋषंमायुरिन्द्र ऋमुक्ता मस्तो जुपन्त ।<br>नमोभिको ये दर्यते सुवृक्ति, स्तोमं रुद्राय मील्टुपे सजोपाः । |
|    |            |      | सद्र के प्रति                                                                                                            |
| 77 | ४२         | ۶ę   | तमु ष्टुहि यः स्विषुः सुपन्वा, यो विश्वस्य ज्ञयति मेपजस्य ।<br>यद्भवामहे सीमनसाय रद्धे नमोभिर्देवम् असुरं दुवस्य ।       |
| 77 | ४६         | ŧ,   | उभा नासत्या रुद्रो ऋधस्ताः, पूषा भगः सरत्वती जुपन्त ।।                                                                   |
|    |            |      | स्वस्ति संब                                                                                                              |
| 77 | પ્ર્       | ? \$ | विञ्चे देवा ना अद्या स्वस्तये, बश्वानरो वसुर्यमाः स्वश्तये ।<br>देवा अवस्त्युभवः श्वस्तये, स्वस्ति नो रुद्रः पात्यंहसः । |
|    |            |      | रुद्र के प्रति                                                                                                           |
| 77 | y, c       | १६   | प्र ये से बरुवेष गां बोचन्त सूर्यः, पृष्ट्नी बोचन्त मातरम् ।<br>अधा पितरम् इष्मिर्ग रहे बोचन्त शिस्त्रपः ॥               |
|    |            |      | स्वस्ति मंत्र                                                                                                            |
| 97 | 3.8        | =    | भिमानु दौरविनिर्वितये नः, सं वानुचित्रा उपसा यतस्ताम् ।<br>वानुव्यवृत्तियं कोशमेत ऋषे रद्रस्य मरुतो रुगानाः ॥            |
|    |            |      | रुद्र के प्रति                                                                                                           |
| :9 | <b>ও</b> ০ | Ŗ    | पातं नो रुद्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा । तुर्याम दस्यून् तन्भिः ।।                                                |
|    |            |      | त्र्यापस् के प्रति                                                                                                       |
| Ę  | ₹⊏         | છ    | प्रजावतीः सूववसं रिशन्तीः शुद्धा ऋषः सुप्रपासे पिवन्तीः ।<br>सा वः स्तेन ईशत माघशंसः परि वो हेती रुद्रस्य वृज्याः ॥      |
|    |            |      | स्द्र के प्रति                                                                                                           |
| 3) | 3K         | ţ0   | भुवनस्य पितरं गीर्भिराभि रुद्रं, दिवावर्धया रुद्रमक्तौ ।<br>बृहन्तम् श्रुष्णमजरं सुपुम्न मृधस्युवेम किपनेषितासः॥         |
|    |            |      |                                                                                                                          |

| Ħ•         | £. | i o        | सोमारीद्र सूक्त                                                                                                             |
|------------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E          | ७४ | \$         | सोमारुद्रा धारवेथाम् श्रमुर्वे प्रवाम् ।<br>दमेदमे समरुना दधाना श्रांना भूतं द्विपदे श्रां चतुष्यदे ॥                       |
| 30         | 29 | २          | सोमानद्रा वि तृहतं विष्क्षी, श्रामीवा या नो स्वक्तिकेट ।<br>श्रामें बाधेशां निर्श्वति पराची रहमें सद्रा सीश्रवसानि सन्तु !। |
| 23         | 59 | Ę          | मोमारहा हुउनेता वरने, विश्वा तन्तु भेषणानि धत्तम्।<br>अवन्यतं मुचतं वज्ञो अस्ति, तन्तु बढ् इतमेनो अस्मत् ॥                  |
| 35         | 91 | 8          | तिस्मायुत्री तिस्महेती सुरोबी, सीमार द्वारिया सुस्कृतं नः ।<br>प्रानी सुरुवन्तं बरुवस्य पाशाद गोपायतं नः सुरुवर सम्भागाः॥   |
|            |    |            | श्चम्नि और रुद्र में भेद                                                                                                    |
| 3          | १० | 8          | इद्रों में। अस्ते वसुसिः सजीधा, गई गई निकार व बृहस्तम् ।                                                                    |
|            |    |            | न्नाक्रों का उल्लेख                                                                                                         |
| <b>77</b>  | 24 | Ę          | शं ने। रही एवं निर्मेगाए, शं नस्वधा स्वामितिह शुसीतु ।                                                                      |
|            |    |            | रुद्र के प्रति                                                                                                              |
| 22         | ३६ | <b>4</b> , | वि पृत्ती वावये नृभिः स्तवान इदं नमी रद्राय प्रेष्ठम्।                                                                      |
| 23         | 80 | 4,         | स्राय देवस्य मीलहुपो वया, प्रिमोरीयस प्रस्थे हिंदिमिः।                                                                      |
|            |    |            | वि देहि स्द्रो रुद्धियं महित्वम्, यानिस्टं विनिधिक्यावित् है।                                                               |
|            |    |            | सह स्तुति                                                                                                                   |
| 33         | 88 | ş          | प्रातमेंगं पूर्वम् हर सम्बन्धि, प्रातः संध्यनुत रहा हुवेस ।                                                                 |
|            |    |            | स्द्र-सूक्त                                                                                                                 |
| 77         | 88 | ş          | इमा रहाय स्थिरधन्यने गिरः ज्ञिप्रेयवे देवाय स्वधान्ने ।                                                                     |
|            |    |            | ऋषाल्हाय सहमानाय वेधसे, निम्मपुष्यय भरता शृखोतु नः।                                                                         |
| 27         | 55 | २          | स हि चयेख चन्यस्य जन्मनः, साम्राज्येन दिव्यस्य चेतति ।<br>एवदायस्यीयाः नी प्राचगरनी बो स्त्र कासु नो भव ॥                   |
| <b>3</b> 7 | 27 | ą          | या ने ियुष्णसुष्टा विकरणी, इसया चर्रात परि सा बुखक्तु नः।                                                                   |
| **         |    |            | सहस्रं ते स्विपवात भेषणा, मा नस्तोकषु तनयेषु गिरिषः ॥                                                                       |
| 99         | 77 | x          | मा नो वधी रुद्ध मा परा दा, मा ते भूम प्रसिती हीसितस्य ।                                                                     |
|            |    |            | आ नो भज वर्दिष जीवश्रसे, यूर्व पात स्वस्तिभिः सदा नः अ                                                                      |
|            |    |            | इन्द्र के प्रति                                                                                                             |
| =          | ₹₹ | २०         | <b>वहिंद् रह</b> ाम शैक्षणि पहुँ वासेषु । ससी वारा विश्वता पुरी निर्माण हुनी निर्मा 👪 ।                                     |

| 982 |      |     | शैव मत                                                                                                      |
|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ħο  | €.   | मं• | सुनिसस्ता इन्द्र                                                                                            |
|     |      |     |                                                                                                             |
| 5   | १७   | \$8 | वास्तोत्यते श्रुवा स्थूस्≀ऽसत्रं चीस्त्रास्य ।<br>ब्रप्तो भेत्ता पुरां २००० निरुष्ट, इन्द्रो सुनीनां सखा ।। |
|     |      |     | रुद्र के प्रति                                                                                              |
| 20  | EX   | =   | हा 👓 हा तिष्यं सवस्य स्था कहां कहे पु कहियं इसामहै ॥                                                        |
| 3*  | ĘĘ   | Bą. | बढ़ी को किउनैवीस्ताराति न स्वच्छा मी स्नामिः सुविताय जिन्वतु ॥                                              |
| 59  | 73   | ¥.  | प्र रुद्रे स्व विवता यन्ति किराव कियो महीमरमति द्यन्तिरे ।                                                  |
| 97  | EB   | 8   | बड्डा हकां स्तुतो मस्तः पूषको भगः ।                                                                         |
|     |      |     | वाक् सूक्त में रुद्र का उस्लेख                                                                              |
| 57  | १२५  | Ę   | स्रहं रहाय ्तुः मार्गिः, ब्रह्मद्विषे शस्त्रे हन्तवा उ ।                                                    |
|     |      |     | रुद्र और अग्नि में भेद                                                                                      |
| 22  | १२्६ | ¥,  | उझं मरुद्धी रुद्ध हुवेमेन्द्रम् अभिन स्वतये अति दियः।                                                       |
|     |      |     | रुद्र खीर केशी                                                                                              |
| 99  | १३६  | ?   | केण्यक्ति केणी विषे केणी विभक्ति गोटसी ।<br>वेणी विषय स्वर्ट से केणीट के किस्सी ॥                           |
| 97  | 99   | W.  | भूनको वात रशनाः विशक्का वसते मला !                                                                          |
|     |      |     | वातकात्रकृति यन्ति यद्देवासी अविद्यत् ॥                                                                     |
| 73  | 55   | 3   | उन्मविता मीनेबेन अस्तानिका वयम् ।                                                                           |
|     |      |     | रागिकमार्कं यूर्वं मर्तासी अभिष्यस्थ्य ॥                                                                    |
| 27  | 77   | R   | श्चन्त्रविद्येग प्रति विकास स्वारम्य ।                                                                      |
|     |      |     | भुनिर्देवस्य देवस्य सीक्टन्याय सस्ता हितः ॥                                                                 |
| 73  | 72   | ×   | शस्यार्थी वायोः सखाऽधी देवेषिती मुनिः ।<br>उभी समुद्रारादेति य <b>श्च पूर्व उतापरः ॥</b>                    |
|     |      | E   | अप्रस्तां गन्धर्यासां मुगासां चरसे चरन्।                                                                    |
| 15  | 7.7  | ~   | केशी केतस्य विद्वान् त्सस्या स्वाहर्म दिन्तमः ॥                                                             |
| 59  | 59   | 3   | बायुरस्मा उपामन्यत् , पिनप्टि स्मा कुनस्मा ।                                                                |
| ,,  | ,,   |     | केसी विषस्य पात्रेसा पहुतेना विषद् सह ॥                                                                     |
|     |      |     | सद्व के प्रति                                                                                               |
| 31  | 335  | ₹   | मबोभुकांतो प्रीयपाद्धः कर्जस्वती रोपधीरास्पिन्ताम्।                                                         |
|     |      |     | रीयम्बटीर्जीयक्ष्याः विवस्त्ववसाय <b>पहले रह मृतः॥</b>                                                      |

# अथर्ववेद में रह-सम्बन्धी सक्त और मंत्र

| कारह | स्क | मंत्र | सद्र के प्रति                                                        |
|------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ?    | 38  | ¥     | यो नः स्वो यो खरनाः सजात उन निष्ठयो यो खरमा खनिदासति।                |
|      |     |       | •द्रः स्यार्गिनन् समामित्रान् वि विध्यतु ।                           |
| २    | २७  | ६     | रह जलाय भेयज शिल्पिकात कर्मकृत ।                                     |
|      |     |       | प्राशं प्रतिप्राशो जहारसान् कृषयोपभे ॥                               |
|      |     |       | पशुपति रुद्                                                          |
| 77   | 38  | ?     | य ईशे पशुपतिः पशुनां चतुरावासून वो द्विपदास् ।                       |
|      |     |       | निष्कीतः स यक्तियं भागमेतु सबस्योपा यजमानं सचन्तात् ॥                |
|      |     |       | सह-स्तुति                                                            |
| R    | १६  | ş     | प्रातर्सनं प्रातनिन्द्रं हवामहे, प्रातनिश्वयसम्बद्धः प्रातरित्वनः ।  |
|      |     |       | प्रातमेगं पूपरां बद्धरास्पति प्रातः सोमसुत रुद्धं हवामहै ॥           |
|      |     |       | रुद्र के प्रति                                                       |
| ą    | २२  | २     | मित्रस्य प्रशाप्तेपत्री स्दर्भ चेतत् ।                               |
|      |     |       | देवासो प्रित्वपायसन्ते माञ्जन्तु वर्वसा ॥                            |
| K    | २१  | 3     | परिवो रुद्रस्य हेतिवृं सन्तु ।                                       |
|      |     |       | भव श्रीर शर्व का उल्लेख                                              |
| 77   | २⊏  | ş     | भवारात्रीं मन्त्रे वा तस्य वित्तं यदोवांमिदं प्रदिश्चि यद् विरोचते । |
|      |     |       | यावस्येशाये दिषदो यो चतुःशदस्तौ नो मुंचन्नमंतनः ॥                    |
| 77   | 77  | २     | ययोरस्यस्य उत यहूरे चिद् यौ विदिताचित्र स्टाम्निक्टी।                |
|      |     |       | याङ्क्षेयाच्ये १९११ १ हुः सम्बद्धः ।                                 |
|      |     |       | वाक्सूक                                                              |
| 73   | ३०  | \$    | ब्रहं रहे भिर्द्युभिगचराभारमा विष्टेरत विश्वदेवैः ।                  |
| 95   | 77  | ¥     | स्रहं च्द्राय रहुगानोनिः । ब्रह्मद्विषे शस्त्रे हन्तवा उ ।           |
|      |     |       | महत्पिता श्रौर पशुपति स्द्र                                          |
| ď    | 58  | १२    | मरुतां विता प्रमुहान विविद्धः सः माक्तुः।                            |
|      |     |       | सह-स्तुनि                                                            |
| Ę    | २०  | २     | नमो रहाय नमो ऋखु तस्मने नमो सहै हरसाह विधीमते ।                      |
|      |     |       |                                                                      |

| 動っ | स्॰  | मं ॰ | विशाचहन्ता स्द                                                   |
|----|------|------|------------------------------------------------------------------|
| Ę  | 32   | 2    | रुद्रो वो श्रीवा ऋशरैत् पिशाचाः पृष्टीवॉंऽपि शृखातु यातुधानाः ।  |
|    |      |      | बीस्द को विश्वतो बीर्या यमेन नम्हीरमत् ॥                         |
|    |      |      | स्रोपधि के प्रति                                                 |
| 99 | 86   | ą    |                                                                  |
|    |      |      | वियासका नाम वा असि पितृसां मृणादुन्यितः प्रातीकृतनारानाः ॥       |
|    |      |      | ख्द का मेपज                                                      |
| 73 | M.O  | \$   | इसमिद् बा उ भेषजमिदं स्द्रस्य भेषजम्।                            |
|    |      |      | वेक्रेट्रोक्टे टक्क्स्पार स्थानग्रहकृ 🛊 💮                        |
|    |      |      | रुद्र का आतंक                                                    |
| 53 | 3.4  | ¥    | विश्वस्यां सुभगाम् छन्छ। दश्मि जीवलाम् ।                         |
|    |      |      | मा नी रहत्यान्यतां हेतिं दूरं नयतु गोभ्यः ।                      |
|    |      |      | सहस्तुति                                                         |
| 22 | Ę    | ş    | ऋादित्या रुद्रा वसव उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्ञो वपत प्रचेतसः l |
|    |      |      | स्द्र सूक्त                                                      |
| 97 | 8.0  | 8    | र्या ते सद्र हामान्यको नी हत्याय च ।                             |
|    |      |      | इदं तामख त्वद् वयं विवृचीं वि वृहामिस ।।                         |
| 77 | 59   | 2    | यास्ते शतं ःमनगेःङ्गान्यतु विष्ठिताः ।                           |
|    |      |      | तासां ते सर्वासां वयं निर्विर्धासि ह्यामिस ।।                    |
| 37 | 77   | *    | नमस्ते ६ द्रास्यते नमः प्रतिहिताबै ।                             |
|    |      |      | नमो विस्तुल्य मानावै नमो निपतितायै ॥                             |
|    |      |      | नोलशिखगड स्द                                                     |
| 77 | \$3  | \$   | यमो मृत्युरघमारो निर्मायो बभुः शर्चोऽस्ता नीलशिखगडः।             |
|    |      |      | शर्व श्रीर भव                                                    |
| 77 | 73   | 2    | मनसा होमैईरसा घृतेन शर्वाचास्त्र उत राज्ञे भवाय ।                |
|    |      |      | नमस्येम्यो नम एम्यः पुष्टिक्तस्यक्षक्रमानक्ष्यिकः नयन्तु ॥       |
|    |      |      | ऋरियनी सूक्त                                                     |
| 27 | \$85 | ?    | बायुरेनाः समाकरत् त्वस्या पोषाय श्रियताम् ।                      |
|    |      |      | इन्द्र काम्यो प्रविजयह रही भूम्ने चिकित्सतु ॥                    |
|    |      |      |                                                                  |

|            | स्॰      | र्म० |                                                                       |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|
|            |          |      | ऋशी सूक्त                                                             |
| ঙ          | y.       | 2    | प्रजावतीः सूपवसे रुशन्तीः शुद्धा ग्रपः सुप्रपाशे पिवन्तीः।            |
|            |          |      | मा बस्तेन ईशत माघशंगः परिशो बद्रस्य हेनिवृंशकः ॥                      |
|            |          |      | रुद्र और अम्नि का तादात्म्य                                           |
| 3          | =3       | ą    | यो अस्ती रही यो अस्वन्तर्य ग्रोकरीई रूप भावितेश।                      |
|            |          |      | य इमा विश्वा भुवनानि चास्तुषि तस्मै र द्वाव नमी ऋतवस्त्रवे ।          |
|            |          |      | श्रम्नि के प्रति                                                      |
| 5          | ą        | M    | यत्रेदानीं पश्यमि जातवेदन्तिष्ठन्त मन्न उत वा चरन्तम् ।               |
|            |          |      | इत्तरहरिष्टे पतन्तं यातुषानं तमस्ता विष्य शर्वा शिशानः ॥              |
|            |          |      | मिया-मंत्र                                                            |
| 77         | ¥        | 20   | श्रासी मर्शि वर्म वध्ननतु देवा इन्द्री विष्णुः सविता रुद्री श्रामिः ॥ |
|            |          |      | प्रजापितः परमेष्ठी विराह् वैश्वानर ऋषवश्च सर्वे ॥                     |
|            |          |      | भव झौर शर्व                                                           |
| 57         | 5        | 23   | धर्मः समिद्धो अभिननायं होमः सहस्रहः।                                  |
|            |          |      | भवरूच इतिरायकुरवार्यं सेनामम् इतम् ॥                                  |
| 23         | 9.5      | 3 =  | राजीराज्या पवन्तां चुर्च सर्वि वर्ध भयम् ।                            |
|            |          |      | इन्द्रश्चास्तु जासास्यां शर्व सेनामम् इतम् ।।                         |
|            |          |      | महादेव                                                                |
| 3          | 3        | 3    | मित्रश्च वनग्रचासौ त्वया चार्यमा च दोपग्री महादेवा बाहू ।             |
|            |          |      | भव श्रीर शर्व                                                         |
| <b>१</b> 0 | ?        | ₹₹   | भवार्ष्यंत्रस्य पापकृते कृत्याकृते। दुण्कृते विखुतं देवहेतिम्॥        |
|            |          |      | विविध नाम सद्                                                         |
| 22         | <b>ર</b> | २    | भवाशवीं मृडतं माभि यातं भूतपती पशुपती नमोवाम् ।                       |
|            |          |      | ्रितिसम्बद्धः मानि साध्यं मा नो हिंसिष्टं द्विपदो मा चतुष्पदः ॥       |
| 99         | 22       | २    | मदिकास्ते पशुपते वयांसि ते विषसे मा विदन्ता                           |
| 77         | 23       | 2    | शन्दाव ते प्राचाय यारच ते भव रोपवः।                                   |
|            |          |      | नमस्ते स्द्र कृतमः मारमाद्यागामध्ये ॥                                 |

| 186                                   |     |            | शैव मत                                                                          |
|---------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| *10                                   | स्॰ | i.         |                                                                                 |
| 2.8                                   | 2   | Ä          | मुखाय ते पशुपते यानि चज्ञंषि ते भव ।                                            |
|                                       |     |            | त्वचे रूपाय संदेशे उत्तीचीराव ते नमः॥                                           |
| **                                    | 79  | 3          | अस्त्रा नीलशिकादेन सहस्राचेण वाजिना।                                            |
|                                       |     |            | रहेरार्केट्यारिकः तेन मा समरामहि ॥                                              |
| 79                                    | 11  | 3          | चतुर्नमो ऋएकत्वो भवाय दशकृत्वः पशुपते नमस्ते।                                   |
|                                       |     |            | तवेमे पंच परावी विभक्ता गावी ऋहवा पुरुषा ऋजावयः ॥                               |
| 22                                    | 27  | ₹ @        | तम चतसः प्रविद्यस्तव वीसाव प्रथिवी सहै सहस्रोहिन्हिम् ।                         |
|                                       |     |            | तवेदं सर्वात्मन् वद् यत् प्राणत् पृथिवीमन् ॥                                    |
| 22                                    | 99  | 2.5        | उदः कोशो वसुरासलायारं विस्तितसः विश्वा भुवनात्यन्तः ।                           |
|                                       |     |            | स नी मृड पशुपते नमस्ते परः क्रोडारो ऋभिभाः स्वानः परो                           |
|                                       |     |            | वन्त्वघस्दो विकेश्यः ॥                                                          |
| 99                                    | 11  | १२         | धनुर्विभवि हरितं हिसस्ययं सहस्रच्नि शतवर्षं विकरितनम् ।                         |
|                                       |     |            | च्ड्रस्मेषु श्रारति देवहेनित्तस्यै नमो यतमस्यां दिशीतः ॥                        |
| 23                                    | **  | 88         | भवास्त्री सबुजा संविदानाचु भाचुबौ चरतो वीर्याय।                                 |
|                                       |     |            | ताम्यां नमो पतमस्यां विशीतः।।                                                   |
| 77                                    | 53  | <b>₹</b> = | रपावास्य इष्णमपितं मृण्न्तं भीमं रथं केशिनः पादयन्तम् ।                         |
|                                       |     |            | यूर्वे प्रतीमो नमो अस्त्वसमी।।                                                  |
| ************************************* | 79  | 38         | मानोऽभिस्ता मत्वं देवहेतिं मानः क्रुपः पशुपते नमन्ते ।                          |
|                                       |     |            | प्रमाणकार्थ विषया शास्त्रा वि भूनु ॥                                            |
| 99                                    | 99  | ₹.₹        | मा नो गोषु पुरुषेषु मा रायो नो ऋजाबिषु।                                         |
|                                       |     |            | अन्यत्रोम वि वर्तय पियारूगा मजा जहि।।                                           |
| 13                                    | 23  | २२         | यस्य तक्या कासिका हैन्दिनमञ्ज्ञानेत वृपक्ः कृत्द एति ।                          |
|                                       |     | ~ *        | अभिपूर्व निर्णयते नमो अस्त्वसमै॥                                                |
| 23                                    | 77  | २३         | वोऽन्तरिचे तिष्ठति विष्टमितोऽयज्वनः प्रमृग्गन् देवपीयून्।                       |
|                                       |     | ر.ه        | तस्मै नमो दराभिः शक्करीभिः॥                                                     |
| 7.5                                   | 79  | २४         | तुभ्यमारस्याः पशवो मृगा वने हिता हंसाः सुपर्खा शकुना वर्यास ।                   |
|                                       |     | 5564       | तम यहां पशुपते क्राक्तान्तुम् इस्ति दिव्या आपो बुवे ।।                          |
| 7.77                                  | 55  | २७         | र्शिशुमारा अजगराः पुरीकया जया मत्स्या रजसा येम्यो अस्यसि ।                      |
|                                       |     |            | न ते दूरं न परिडास्ति ते भव सद्यः सर्वान् ।                                     |
|                                       |     | २७         | परिषर्यति भूमि पूर्वतमाड गुल्मिम् समुद्रे ॥                                     |
| *9                                    | 23  | 1.0        | भनो वियो सन इशे पृथित्या सन जा पत्र उर्बन्तरिवास्।<br>तस्मै नमो यतमस्या विशीतः॥ |
| **                                    | **  | ₹5         |                                                                                 |
| 77                                    | 77  | 1.4        | मन राजन् यजमानाय मृह परातां हि प्रमुपतिर्यम्थ ।                                 |
|                                       |     |            | यः भइषाति सन्ति देवा इति चतुष्पदे हिपदेऽस्य मृह ॥                               |

| का०                                     | स्॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सं ॰                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22                                      | २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30                                                      | महमीमाह रेजी अंगुनी नेगा। तुर्व वालीग सम्बं समा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 79                                      | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,5                                                     | नमस्ते जीविनी नमस्ते केशिनीम्बः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | नमो राज्युनार्यो नमः सरसुङ्गलीस्यः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | भव झीर शर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 94                                      | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.                                                      | भवारावीविदं असी रहाँ पराप्तिकार ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | इद्यां एषां संविद्य ता नः सन्तु सवा शिवाः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | रुद्राः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १२                                      | ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ę                                                       | पुरस्थातिन्यः <b>स्त्रा वसवः पुनर्वका</b> यस् <sup>भीति</sup> रहे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | पुनस्त्वा हर गाणिका गर् बीर्यायुत्वाय रातरास्याय ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "                                       | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83                                                      | तेषाप इत राठमाप्तस्य तेन स्ट्रस्य परिशासास्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | मव श्रीर शर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22                                      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १७                                                      | य एनामवशामाह देवानां निहितं निर्धि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,,                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                       | उमी तस्मै भवाशवीं विश्वन्येषुमन्त्रवः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | रुद्र की देति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "                                       | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | પ્રર                                                    | ये गोपति वसरिकारमञ्जूषां ददा इति । स्वस्थास्तां ते देति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 79                                      | 99<br>}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | પ્રસ                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 79                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | પ્રસ                                                    | ये मोपति स्मारीकप्रसाम् देवा इति । स्वस्थास्तां ते देति<br>विकस्यक्तिया ॥<br>अभ्यातम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77<br>8, B.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | પ્રર<br>ર                                               | ये गोपति वससीयप्रसम्पर्ध दवा इति । रद्रस्यास्तां ते देति ।<br>परिचनप्रतिस्या ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ą                                                       | ये गोपति काराधिकारपुर्वं ददा इति । स्वस्थानतां ते हैति<br>विकरणिकाः ॥<br>अभ्यातम<br>किर्मानकं आभूतं महेन्द्र एत्यावृतः ॥<br>मोऽयंमा स वस्त्याः स स्वरः स महादेवः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १३                                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ą                                                       | ये गोपति कारिक्यापुर्वं ददा इति । रहस्यास्तां ते हैति<br>क्रिक्याचित्राः ॥<br>अभ्यातम<br>क्रिक्याच्ये स्रोधते महेन्द्र एत्यावृतः ॥<br>मोऽयंमा स वरुषाः स रहः स महादेवः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| \$ <del>\$</del>                        | ,<br>?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ę<br>¥                                                  | ये गोपति वरारी प्राप्तापुर्वं ददा इति । रहस्यास्तां ते हेति<br>प्रिक्तपुर्वित्तः ॥<br>अध्यातम<br>प्रिम्मिन्ने आस्तं महेन्द्र एत्यावृतः ॥<br>मोऽयंगा स वरुणः स रहः स महादेवः ।<br>स रही वसुप्रतिवसुदेवे नमोबाके प्रपट्तप्रोऽन्ति ।॥                                                                                                                                                                                                                                    |
| ₹ <del>₹</del>                          | \<br>\<br>\<br>\<br>''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۶<br>۲<br>۲                                             | ये गोपति कारिक्यापुरं ददा इति । रहस्यास्तां ते हैति<br>क्रिक्यास्मि<br>क्रिक्यास्मि<br>क्रिक्यास्म स्टिक्यास्तं महेन्द्र प्रत्यावृतः ॥<br>सोऽयंगा स वरुणः स रहः स महादेवः ।<br>स रही वसुवनिर्वसुदेवे नमोवाके व्यव्हरागे उन्हें विश्व ॥<br>तस्येमे सर्वे यातव उप प्रशियस्याने ॥                                                                                                                                                                                        |
| \$ B<br>99<br>77<br>99                  | ۱<br>۲<br>۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २ ४<br>२ ६ ७                                            | ये गोपति कारा किया हुई दवा इति । रहस्यास्तां ते हैितं किया हिन्दा ॥  ह्या स्थारम  किया किया में क्या स्तं महेन्द्र एत्यावृतः ॥  मोऽयंगा स वरुणः स रहः स महादेवः ।  स रही वसुवित्वेसुदेवे नमोवाके व्यव्हारी हुन्ति ॥  तस्यमे सर्वे यातव उप विव्यक्ति ॥                                                                                                                                                                                                                 |
| \$ B<br>99<br>77<br>99                  | ?<br>*<br>*<br>**<br>**<br>**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २ ४<br>२ ६ ७                                            | वे गोपति ज्यारी प्रणाप्तां दवा इति । रहस्यास्तां ते हैति<br>प्रिक्तानिकाः ॥<br>आध्यातम<br>र्वित्तिको आस्तं महेन्द्र एत्यावृतः ॥<br>सोऽयंगा स वरुणः स रहः स महादेवः ।<br>स रही वसुवनिवंसुदेवे नमोवाके प्रवृत्तारी उन्हेति ॥<br>तस्योमे सर्वे यातव उप प्रतिप्रमानते ॥<br>तस्याम् सर्वा नच्नता वरो चन्द्रमसा सह ॥                                                                                                                                                        |
| <b>見</b><br>77<br>77<br>77              | ?<br>*<br>*<br>**<br>**<br>**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २<br>४<br>२६<br>२७<br>२८                                | वे गोपति ज्यारी प्रणापुर्वं ददा इति । रहस्यास्तां ते हैति<br>प्रिक्तपत्तिका ॥<br>अभ्यातम<br>र्विक्तिके आस्तं महेन्द्र पत्यावृतः ॥<br>मोऽयंमा म वर्षणः स रहः म महादेवः ।<br>स रही यमुत्रनिर्वसुदेवे नमोवाके प्रण्ड्यपित्विका ॥<br>तस्यमे सर्वे यातव उप प्रिक्तपत्ति ॥<br>तस्याम् सर्वा नद्याता वरो चन्द्रमसा सह ॥<br>द्रात्यसूक्त                                                                                                                                      |
| १ म<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>24 | \<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times | ? ¥ & \$ 9 \$ 7 \$ 7 \$ 7 \$ 7 \$ 7 \$ 7 \$ 7 \$ 7 \$ 7 | वे गोपति ज्यारी प्रधान प्रदेश इति । रहस्यास्तां ते हैति  प्रिक्ट प्रस्ति । ।  ग्राध्यातम  प्रिम्मिनं स्त्राभृतं महेन्द्र प्रस्याद्यः ॥  गोऽयंगा स वरुषः स रहः स महादेवः ।  स रही वसुवनिवेसुदेवे नमोबाके प्रवृत्य गिन्ति ॥  तस्यमे सर्वे यातव उप प्रियम गर्ने ॥  तस्याम् सर्वा नद्या वरो चन्द्रमता सह ॥  ग्राप्यसूक्तः  गाल्य प्राणी नीवमान एवं स प्रजापति समैरयत् ।  सः प्रजापतिः नुष्योगान मन्द्रपुष्य तत् प्राजनयत् ।  गोव्यमम्भवत् सर्वाचानम्यव् नग्राह्मस्यत् तद् |
| 10 年<br>27 27 27 27 27 27 27 27 27      | \<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times | ? * # 9 E ? ?                                           | ये गोपति ज्ञारी प्रणापुर्व ददा इति । रहस्यास्तां ते हैति<br>प्रिक्तपृत्तिका ॥  प्राध्यातम  प्रिम्मिन्ने स्राभृतं महेन्द्र प्रत्यावृतः ॥  सोऽयंमा स वरुणः स रहः स महादेवः ।  स रही वसुवित्वेसुदेवे नमोवाके व्यव्हर्णा प्रमृतिकः ॥  तस्यमे सर्वे यातव उप प्रिप्यम् ने ॥  तस्याम् सर्वा नद्या वरो चन्द्रमसा सह ॥  प्राप्यसूक्तः  बात्य प्राणीवीयमान एवं स प्रजापति समैरयत् ।  सः प्रजापतिः नुष्यामानन्त्रप्यत् तत् प्राजनयत् ।                                           |
| 10 年<br>27 27 27 27 27 27 27 27 27      | \<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times<br>\times | ? * # 9 E ? ?                                           | वे गोपति ज्यारी प्रधान प्रदेश इति । रहस्यास्तां ते हैति  प्रिक्ट प्रस्ति । ।  ग्राध्यातम  प्रिम्मिनं स्त्राभृतं महेन्द्र प्रस्याद्यः ॥  गोऽयंगा स वरुषः स रहः स महादेवः ।  स रही वसुवनिवेसुदेवे नमोबाके प्रवृत्य गिन्ति ॥  तस्यमे सर्वे यातव उप प्रियम गर्ने ॥  तस्याम् सर्वा नद्या वरो चन्द्रमता सह ॥  ग्राप्यसूक्तः  गाल्य प्राणी नीवमान एवं स प्रजापति समैरयत् ।  सः प्रजापतिः नुष्योगान मन्द्रपुष्य तत् प्राजनयत् ।  गोव्यमम्भवत् सर्वाचानम्यव् नग्राह्मस्यत् तद् |

| 126 |     |       | शैव मत                                                                              |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| -   | स्॰ | सं०   |                                                                                     |
| 24  | 2   | Ę     | स एक ब्रात्योऽभवत् स धनुरादत्त तदेवेन्द्र धनुः ।                                    |
| 19  | 99  | છ     | नीतमन्त्रीवरं लोहितं प्रष्टम् ।                                                     |
| 59  | 53  | 5     | नीतेनैयाप्रियं भ्रातृत्यं प्रोगोंति लोहितेन द्विषन्तं विध्यतीति                     |
|     |     |       | ब्रह्मचादिनो वदन्ति ।                                                               |
| 19  | ą   | ¥     | भदा पुंश्वली मित्रो मागधो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीयं रात्री केशा                       |
|     | ,   |       | इरिती प्रवस्ती जलमितिसीयः ।                                                         |
| 51  | 57  | 8     | भृतंच मविष्यस्च परिष्कन्दी मनो विषयम् ।                                             |
| 71  | ¥   | 2     | नसमै प्राच्या दिशो अन्तदेशाद् भवनिष्वाम सनुष्ठानारसकुर्वन्।                         |
| 57  | 22  | २     | भव एक कियानः प्राच्या दिशो छन्तर्वे रावनुष्टातानु तिष्ठित नैनं                      |
|     |     |       | श्वां न भन्नोनेशानः ॥                                                               |
| 33  | 27  | 3     | नास्य पश्चत् न समानान् हिनस्ति य एवं वेद ।                                          |
| 99  | 77  | 8.    | तस्मै दक्षिणाया दिशो छन्तर्देशास्छईनिष्यासमहण्यातासम्बुर्दन्।                       |
| 91  | 72  | ¥     | गर्व गर मिलानी दिवागा दिशी अन्तर्देशावनुष्ठातानुतिष्ठति                             |
|     |     |       | नैनं शर्वो न भवो नेरानः—इन्यादि ।                                                   |
| 55  | 77  | Ę     | तस्मै प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशात् । यापनिमिकाससनुकानाससङ्गरेन्।                     |
| 29  | 97  | 3     | ্যুদ্দিনিদিজাল: মরীক্ষা বিষ্ঠা জলকীয় চনুত্র বারু বিক্রি                            |
|     |     |       | नैनं शर्वो न भवो नेशानः —इत्यादि ।                                                  |
| 93  | 57  | -     | तस्मा उदीच्या दिशो जलकेंगावुकं केपनिकानसमुद्रातासम्बुईन्।                           |
| 59  | 55  | 3     | उप्र एनं देव इप्यास उदीच्या दिशो जलाउँमा क्रुफाराज्विकति ।                          |
|     |     |       | नैनं शबी न भवो नेशानः—इत्यादि।                                                      |
| 99  | 77  | 20    | तसमै धुवाया दिशो अन्तदेशाद रहिनायसम्हर्णनामकुर्दन्।                                 |
| 55  | 57  | 2.5   | • 📆 एनमिकानी भुवाबा दिशो । कन्तर्वेगावनुष्वातानुनिफाति                              |
|     |     |       | नैनं सर्वे र महोरोहारः—इत्यादि ।                                                    |
| 79  | 27  | १२    | तस्मा कथांयादिशो ऋन्तर्देशान्महादेवमिध्वापमनुष्ठातारमकुर्वन् ।                      |
| 59  | 99  | १३    | महादेव एनमिष्वास उर्घ्वाया दिशो छन्तर्वेरावनुष्ठानानुनिष्ठति।                       |
|     |     |       | नैनं शर्वो न भवो नेशानः—इत्यादि ।                                                   |
| 39  | 77  | 88    | तस्मै सर्वेन्यो अन्तर्देशेभ्य हैरानि जानमनुष्टात्रमञ्जूर्वन् ।                      |
| 77  | 59  | 84    | ईशान् एतमिलानः सर्वेम्यो लन्तर्देशेन्दोऽनुष्ठातानुतिष्ठति ।                         |
|     |     |       | नैनं शर्वो न भवो नेशानः ।                                                           |
| 55  | 79  | 35    | नास्य पश्चल् न समानान् हिनस्ति य एवं वेद ।                                          |
| 77  | 58  | \$ \$ | <ul> <li>व पर पर्यात्यक्तारः स्त्रो मृत्यात्यक्तारोग्धीस्त्रवीः कृत्वा ।</li> </ul> |
| 59  | 59  | 8.3   | और विनामार्थ सिन्द्रमति <b>व एवं वेद ।</b>                                          |
| 79  | 99  | 35    | म अब् देवानगुरुकातदीरामी मृत्यागुरुकातसन्द्रमनार्वं कृता।                           |
| 99  | **  | न् क  | मस्युरास्त्राधेनासम्मित् व एवं वेद ।                                                |
|     |     |       |                                                                                     |

का० सु० सं०

#### सद्र के प्रति

१८ १ ४० न्तुहि भूतं गर्तसदं जनानां राजानं सीमन्तरान्त्रहात् । मृडा जरित्रे स्द्र स्तवानो अन्यसमत् ते निवपन्तु सेन्यस् ॥

#### शान्ति मंत्र

१६ ६ १० शंनो सुलुईन्टेल सं रहा विकालिक ।

,, ११ ४ स्त्रादित्या रुद्रा वसवो जुपन्तामिदं बङ्ग क्रियमासां नवीयः।

#### सोमारुद्र मंत्र

,, १८ ३ नोमं ते रुट्टरल्स्ट्रहरू। ये माघायत्रो दक्षिणाया विरोधिरिक्टरल्स् ॥

## पशुपति रूप में श्रमन

,, ३१ २ यो नो प्रस्निर्दार्शनमः पश्तामधिषा असत्। ऋौदुम्बरो वृषा मणिः स मा सृजतु पुष्ट्या ॥

#### अन्नपति रुद्र (अम्न)

,, ५५ ५ अन्नादायान्नपतये बद्राव नमोऽम्नवे।

## यजुर्वेद में रुद्र-सम्बन्धी सक्त और मंत्र

तैत्तिरोय संहिता (इच्या यजुर्वेद) स्ट की हेति

१ १ १ मा वः स्तेन ईरात् माऽपशांसी स्द्रस्य हेतिः परिको वृक्षक् ध्रुवा ऋस्मिन् गोपती स्वात दहीर्देजनातन्य पश्चत् पाहि।

#### द्ध का सूर्व से सम्बन्ध

" २ ४ स्ट्रस्याऽवर्तपत् मित्रस्य पथा ।

श्रम्नि श्रीर रुद्र का तादात्म्ब

,, ५ १ देवासुराः सर्यसा आसन्ते देवा विजयमुग्यन्ते वामं वसु संन्यद्य-तेद्वसु नो भविष्यति वदि नो जेष्यन्तीति । वर्षीनवर्षकामाव होना पाकामत् तदेवा विजित्यावद्यस्तमाना अन्वायन् तदस्य सहसाऽ दिस्सन्त, नोऽपोदीयारोजीनन् बद्धस्य दृहस्य दृहस्य । कारड स्क मंत्र

त्र्यम्बक होम

पश्रतां शर्मास शर्म यजमानस्य शर्म मे यच्छुक एव रुद्रो न दितीयाय तस्य। आरबुस्ते रुद्ध पशुस्तं जुपस्वैप ते रुद्ध भागः सह स्वसा अम्बिकया तं जुपस्व। भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेषजम् अथो अस्मभ्यं भेषजं सुमेषजं यथाऽसति। सुगं मेषाय मेष्या। अवाम्ब रुद्धं अदि मह्यव-देवं त्र्यम्बकम् इति। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टियर्थनम्। दर्शन्त्रभित्र बन्धनान्मृत्योर्म् स्वीय माऽमृतात् इति। एष ते रुद्ध भागस्तं जुषस्य तेनावसेन परो मूजवतो-ऽति। अवतद् धन्वा पिनाकहस्तः प्रतिदानगः ।

#### सोमारीद्र चरु

# शतसद्रिय सूक्त

४ ५ १ (देखो बाजसनेपि संहिता, ऋष्याय १६)

| प्रध्याव | संव        | वाजसनेयी संहिता                                                                                                                        |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2        | 40 E0      | ( देखो तैचिरीय संहिता 'व्यम्बक होम')                                                                                                   |
|          | 5.2        | क व्यापनिया विनाकायसः कृत्तिवासा ऋहिं सम्रः शिवोऽतीहि ।                                                                                |
| 85       | <b>€ ?</b> | न्यायुपं जमहम्ने कर्यपर्य न्यायुपम् ।                                                                                                  |
|          |            | बर्देनेषु न्यायुषं तन्नोस्तु न्यायुषम् ।।                                                                                              |
| 77       | ĘĘ         | शिबोनामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्तेऽस्तु मा मा हिंसीः।                                                                                  |
| =        | Ä          | निर्यासमञ्जेदशासाय प्रजननाय रायस्योषाय सुप्रजास्त्राय सुवीर्याय।<br>विषवेदेवारुक्यमेव्योदोऽसुर्वेनायोदाने स्द्रो हूयमानो वातोऽस्यावृतो |
|          |            | नृचद्याः प्रतिकृषातो भवो भद्यमागः पितरो नाराशंसाः।                                                                                     |
| 3        | 3,5        | स्पर्यतिर्वतः इन्द्रो ज्येष्ट्याय स्द्रः पशुम्यो मित्रः सत्यो वरुणो<br>धर्मपतीनाम् ।                                                   |
| 20       | হ্*        | स्द्र यसे कविः परं नाम तस्मिन् हुतमस्यमेष्टमसि स्वाहा ।                                                                                |
| 2.5      | \$14       | वर्षाने हेन्द्र महम्मा के <b>बहुत्य गाग्यापत्यं मयोभुरेहि ।</b>                                                                        |

| कायड | सुक | संग | शतरुद्रिय सुक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| १६   | ?   | 44  | नमस्ते रुद्र २०४२ 🕾 ताइपवे नमः । बाहम्यास्त ते नमः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|      |     |     | या त बद्ध रिवा अनुसारिकालक हैन्द्री।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9           |
| ,    |     |     | तया नस्तन्त्रा शन्तमया िरिहस्सर्यः चाकशीह ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2           |
|      |     |     | यामिनु गिरिशन्त इस्ते बिमार्थस्तवे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *           |
|      |     |     | शिवां गिरिश तां कुर मा हिसीः पुरुषं जगत्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3           |
|      |     |     | शिवेन बचसा त्वा फिरियास्ट्राय्यामध्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -8          |
|      |     |     | यथा नः सर्वा इज्जनः संगमे सुनस ३,७००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8           |
|      |     |     | अध्यवीचदिवकता प्रथमो दैच्यो भिषक ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|      |     |     | अहिरच मर्गारक कर्मन प्रमुख्य की वरासुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ч           |
|      |     |     | असी यस्ताम्रो ऋक्ण उत वस्रः सुमंगलः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|      |     |     | ये चेमेच्द्राभितो दिल श्रिताः स्टब्स्टी है एई स्टेस्टे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3           |
|      |     |     | असी योऽवसपति नीलधीयो विलोहिनः । उतैनं गोपाऽऋहअस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|      |     |     | रीनमृदहार्थः । स हष्टो मृहयातु नः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ণ্ড         |
|      |     |     | नमोऽस्तु नीलभीवाय सहसादाय मीड्ये ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|      |     |     | न्नथो ये श्रस्य सत्वान इदं तेभ्योऽकरं नमः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5           |
|      |     |     | प्रमुख्य अन्यत्र प्रमृत्यपेकारार्थे प्र <sup>भ</sup> न् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|      |     |     | याश्च ते हस्ताइपवः परा ता भगवो वप ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | £           |
|      |     |     | विष्यं बनुः कपरिनो विशल्यो बाख्यं उत्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|      |     |     | अनेराबस्य या इतव आसुरस्य निपक्षधिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20          |
|      |     |     | या ते हेतिमींदृष्टम शिवं बन्द तं अनुः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 -         |
|      |     |     | त्यस्म् नियम्बर्गन्यम् यस्य स्रोपिस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.5         |
|      |     |     | परि ते धन्वनो हेतिरश्मान्बुखन् विश्वतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22          |
|      |     |     | अथो य इपुष्टिरतयारे अस्मिन्नियहि तम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १२          |
|      |     |     | अवतत्य धनुष्ट्वं सहस्राज्ञ शतपुर्ध ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          |
|      |     |     | निशीर्य राज्यानाम्हर्य शिवो नः सुमना भव ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ \$       |
|      |     |     | नमस्ता स्रायुग्यानातताव भूष्णावे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 4         |
| ,    |     |     | उभाग्यामुत ते नमो बाहुम्यां तब धन्वने।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58          |
|      |     |     | मा नो महान्तमुत मा नो ऋर्मकं मा न उद्यन्तमृत मान उद्यितम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.          |
|      |     |     | मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः द्वियालनुत्री स्द्र रीरियः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34          |
|      |     |     | मा नस्तोके तनये मा न ऋायुषि मा नो गोषु मा नो ऋरवेषु रीवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - i         |
|      |     |     | मा नो वीरान् रह मामितो वधीईवियनतः सद्भित् त्वा इवामहै।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.5         |
|      |     |     | नमी हिरएयबाइवे मेनान्येतिहां च पत्रये नमी नमी बृचेन्यी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 4         |
|      |     |     | हरिष्टेरेस्यः पश्चतां पतये नमो नमः श्रामिक्यासाह स्विचीमते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|      |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>?</b> (0 |
|      |     |     | A THE PARTY OF THE | 20          |

नमो बम्लशाय विच्याधिने द्वानां पत्ये नमी नमी भवस्य हैत्यै जगतां पतवे नमो नमो स्टायानतायिने चेत्राणां पतये नमो नमः नतायादस्याद बनानां पतये नमः । 25 नमी रोहिताय स्थातये बृद्धांगां पतये नमी नमी भुवन्तये वारिकरवनावीपवीनां पतये नमी नमी मन्त्रिशे वाश्विजाय कदार्शा षतवे नमो नम उन्शैदौंका वाह्यस्वयने पत्तीनां पतये नमः । 35 नमः क्रयन्त्रीनाय धावते सत्वानां पत्ये नमः नमः नहमानावदिः व्याधिन क्रांस्पादिनीनं पतये तमो तमो निषंगिरो कक्रमाय स्तेनानां पत्रये नमो नमो निचेरवे प्रिकार्यास्यानां पत्रये नमः । २० नमो बञ्चते स्तायुनां पतये नमो नमो निपंतिग्राऽइपधिमने तरकराणां पतये नमो नमः सुद्रादिन्यो विद्निद्नयो मुख्यातां पतये नमः। नमोऽनिमङ्ख्यो नक्तं चरद्ग्यो विकृत्तानां पतये नमः । नम उप्योषियो रिन्डिराय कुलुब्डानां प्रतये नमी नम्प्रद्यम्यभयो धन्वविन्यस्य को नमी नम्बद्धानन्यन्त्यः प्रतिवधानेन्यस्य वो नम आयर्छदस्योऽस्यदस्यङ्च दी नमः। २२ नमी विस्तवदस्यो जिल्लाकरूक वो नमी नमः स्वपदस्यो जाप्रद-भ्यश्च वो तमो तमः शबातेभ्य जानीरेन्यस्य वो तमो तमस्ति-खदम्बो अवस्थान्य हो नमः। २३ नमः सभास्यः लन्एकिन्यस्य वो नमो नमोद्भवेनसे दश्यकिन स्यश्च वो नमो नम ब्राव्याधिनीभ्यो िक उन्हीरवर्क वो नमो नम उरगारवर्ष्ट्र इतीस्यश्च वो नमः। 28 नमां गरोम्बी रागुपतिभ्यश्च वी नमी नमो बातंभ्यी बातपति-म्यर्च को नमो नमो एलोम्यो गुन्तपतिन्यर्च को नमो नमो विरुपेश्यो विरुप्त पेश्यर्क वो नमः। ર્ય नमः सेनाम्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो रथिम्यो ऋरवेम्यश्च बो नमो नमः बतुभ्यः नंद्रितृन्यञ्च वो नमो नमो महदुभ्यो अभक्तिस्यश्च वो नमः। २६ रमलक्रमारे रहकारेन्यरूच हो नमी नमः कृतालेखः कम्मारेम्यरूच को नमो नमो निषादेन्यः पुष्टिकष्टेन्यश्च वो नमो नमः श्वनिभ्या स्रायुक्यक वी समः। २७ ममः खम्यः स्वातिस्यस्य वो नमो नमो भवाय च रहाय च नमः शर्वाव च वश्चपतवे च नमो नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च । २८ नमः कार्दिने च अवम्रेशाय च नमः सहस्रादाय च शतधन्त्रने च नमी गिरिशाय च शिविविधाय च नमी मीद्रश्माय चेषुमृते च । २६ नमी इस्वाय च वामनाय च नमी बहते च वर्षीयसे च नमी

बृद्धाय च संवृष्णने च नमो अधियाय च प्रथमाय च । रम् अस्ति स्थे साविराय स नमः शीधियाय स शीध्याय स नम कम्बांय कात्रस्त्रस्थाय च रमोगाडेगाः च द्वीप्याय च । नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमी मध्यमाय चापगलभाव च नमो जवन्याय च बुध्नियाय च । नमः सोभ्याय च प्रनित्यर्थं । च नमो याभ्याय च चेभ्याय च नमः श्लोक्याय संप्रमानगण च नम उर्वयाय च सक्याय च । नमो बन्याय च कड्याय च नमः अवाय च प्रतिअवाय च नम हारहिराप चासुरथाय च नमः शुराय चावमेदिने च। नमो बिहिमने च कवचिने च नमो वर्मिशो च वरूपिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुम्बाय चाहनन्याय च । नमो धृष्णुवे च प्रमृशाय च तमी निर्मितो चेषुधिमते च नमः स्तीइरोपवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च । 35 नमः स्नुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सुवाय च सरस्याय च नमो नादेवाय च बेशन्ताय च ! नमः कृष्याय चावट्याय च नमो ईब्रियाय चातप्याय च नमो मेच्याय च विद्युत्याय च नमो बर्घ्याय चावर्घ्याय । 35 नमो बात्याय च रेजियाय च नमो बास्तब्बाय च बास्तुपाय च नमः सोमाय च स्द्राय च तमन्त्रामाय चारखाय च। नमः शङ्काय च पशुवतये च नम उत्राव च भीमाय च नमोऽमे वधाय च दुरेवधाय च नमी हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृच्चेन्त्री हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय । नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च । 88 नमः पार्याय चात्रार्याय च नमः प्रतरखाय च नमन्तीर्थ्याय च कल्याय च नमः शुष्याय च फेन्याय च। नमः तिकत्याय च प्रवाह्माय च नमः किशिलाय च च्ययाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तवे च नमाजनिरदान च प्रपथ्याव च ! ४३ नमी श्रद्भाव च गोष्ट्याय च नमः स्तरूप्काव च गेकाय च नमी हवाय च निवेशपायट च नमः काट्याय च गहरेष्ठाय च ४४ नमः सुष्मवाय च इरित्याय च नमः वार्धनव्याय च रजस्याय च नमो सोकार चीलकार च नम कर्मांव च सुमाव च । ४५ नमः पर्वाव च पर्यश्रयाय च नमङ्गुरमः एः वाभिष्नते च नमञ्चारितने च प्रक्रितने च ननः स्पृष्ट्यनके व्युष्ट्रनकरू बो नमो नमो वः किरकेम्यो देशराध्देहरयेभ्यो नमो विचिन्त-

| रकेम्यो नमो विज्ञिणकेम्यो नस्टब्स्सिन्हेनेस्यः ।<br>ब्राप्टेटसस्स्यते ब्रास्टिस्सम्बर्गाहन् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४६             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| आसां प्रजनामितं पश्नां मा भेगांगीमी चनः कि चनाभमत<br>इमां रुद्राय तक्से कपर्विनं चयदीराय प्रभरामहे मतीम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | र। ४७          |
| यथा नः रामनविक्तिः चतुष्यदे विश्वं पुष्टं आमे ऋस्मिन्ननातुर<br>या ते रुद्र शिका तनुः शिका विश्वाहमेपनी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | म्। ४८         |
| यिवा स्ट्रस्य मेयजी तथा नो मृड जीवने ।<br>परि नो २३०० वेनिर्वृत्वक्तु परित्वेषस्य दुर्मेनिरपार्वः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38             |
| अवस्थिता स्वयानसम्बद्धाः सीह्युस्तीवाय तनयाय मृह ।<br>मीहृष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५०             |
| परमे इज्जायुधं इति वसान ग्राचर पिनाकम्बिभ्रदा गहि<br>विकिरिद विलोहित नमस्ते ग्रस्तु भगवः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | । ५१           |
| यास्ते सहस्रश्रंहेतयोऽन्यमसमित्रयन्तु ताः<br>सहस्राणि सहस्रशो बाह्येन्त्व हेन्यः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | પ્રર           |
| हामानीरानी भगवः प्राचीना सुद्धः कृषि ।<br>ऋतंस्याता सहस्राणि वे रहाप्रविस्तानः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४३             |
| तेषाध्यसहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि<br>क्रिनिन् महत्ययांबेन्तरिचे भवाद्यधि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रह           |
| तेषा <b>अं</b> सहस्रयोजनऽवधन्वानि तन्मसि ।<br>नीलबीबाः शितिकंठा विव <b>धं</b> रद्वाऽउपक्षिताः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | પૂપ્           |
| तेषा <b>्रे</b> सहस्रयोजनेऽत्रथस्वानि तस्मिस<br>नीसभीवाः शितिकंठाः शर्वां ऋथःसमानसः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५६             |
| भेगाध्येम्बरावीयकेऽज्ञान्त्राम् तन्त्राति ।<br>वे <b>इतेषु</b> राष्ट्रिक्ताम् <b>नीलबीवा</b> विलोक्षिताः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५७             |
| तथाध्यमहस्त्रयोजनेऽवधन्यानि तन्मसि ।<br>ये सुनानाकितन्यो विशिखासः कपर्वनः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <del>प</del> ् |
| तेषा <b>ः स</b> हस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मिन<br>वे पंथा पथिरस्य ऐलवदाऽ स्रायर्थः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रह           |
| विश्वास्त्री स्टब्स्टिन्स्य क्रिक्स विश्वास्त्री विश्वास्ति विश्वास्त्री विश्वास्ति विश्वास्ति विश्वास्त्री विश्वास्त्री विश्वास्त्री विश्वास्ति विश्वास्ति विश्वास्ति विश्वास्ति विश्वास् | ६०             |
| तवा <b>ध</b> सहसूबोजनेऽनवन्त्रनि तत्मसि<br>वऽवतावन्तरूच सुराधेरूच रिको सत्ता विज्ञानिको ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६२             |
| तमाध्यवस्त्रपोजनेऽवयनानि तन्मति<br>नमोऽन्तु रहेभ्यो हे चित्रि हेल्ला वर्षीकालाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>{</b> }     |
| वेन्द्रो दश मानीर्वत् रहिता दश मतीनिर्देशीयीविदेशीयाँ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |

तेभ्यो नमोऽख्यन्तु ते नोऽबन्तु ते नो मृहयन्तु ते यं द्विष्मो वश्स्य नो द्वे ष्टि तमेषां जम्मे दथ्मः । ६४ नमोऽस्तु ६द्वे न्यो येऽन्तरिखे वेषां बातऽद्यवः । तेन्यो दश प्राचिद्दंश दक्षिणा दश २००० वित्रिक्षे वश्स्य नी देश्यो नमोऽख्यस्तु ते नोऽबन्तु ते नो मृहयन्तु ते यं द्विष्मो वश्स्य नी द्वे ष्टि तमेषां जम्मे दथ्मः । ६५ नमोऽस्तु ६द्वेश्यो ये पृथिव्यां येऽपम्बर्धात्यः । तेन्यो दश प्राचिद्दंश दक्षिणा दश २००० वेऽपे वित्रेशे वे । तेन्यो नमोऽख्यस्तु ते नोऽबन्तु ते नो मृहयन्तु ते यं यश्स्य नी द्वे ष्टि तमेषां जम्मे दथ्मः ।

| अध्याय | <b>मंत्र</b> | <b>रु</b> गनुवर्ती स्रिप्यनीकृमार                                                                                      |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १६     | <b>=</b> 2   | तदश्विना भिषजा रुद्रवर्तनी सरस्वती वयति हेहोऽस्सम्।                                                                    |
|        |              | पशुपति स्ट्र                                                                                                           |
| २४     | ą            | कद्राय पशुपतये करणार्थामाऽविक्ता रौद्रा नभोक्षा पार्जन्याः।                                                            |
|        |              | स्द्र श्रीर म्ना                                                                                                       |
| ž ž    | 85           | उमा नामत्या रुद्रो ऋप म्नाः पूपा भगः सरस्वती बुवन्त ।                                                                  |
|        |              | न्द्रानुवर्ती ऋष्यिनीकुमार                                                                                             |
| 22     | ÃΖ           | द्वसा युत्राकतः सुता नासत्या वृत्तवर्हिषः आयातं स्द्रवर्तनी ।                                                          |
|        |              | सइस्तुति                                                                                                               |
| \$8    | ₹8           | प्रातर्भर्गे पूषण् ब्रह्मण्यति प्रातः सोमनुत रुद्रं हुनेम ।                                                            |
|        |              | ख्द्र का दीव त्य के साथ सम्बन्ध                                                                                        |
| 3.5    | 3            | उप्रं लोहितेन मित्रं सौनत्येन स्द्रं दीवं त्येनेन्द्रं प्रकीडेने मस्तो                                                 |
|        |              | बत्तेन साच्यात् प्रमुदा । भवस्य क्यट्यं स्त्रास्थान्तः पार्श्वं<br>महादेवस्य यङ्ग्छर्यस्य बनिष्टः प्रशुपतेः प्ररीतत् । |

# त्राक्षण प्रनथीं में रुद्र-सम्बन्धी संदर्भ

#### एतरेय ब्राह्मण

## कावड स्क संब

3

### प्रजापति के पातक की कथा

प्रजापतिवै स्वां दुहितरं अस्यधायद् दिवम् इत्यन्य आनुनगन्ति। स्वाम्ययो भूत्वा रोहितां भूतामस्येत् । तं देवा अपश्यनकृतं वै प्रजापतिः करोतीति ते तमैरकृत् य एना कियन्येनमन्त्रोत्यम् अस्मिन्न विन्दन्तेशां या एव कोरतना एनव्य आसन्त्ता एकथा सम भरन्ताः संभूता एप देवोऽमवत् । तस्येतद् भूतवन्नाम इति तं देवा अनुवन् अयं वै प्रजापतिरकृतम् अकारीमं विध्येति । स तथेत्यन्त्रवीत् । स वै वरं वृग्णा इति वृग्णीष्वेति स एतमेव वरमवृग्णीत पर्दामिक्तत्वं तदस्यैतता एपा देवोऽस्यवदत सम वा इदं सम वै वास्तुहम् इति तमेत्यार्थां निरवदन्त ।

#### नामानेदिष्ठ की कथा

3 55 X

तं स्वर्यन्तो बुबबोतत् ते हायण महस्तम् इति तदेनं समाकुर्वेणं पुरुषः कृत्रान्यायुक्ततः उपोत्यायाश्चातीत् मम वा इदं ममै वै बास्तुइम् इति .....तं पिताब्रवीत् तस्यैव पुत्रक तत् तत् तु स तुभ्यं दास्यतीति !......

#### क्रम्बाय संब

## काशीतिक ब्राह्मण

- २ २ दिस्दीचि सुचं उद्यच्छित स्द्रमेव तत् स्वायां दिशि प्रीत्वावस्जिति तत्माद्भगासानस्योत्तरनो न निष्टेन्
  - ३ ४ नेद रुद्रे स यजमानस्य पश्चन् प्रवृहाजनीति स्वाहा ..........
  - ३ ६ अधो सद्रो वै स्विध्टिकृद् अन्तभाग वा एप तस्माद् एनम् अन्ततो
- ५ ५ इत्यथो यहुंचः परेत्य त्र्यम्बैश्चरित रुद्रमेव तत् स्वायां दिशि

#### खू जन्म की कथा

१ प्रजापितः प्रजासन्तरोऽतयत । तस्मात् तसात् पंचाजायंत ऋग्निर् वायुर् ऋषित्वश्चन्द्रमा कथा पञ्चमी । ... कथाः प्राजापत्यायापसरो रूपं कृत्वा पुरस्तात् प्रत्युदैत् । तस्याम् एषां मनः समपतत् । ते रेतो-ऽसिञ्चन्त । ते प्रजापितं पितरम् एत्यान् वन् रेतो वैऽसिञ्चामह इदं नो मा ऋमुया भृद् इति । स प्रवापतिर्हिर्रमयं चमसमकराद् भ्रध्याय मंत्र ह १ इप्रमाण्यमार्थमे इं तियेच । तस्मिन् रेकः समीसचत् । तत् उदित-प्रत सहस्राद्धाः सहस्रयात् सहस्रे या प्रतिविद्यानिः । स प्रजापनि पितरम भ्ययच्छत्। तम् ऋत्रवीत् कथा मान्यवच्छतीति। नाम मे करी अपने के देवम अविदित्तन रामान्तं स्वामीति । स वै लग् इत्यब्रवीद भव एवेति यद भवः आषः। तेन न ह वा एनं भवी हिन्मि नास्य प्रजां नास्य पशुक्तास्य ब्रवाशं च न । ऋष य एनं द्वेष्ट्रिम एव पापीयान् भवति । न स स एव वेद । तस्य वर्तका इस एवं वासः परितिकेतिकारणान्य वे त्वम् १०७० विष्ठुर्वे एवेति यम्ह्या विकास स्थापन विकास विकास कार्या विकास कार्या विकास कार्या कार्या विकास कार्या स बै न्यमिन्यप्रयोत् पशुपति रेवेनि यनप्रायनियाँव्यागानाय इतं झावस्यम् एव न एक्किन्निकित्रात्रात्रा स में मानि सहारीत हम एवं देव दृति बहुमी देव खोकायो बनन्यतयः तस्य वतं स्त्रिया एव विवरं नेखेतिति । ...... स वै त्वमित्यव्रवीन महादेव इति । यन्महान् देव छात्रिकार राजा तस्य वतम् उदयन्तमेव नेचेनाननाननं चेतिः विमुत्रेमेव नाप्रनेपाद महत्रनं चेति । " " स वै स्विम्य प्रशिव इंशान एवेति ववीशानीधनस्य गाम ग्रन्तमेवेक्क्रमानं न प्रशासकी हेरिकारणा स बै । जिल्लाहरीय । जहारिनेजीन । वहारिनिन्द्र १९९९ । तस्य 🛤 मत्यमेव वदेद हिरहवं च विश्वियाद इति .....स एषाऽहना-माप्रविवित्ती महान देवः।

- प्रहिन्तिमधि सायकानि धन्वेति पीआर्श च रीहाँ चामिरूपे अभिशौति
  पीध्या चैव रीहा च स्वाहा कारावेनास्यामनुष्करित ।
- २१ ३ पश्चन् रंचनेन्द्रहान्हर्णन स्द्रं देवं देवतानां यर्गे शिक्तं वीर्यम् स्थालमन् दभते ।
- २३ ३ पश्चत् रंजमेनाडाल्डनित यंकि छत्वनिवसवं श्लोकंशकारणमार्थांची विश्लं वेमलाम् समुद्रती सरात्री देवान् देवयवतं सहस्तिरणितः ।

तैत्रियेय ब्राह्मस्य ज्यम्बक हविः

का॰ स्॰ संत्र

प्रतिपूरुषम् एककपालं निर्वपति । जात एव प्रका रहास्मिरवहरू । एकमानुकम् । जिन्हियमान एव प्रशो रहास्मिरवहरू । एककपाला का॰ स्॰ मंत्र

भवन्ति । एकपीव रुद्रं निरवदयते । नाभिधारयति । यदिम धारवेत् । जन्मज्ञानितं रहं कुर्यात् । एकोल्युकेन यान्ति । एषा बै रुद्रस्य दिक् । स्वयमंत्र दिशि रुद्र निरवदयते । रुद्रो वा इच्यालास आहरूये नातिष्ठत्। असौ ते पशुरिति निर्दिशेद् यं डिप्यात्। यमेव डे प्रितमःमै पशुं निर्दिशति। यदि न द्विप्यात्, श्रारकृतं पशुरिदि ब्र्यात् । न ब्राम्यान् पशुन् हिनस्ति नारख्यान् । चतुष्यं ुरोति पालस्तरे ही होतत्यम् । अन्तत एव रहा निरवदयते । एप ते रह भागः सह स्वस्निकयेत्याह । शरदास्या भिवका स्वसा। तथा वा एप हिनस्ति यं हिनस्ति। तयैवैनं सह शमयीत । भेपजं गव इत्याह । यावन्त एव ग्राम्याः पशवः । नेभ्या भेपजं कराति । अवांम्य रुद्रम् इदमित्याह । आशिष-मेदैन माराग्ते । ज्यम्बकं यजामह इत्याह । मृत्योर्मु जीय मामृता-दिति बाबैतदाह । उत्करन्ति भागस्य लिप्सन्ते : ... एय ते रुद्ध भाग इत्याह निरक्त्ये । ऋषतीचमा यान्ति । ऋषः परिर्विचन्ति रहस्यानर्विनीः । प्रवा अन्नाङोहारच्यवने । य व्यक्तकेश्चरित । श्चादित्यं चढं पुनरेत्य निर्वपति ! इयं वा ऋदितिः । ऋस्यामेव प्रतितिव्यन्ति ।

१७ रीद्रं चर्क निर्वपेत् । यदि महति देवताभिमन्येत । एतद् देवत्यो वा अश्वहः । स्वयैवैनं देवत्याभिपज्यति ।

३ ११ २ त्वमम्ने स्द्रो ऋसुरो महो दिवः। त्वं राघों मस्तां प्रच ईशिपे।

#### तलवकार ऋथदा डैसिनीय ब्राह्मस्

#### बम्बाय मंत्र

#### खू का पशुओं से साहचर्य

१११

ववीशानम् इन्द्रेति प्रतिहरेद् र् ईशानो यजमानस्य पश्चमाम् प्रिन्गान्यः स्वाद् र र नेशानो यजमानस्य पश्चम् अभिमन्यते शान्ताः प्रथाः एथन् ।

#### रुद्र जन्म की कथा

३ २६१-६३ तासु श्रास्तीयत्। देवा बै, स्वयुप्तनीव्युप्त बन्नः बूरम् श्रान्तनानि विकासी क्रियो प्राप्ता उपगमामेति । तद्यदेषां क्रुम् आत्मन आसीत् ती निर्माय श्रावयोः सम्मार्ज न्यदधः । अतः सत्र सुपायन्यतत एषोऽखली वेशेऽतायत व्यवप्तां व्यवधः । अतावत तस्यीतन्यामेष हा बाव सोऽन्ति हो । हेनम् एष हिन्ति य एनं वेद । स नेशायति । कसी नाम विकास स्वां दृष्टितसम् अभ्याधायत् । स हताम् प्रस्थाविक स्वां दृष्टितसम् अभ्याधायत् । स हताम् प्रस्थाविक विकास स्वां प्रतिप्रमाण्यात् विकास स्वां प्रतिप्रमाण्यात् । स्वाः स एतद्रप्रं पर्यस्थीय्वे उदकामत् । स एष इषु विकास व्यव प्रवती स्वां त्राह्तमः

#### ताराड्य अथवा पंचविंदा ब्राह्मग्

- ६ ६ ७-६ यां समां महादेवः पश्चन् इन्यात् स नः पवस्य नंगय इति चतुष्णदे मेघजं वरोति ..... विरोग बातां समाम् क्रोप्रवयोत्ता भवन्ति यां समां महादेवः पश्चन् इन्ति यच्छं राजन्नोपधीस्य इन्यारीपविरेषसी स्वदयति ।
- ६ १६-१८ देवा वै पश्नू व्यमजन्त ते रहमन्तरायस्त्रात् बामदेवस्य स्तोत्र उपेक्ते \*\*\*\*\*\* प्रदाय पश्नूनिम दर्शात रहस्तां समा पश्नू यातुको भवन्ति ।

#### शतपथ ब्रह्मण

१ ७ ३ १-८ यहेन वे देवाः। जिन्तिकारास्तार्गातं देवः ज्यानार्गाते स्वाप्तात् स्वापत्य स्वाप्तात् स्वापत् स्वापत् स्वापत् स्वापत्य स्वापत्य स्वापत्य स्वापत्य स्वापत्य

#### गवेषुक होम

५ ३ १ १० ऋष रवो भूते उन्हाल्यान्य च गृहेश्यो गोजिकतेन्य च गवेषुकाः संभूत्य सूपमानस्य गृहे रौद्रां गवेषुकं चवं निर्वेपति । ते वा देते हो सति रत्ने एकं करोति संपदः कामाय तद् यद् एतेनं चजते वा वा हमां सभावां भन्ति कहो हैता उन्हिन्दो निर्वे रहे \*\*\*\* । ध ३३ ३

अप्र रुद्राय पशुपतये रीद्रं गवेधुकं चर्रं निर्वपति । तदेनं रुद्र एव पशुपतिः पशुम्यः सुवत्यथ यद् गेवधुको भवति वास्तव्यो वा एष देवो वास्तव्या गवेधुकास्तरमाद् गावेधुको भवति ।

# 8 8 85

ब्रम्भान्तित्येव चतुर्यम् त्र्यामंत्रयते त्वं ब्रह्मासीतीतरः प्रत्याह रुद्रोऽसि सुप्रेव इति तहीर्यन्येदानिनन्तेतन् पूर्वाणि वधात्ययेनम् एतच्छमयत्येत तस्माद् एप सर्वस्येशानो मृडयति यदेनं शमयति ।

#### स्द्र जन्म की कथा

€ ? ₹ ?·=

प्रजापतिर्वा इदमग्रे त्रासीत् । एक एव सोऽकामयत स्यां प्रजायेयेति । सोऽभ्राम्यत स तथोऽतप्यत तस्माद्ःऋापोऽसुजन्तः ऋापोऽज्ञुवन् क वयंभवामेति । तयध्यनित्यंत्रवीत् "तः फेनमस्जन्त । फेनोऽब्रवीत् काहं भवानीति ......स मृदमसुजत .....मृद् त्रप्रवीत् काहं भवानीति ..... स सिकता श्रसुजत ..... सिकताम्यः शर्क-रामसुज्यत शर्कराया अश्मानम् अश्मनोऽयस् ...... तद् यदसुजता न्नरत्। यदधी कृत्वोऽन्तरत् सैवाध्यान्तरा गायन्यभवत्। अभृद्वा इयं प्रतिष्ठेति । तद्भृमिरभवत् तामप्रयदत् । सा पृथिव्यभवत् । त्रस्यामस्यां प्रतिष्ठायां भूतानि भूतानां च पतिः। मयंत्रसरायादीच्न्त भूतानां पति रहेपतिरासीद् उपाः पत्नी । तद् यानि तानि भूतानि ऋतवस्तेऽथ यः स भूतानः पतिः संवत्सरः सोऽथ यः सोषाः परन्यौषिस स तानीमानि भूतानि भूतानां च पतिः संवत्सर उपिस रेतोऽसिचन्त्स संबत्सरे कुमारोऽजायत सोऽरोदीत्। तं प्रजापितर् श्रावकीत्। कुमार किं रोदिषि .... सोऽववीद् श्रानपहतपाप्म वानम्बद्धितनामा नाम मे देहीति तस्मात् पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात् } ' ' ' तम्ब्रीयर् घद्रोऽसीति । तद् यदस्य तन्तामाकरोद् ऋष्टिल्ट इन्मन्दर् ऋष्मिर्वे ख्दो यदरोदीत् तस्माद्रद्रः .......तमब्बीत् शर्वोऽसीति। तद् यदस्य तन्नामाकरोद् ऋापस्तद्रूपम् ऋभवन्नापौ वै शर्नोऽद्म्यो हीदं सर्वे जायते ...... तमब्रवीत् पशुपतिरसीति । तद् यदस्य तम्रामाकरोद् ऋोपघयत्तद्र पम् ऋमवन्नोषधयो वै पशुपति-स्तरमाद् यदा पशव श्रोपधीर्लभन्तेऽथ पतीयन्तिः तमब्रवीदुग्री-ऽसीति ..... वायुस्तद्रूपम् अभवद् वायुर्वा उप्रस्तन्माद् यदा बलवद् बात्युत्रो बात्यित्याहुः .....तमज्ञवीद् ऋशनिरसीति .....विद्युत्तद्रूपम-भवद् विश्वुद्वा ऋशनिस्तरमाद् यं विश्वुद् इन्त्यशनिस्वधीद् इत्याहुः ·····ःतमबरीद् भरोऽमीतिः ···ःः जंन्यस्तद्रूपमभवत् पर्जन्यो वै भवः पर्जन्याद् हीदं सर्वे भवति "तमहत्रीतमहादेवोऽनीति "चन्द्रमन द्रुपम् अभवत् प्रजापितवें चन्द्रमाः प्रजापितवें महान् देवः .....

मम्बद्धीरीयाचा अधिकारणा अधिकारणु स्थाप हु स्थादिन्यो वा ईशान व्यक्तियोग्यन्य सर्वे वेषे अधार्यो अधीर प्रतायान् वह स्थानी मामेतः यसे नाम था इतिस्सार

६ ३ २ ७ सो प्रश्नित्व श्री स्वर्थने । प्रद्येन्ते स्वरण्य स्वरणामा वा आग्रस्ति । प्रद्येन्ते स्वरणामानम् इत्येतद् स्द्रस्य गाण्यस्य स्वी भुरेउद्दीति सीदा वै पश्चो या ते देवता तस्यै स्वरणान स्वर्थने

स्येतद् ः ः े विकास

#### ऋषित् समूक्त

१११ अथातः शतकद्वियं जुहोति । अवैध सर्वोऽनिः संस्कृतः स एषोऽष क्ष्रो देवता । तस्मन् देवा एतममृतं रूपमृत्तम् अवद्यः । स एषोऽष अन्तम् उत्यानम् तस्माद्देवा अभिन्यातं वे नीऽयं न तिस्याद् जीता अपानिः विस्ताद् देवता उदकामन्तम् एक एव देवो नाजहान् मन्युरेव जीविन्याणिति जिल्लाम् संप्रतिकृत् । सीऽपोडीत् तस्य यान्यभूषि अपान्यत्वाचः सत्वे प्रत्यतिकृत् स एव शतशीर्षा कृतः सम्भवत् सहस्राद्यः सत्वे प्रत्यतिकृत् स एव शतशीर्षा कृतः सम्भवत् सहस्राद्यः सत्वे प्रत्यतिकृत् स एव शतशीर्षा कृतः सम्भवत् सहस्राद्यः सत्वेष्ठित्य य अन्या विष्ट्रवेष्ठानिकृति अस्तिकृत् । स्त्रित्वाद् प्रत्यातिकृतः सद्भावः स्तर्याद्याते । स्त्रित्वादः स्तर्यादः सहस्रादः स्तरमादः देवा अभिभयः ।

६ २ ३ ३२ श्रम्ने सहस्राच, रिगायराक नैविष्य सहस्राचः रातम्हिनिनि वरदः शतशीर्षा सहेत्रसञ्चन शतं ते प्राक्षाः ।

ee u a u villagioomis granden ee

१२ ७ ३ २० तदाहुः। एतस्यै वा एतद् अपसायं देवतायं रूपं गदस्ते घोरा आररपाः पश्चो पदेतेषां पश्चां सोमिनः पयो अहाज्कुरिस्वीयाद् सहस्यास्ये पश्चाम् एकित्यार पार्यक्रिकानः स्याद् या न श्रीस्वीयाद् अनवरुढा अस्य पश्चाः स्यु स्ट्रोहि पश्चाम् हैता

## परिशिष्ट : तृतीय अध्याय

## उपनिपदों में सह-सम्बन्धी संदर्भ

#### ्राहासञ्ज्ञ उपनिषद्

१ र ११ वडा वा इरमज आसीद् एकमेव तदेकं सन्न व्यभवत्। तत् श्रेयो रूपम् अत्यन्द्वत चर्त्र यान्येतानि देवत्रा चत्रासीन्द्रो वरुसाः सोमो वहः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति।

२ २ १ तद् या इमा अञ्चन् लोहिन्यो राजयस्तामिरेनं रुद्रोऽन्वायत्तः ।

इ. १ तदेतदेवैया देवी वागनुबदित श्तनियलुर्द द द इति ।

#### केन उपनिषद्

 १२ स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम वृत्योगमानाम् उमां हैमवतीं तां होवाच किमेतद् यद्यमिति ।

#### मैत्रायगी उपनिषद्

४ ५ यो ह खलु बावस्य तामसोऽ'शोऽसी स योऽयम्। रुद्रोऽथ यो ह खलु बावस्य सान्त्रिकोऽ'शोऽसी स एवं विष्णुः।

#### भगं और रुद्र का तादात्म्य

भ अगरियो भाभिर्गतिस्य हीति भगों मर्ज इति बैप भगें इति इद्रो हर उन्हें वेरास्थ्या ।

#### रुद्र और प्रजापति का तादात्म्य

प्र ह सल्वात्मेशानः शंभुनौ रुद्रः प्रजापतिर्विश्वसृद्धिरएयगर्भः सत्यं प्रायो हंसः शान्तो विमुन्तियोऽकः सविता धाता सम्राड इन्द्र ह इन्द्रविति य एषः

#### प्रश्न उपनिषद्

२ ६ इन्द्रसर्व प्रायतेषसा नहीडनि जीवनिता । स्वेतास्वतर उपनिषद

२ १७ यो देवो उम्नी वो उप्तु यो विश्वं मुवनमाविवेश । य खोषधीतु यो वनस्पतितु तस्मै देवाय नमोनमः ।

<sup>&</sup>quot;यह प्रसार्थत के प्रति है।

- परिशिष्ट : तृतीय अध्याय एको हि बद्रो न द्वितीयाय तस्थ्यं 2 ? इस्टैन्सीकान ईरात ईरानीमिः The state of the state of the state of संस्क्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥ िर्देश्यक्त स्टब्स विश्वनीसुखी विश्वतो बाहु६त विश्वतस्यात् । यो देवानां प्रभावभी कृष्ण विश्वाधियो रहो महर्षिः। हिरएवगर्भ जनवामास पूर्वम् स नो बुद्ध या शुभया संयुनक ।। या ने सह दिया तन्त्रपीरा साम्मादिनी । 22 तया नस्तनुवा शंतमया विविद्यानिकारणीति ॥ यामिष् गिरिशन्त हस्ते विसर्प्यन्तवे । 8 शिवां गिरित्र तां कुद माहिंसी: पुरुषं जगत्॥ ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तमः 99 सर्वाननशिरोधीवः नर्वभूनगुरागुः। 88 99
- सर्वय्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः ॥
- य एको वर्णो बहुत र निजेबाह, वर्णान् क्रनेकान् निहितायों दशाति । \$ 8
- श्रवमेकां हो भिरास्टाहरा । वहीः प्रचाः स्वमानां सरुपाः । 99 अवोधों को जन्मार 'उनमें वहात्वेन! सनसे राज अवोऽन्यः ॥
- हा सुरको सञ्ज्ञा सस्ताया, समानं वृत्तं विकारण है। 95 तयोरन्यः पिष्यलं स्वाहरूपस्यस्यस्योद्धीनसाववर्गीन ॥
- अस्मान मायी सुजते विश्वमेतत्, निरुवारी मायया सनिरदाः। 3
- मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम् । 20
- यो योनि योनिम् क्रिक्टिकेने, यरिमन्त्रिदं संख विचैति सबैम् । 28 22 तमीशानं वरदं देवमीडयं, निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥
- नुहरा निम्हनं कलिलस्य मध्ये, विश्वस्य खद्यारमनेकरुपम् । 28 23 विश्वस्येकं उपिनेदितारं, हात्वा शिवं शान्तिमध्यनमेनि ॥
- अजात इत्येवं कश्चिद भीकः प्रतिपद्यते 35 37 रुद्र यसे दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्।
- वीरान् मा नो बद्ध भएनियोऽपरिविध्यन्तः सदिम त्वा हवामहे । 22 99
- मानुकारम्मीनाम् भागमान्तं रिवम्। 28 कलागर्गकर देवं वे विदुस्ते वहस्तत्तम् ॥
- तत्कारम् स्टिंग होराजिस्याँ, बात्वा देवं मुख्यते सर्वपारीः । 23

## सत्र प्रन्थों में रहतम्बन्धी संदर्भ

#### शांखायन श्रोतसूत्र

#### श्लगव होम

8 30.50

कद्रं गया यजते स्वस्त्यन्य । श्रुल्याव इत्याचक्ते । शुद्धपक्ष उपांच्य पुरुषे नक्षत्रे प्रागुदीच्यां दिशि । श्रुम्नि मधित्वा प्राञ्चं प्रगुपि । पुरन्तात् पलाशशाखां सपलाशां निखाय तया उत्तरतः पश्चम् उपस्थाप्य, रद्राय त्वा उत्तर्वरोनि रद्रायत्वा जुष्टं प्रोक्तामि रुद्राय त्वा जुष्टं नियुर्जानम् इति नियुनक्ति पलाशशाखायाम् । पर्यान्त्रकृतन् उदंचं नयन्ति । तं संज्ञापयन्ति प्राक् शिरसं उदक्पादं प्राप्तान्त्रकृतिकाने वा पद्भिराहते । श्रुम्मिमां तस्मादेनमो जादवेदः प्रमु चतु ॥ स्वाहेति स्वमागे जुहोति । वषामुद्धृत्य प्रकाल्य पूर्वेदम्नी अपियत्वा-पर्यान्त्रकृति श्रिवं शिवमिति विः पर्युक्ताव्याप्रुतिर्वृहोति । या तिरस्ची निप्छते ऋहं विधरागिति । तं घृतस्य धारया युजे समर्थमिमद्रहं स्वाहा ॥ यस्यदं सर्व हत्रमिमं हवामहे ।

स में कामान् कामपतिः प्र यच्छतु ।। स्वादैति द्वितीयायाम् । अपने प्रथित्या अधिपति इति तृतीयायाम् । मजापत इति चतुष्याम् । त्रीत्य पलाशपलाशानि मध्यमानि संत्रद्यो-पस्तीर्य वपामवधायामिधार्यः ।

ाउन्तर भी वावन्ती में स्नमात्याः । तेम्यस्त्वा देव बन्दे ते भ्यों नो देव मूल ॥

वेद ते पितरं वेद मानरं, बौस्ते पिता पृथिवी माता। तस्मै ते देव भवाय शर्वाय पशुपतय उन्नाय देवाय महते देवाय रुद्रायेशानाया सनये स्वाहेति वर्षा हुत्वा प्रतिचने स्थालीपाकं अपयति। उत्तरतोऽत्रवानानि। स्थालीपाकं यूषं मांसमाज्यमिति सन्निनीय शंबीरिति त्रिः पर्युष्य जुहोति।

भवाव स्वाहा शर्वाव स्वाहा स्द्राय स्वाहेशानाय स्वाहाम्नये स्वाहा स्विध्टिकृते स्वाहेति । तयैव पर्युष्य । तान्येव सन्निनीय । ऋम्नी परिचमे । भवान्ये स्वाहा शर्वायये स्वाहा स्द्रायये स्वाहेशान्ये स्याहास्तास्त्री स्वामित्यं स्वामेताः केत्रीयात् । स्वामेतिस्यः प्रति-घोषित्यः संघोषित्यो विचित्यस्यः श्वसनाः कृत्याद एष वो भागस्तं सुप्तम्यं स्वाहेति । यहमान्युनीयत्त्रिते ।

भूपने सुवयते भुवनपते भूतपने भूतानां पते महतां भूतस्य यते मृल नी हिपदे चतुष्पदे च पदावे मृल नहच हिपदर्ग चतुष्पदहच यहात् योऽस्मान् हे छ यं च वयं हिष्मो तृराप्रगेऽणि स्वक्राणेऽणिनामेल । तस्य ते धनुः हृदयं मन दाय्यकृष्णेऽणिनामेल ।

यावराये पत्रयतो । वृक्षी जञ्जभनाधिय । महादेवस्य पुत्राभयां स्वयार्थन्यः नमः ॥

ह २६ २ ऋस्तये गृहपतये सोमाय बनत्यतये सवित्रे सन्यामयाय बद्धाय पशुपतये बृहरपतये वाचत्यतये इन्द्राय ज्येष्ठाय मिन्नाय सत्याय बस्लाय धर्मपतये ।

## अङ्ब्लाबन श्रीतसूत्र

- ३ ११ १ यस्माद् भीषा निषिदसि ततो नो स्नमयं कृषि। पश्चन्नः सर्वान् गोषाय नमो रुद्राय मील्ह्य इति ॥
- ४ ११ ५ यदि देवानां व्यक्तिकारण हो किर्मा वनस्यतिः ..... रहः पश्चमान् पश्चमित्रां।

#### लाट्यायन श्रीतसूत्र ज्यन्यक होम

५ ३ त्रैयम्बक नामापूषा भवनकेकप्रकाराः । तेषां यम् क्रम्बर्षु कृत्युः तकर उपोपेत् तत्राप उपन्यूरोयुः । शिवा नः शंतमा मव नुमृडीका सरस्वती मा ते व्योम संदशा इति " ""

> हुते तिष्ठन्तो जमेयुर्वा बारुद्रम् अयदम स्ववदेवं स्थम्बकं यथा नः अयस्करद् यथा नो उत्तीयस्करत यथा नः व्यानतस्य यथा नो स्ववासयद् मेयजसीत मेयजं सबेऽस्वाय पुरुपाय मेयजं सुर्ग मणाय मेर्स्वेस्त् मेयजं यथा सद् इति ।

> तत्र ब्रह्मा पर्यक्रमेष्ट् इति धानवद्यव्यनिष्टन्सिति स्वतिहरूर-अवस्थाने यज्ञासदे सुगरिष पृथ्विय निष्ठा अस्ति अस्ति अस्तिसम्बर्धिः द्वीय सामग्रीकृति ।

> वजैनान् एक कियानाः नश्चितिक्षेत्रन्तेयाः ते इद्र भारत्येनश्चर्मन् वर्षम् वर्षम् वर्षम् कियानाः विकासमार्थे । वर्षम् वर्षम्

#### बौधायन धर्मसूत्र

- २ ५ ६ ओं भवं देवं तर्पयामि । ओं शिवं देव तपयामि ओम् ईशानं ' ओं ग्राहर्ने ' ओं बढ़ें ' । ओमुग्रं' । ओं भीमं ' । ओं महान्तं ...। औं भवस्य देवस्य पत्नीं ' इत्यादि । ओं भवस्य देवस्य सुतं '' इत्यादि । ओं न्द्रप्रदेशं स्टर्भेग्रामि । ओं नद्रप्रपर्श्वेष्ट्य तर्पयामि ।
- २ ५ ७ स्त्रों स्वन्दं तर्पयामि । स्त्रों सम्पूर्वः । स्त्रों जयन्तं । स्त्रों क्षित्रस्यं । स्त्रों क्षित्रस्यं । स्त्रों क्षित्रस्यं । स्त्रों क्षित्रस्यं तर्पयामि । स्त्रों क्षित्रस्य तर्पयामि ।
- २ ७ १० प्राचानां प्रनिधरीत बद्रो न विद्यान्तकः ।
- ३ ६ ६ अप्यमारो रज्ञां कुर्यात् । नमो रुद्राय स्ताधिरतये ।

#### मानव गृह्यस्त्र

- १ १३ ६-१४ अमंगल्यं चेद् अतिकामित अनुमाय नियमि जपति । नमी कद्राय आमसद इति आमे। इसा कद्रायेति च। नमी कद्रायेक कृतामद इत्येक कृती। ये कृतीय शिर्णं जरा इति च। नमी कद्राय श्मशानसद इति श्मशाने। ये भूतानामित्राय इति च। नमी कद्राय चतु- व्यथसद इति चतुः व्यथस्य । ये पथां पथि रच्य इहि च। नमी कद्राय तीर्थसद इति तीर्थे। ये तीर्थानि प्रचरन्तीति।
- २ ३ ५ तस्यास्ति रुद्रं पशुपतिम् ईशानं त्र्यम्बकं शरदं प्रपातकं गा इति यजति ।

#### शूलगव होम

- २ ५ रीडः शरि श्रुलगवः। प्रागुवीच्यां दिशि प्रामस्यासकाशे निशि गवां मध्ये तथो यूपः। प्राक् स्विध्विकृतोऽध्यौ होरित्तगृतात् पूरियत्वा नमस्ते कह मन्यव इति प्रसृतिनिग्दानिग्तुवाकैर्विच्वन्तर्विकु चोषहरेत्। नाशृतं हाममाहरेत्। शेषं भूमौ निखनेद् अपि चर्म।
- १० फाल्गुन्यां पौर्शमास्यां पुरस्ताद् धानपूर्यत्यां भगं चार्यमनञ्च यजेत् इन्द्राख्या इविष्यान् पिष्ट्वा पिष्टानि समुत्य्य यावन्ति पशुजातानि तावतो मिथुनान् प्रतिरूपान् अपियत्वाकांस्येऽष्याज्यान् कृत्वा तेनैव खदाय स्वाहेति बुहोति । ईपानायेन्येके ।

#### विनायक

२ १४ ऋषातौ विनायकान् विख्याच्यामः । गालकरंकररच कृष्माग्रह-राजपुरुपोरिन्तरच देवयजनरुपेति । एतैर्यगतानाम् इमानि स्पाणि भवन्ति लोध्यं मुद्राति । तृणानि विनित्ते । अगिषु लेखान् लिखान् । अपन्यति । अपन

नमस्तेऽस्तु भगवन् शतररमे तमीनुद। जिह मे दीर्माग्यं सीमान्येन मां संयोजय।

#### मधुपर्क

२ ६ १२ उत्तमायाः प्रदोषे चतुष्यथेऽभशो गां कारवेत् । यो य श्रामच्छेत् तस्मै तस्मै दशात् ॥

#### क्रफ्रकाचन गृद्धसूत्र

२ १-२ आश्वयुष्परम् प्राप्त पुण्यिकः निवेशनम् अलंकस्य स्वाताः युचियासमः पशुपतये स्थालीपाकं निकप्य बुढुदुः । पशुपतये शिवाय शंकराय पृथातकाय स्वाहेति ।

#### शूलगव होम

- ४ E २ शरदि बसन्ते वा · · · · · ·
- ¥ ६ ६ स्ट्राय महादेवाय जुष्टो वर्धस्वेति ।
- ४ ६ १७ इराय मृद्धाय । शर्वाय शिवाय भवाय महादेवायोबाय भीमाय पशुपतये रुद्धाय शंकरावेशानाय स्वाहेति ।

## रोधायन गृहान्त्र

#### शूलगव होम

१ २ ७ १-३० असलेटिक्स्यसम् गण् संपरिस्तीर्थं प्रस्तितस्यः इत्या बहिंदादाय गाम् उपकरोति \*\*\*\*\* इंग्रानाय त्या सुष्टम् उपकरोमि इति । सृष्यीम् इत्येके । अधिनाम् अद्भिः मोद्यति । \*\*\*\*\* ईग्रानाय त्यां सुष्टं मोद्यामि इति । तृष्यीम् इत्येके । तामवैव मित्यीन-

िस्सीनदीचीनव्ही संज्ञापयन्ति । तस्यै संज्ञासया ऋदिरिमधेकम् । प्राचामाप्राचीत । तूष्णीं वपाम् उत्विच हृदयनुद्धरति । प्रज्ञातानि चावदानानि । तान्येतेष्वेव रातेन्यिनिद्यान तिसन्नेवास्नी अपयन्ति । •••• विराहः प्रकृष्णिकृष्णत् कृत्वा दैवतम् त्राह्वायति । •••• श्चा त्वा बहत्त हरयः सचेतसः २२ेनैग्य्वैन्स्वरेतनद्भिर्वाताहरीर्वेलव-द्विसेरोवदेशवादि शीवं सम हच्याय सर्वेमिति । ऋथ स्तुवेग्रोपस्ती-र्शम् अभियारितां वर्षा जुहोति सहस्राणि सहस्रशः इति । पुरोऽतु-वाक्यमूच्य इंशानं त्वा भुवनानाम् ऋभिश्रियम् इति यज्यया बुहोति । यहैनारव्यवारानि **कृदास्ते प्रक्रियोदनं मासं** वृप्रमित्याञ्चेन समुदायुत्य नेदोनोपदातं पूर्वाद्वे हुतीति ......महाय देवाय स्वाहा, उम्राय देवाय स्वाहा, महते देवाय स्वाहा इति । ऋथ मध्ये जुहोति। भवस्य देवस्य पत्न्यै स्वाहा, शर्वस्य देवस्य पत्न्ये लाहा, ईशानस्य .....च्युन्नेर् .....बद्धस्य .....उत्रस्य ..... मीमका महती प्राप्ति । ऋष पराखेँ जुहोति, भवस्य देवस्य सुताय स्वाहारणक्युप्रदेश् गण्यास्त्रस्य गण्यास्य गण्यामस्य ग महतो .... इति । अधापराद्धें बुहोति । मवस्य देवस्य सुताय ल्हारा (हर्नाह)। अधाल्याइतिस्पनुहोति स्मान्यस्ते स्द्र मन्यव इन्दरनाइन्दराहरू । स्विष्टिकृत् प्रसृति सिद्धमाधेनु वर प्रदानात् । ज्याकेन विनर्शकोतु हुतशेषं निद्धाति .....यो र द्रोडम्नी योडम्स य क्रोवधीषु यो रुद्रो विश्वा सुवना विवेश तम्मै रद्वाय नमोऽस्त इति । ख्रिव यदि गां न लमेत मेपमजं वा लमेत । ईशानाय स्थालीपाकं वा अवयन्ति तथ्यादेतत् सर्वे इत्तेनि प्रदश्च हार्वे ......पुष्य अवस्था प्रशीप दिवेरीनावदेव नाना नावीपकरण क्यांति।

#### छ्ट-मूर्ति की स्थापना

\$ 2 58 5-88

चतुष्यांम् अध्ययाम् अपभारत्यां वा चतुर्दश्यां वा यानि चान्यानि युन्नवृत्ताति तेषु पूर्वेषु देव युम्मान् आक्षरानित्र परिविष्य पुरुषाहं स्वस्ति ऋष्टिम् इति वाचित्वा समागतायां निशायां कपिलपंच गण्येन स्विष्य प्रत्याद्वां गान्यत्य पलाशपर्योन गृज्योत्वानां अतिकृतिं कृत्यामिण्यिन् । आयो हिष्टा मयोभुवः इति तिस्पिमः । विष्यानाः शुक्रवाः यावकाः इति चन्त्रमिण्यानाः सुक्रवानाः स्वर्णानाः स्वर्यानाः स्वर्णानाः स्वर्णानाः स्वर्यानाः स्वर्णानाः स्वर्

नेजोऽसीति सिंगो चेन्निवर्तने जन्नोकातान् । ..... श्राध स्वस्वकं यजामहे मा नो महान्तं मा न स्तोके, श्राद्रीय स्वः, हेतिः स्द्रस्य श्रापत्तं श्रास्तः, जित्रकृषिकोषित्मवरकृषि सहस्रवा सहस्रवा हिति हाउद्यानक्तिः, शिवाय संस्थाय सहस्रानाय जित्रकृष्टाय कविने तामाय श्रास्ताय वार्ष्युः । वार्ष्य विश्वयाय स्वाहा हित्रयाय हित्रयाय स्वाहा हित्रयाय हित्रयाय स्वाहा हित्रयाय स्वाहा हित्रयाय हित्रयाय स्वाहा हित्रयाय हित्यय हित्रयाय हित्यय हित्

#### रुद्ध-प्रतिमा का स्नान

३ २ १८ ऋषैनं प्रसावयनि .....

स्राराधितो मनुष्यैस्त्वं गिल्हेडिंगस्ताडिकिः। स्राराध्यामि शक्त्या न्याम्नुद्रशास महेश्वरः।

स्यम्बकं यज्ञामहे इति चः...... स्रथ रुद्रगायत्री जपेत्, 'तत्युरुगाय विद्यहे' इत्येतां रीद्री सहस्र-सन्यस्तित् ।

दुगां

३ २ यज्ञीपविति रक्तपुष्पपद्यो संभागान्त्रस्य मासि मासि कृत्तिका पूर्वाह्वे गोमयेन गो चर्ममात्रं चतुरस्रं स्थिष्ठलं कृत्वा प्रोद्धन राचिन सुकत-रितष्ठन् भगवतीम् स्थानित्रस्य राचिन कृति कृत्वे दत्वा क्रम्मे त्यां गोन्त्रस्य दित व कृत्ये दत्वा क्रम्मे त्यां पाग्य इति यज्ञोपवित दत्वार्थना स्मप्यति । क्रापो दिद्या मयोभुवः इति तिसुभिः विराणपर्याः इति चतसुभिः पत्रमानाः वर्णनेन स्वार्थने मार्जियत्वा क्रायांचे रीद्राये महाकार्यः पत्रमानाः वर्णनेन स्वर्णकृते देवसंकीर्त्ये महायद्ये (यद्ये) मार्जियत्वे महाप्रध्ये महाग्रम्ये श्राह्मार्थने स्वर्णकृति कृत्वा प्रचनुर्वा वर्णकृति वर्णाम् इति इविनिवे राष्ट्रम् वर्णनेन स्वर्णकृति कृत्वा प्रचनुर्वा वर्णनेन स्वर्णकृति जमेत् ।

#### ज्येष्ठा

३ ३ ६ स्त्रथ श्रो भूते अवेदामनुष्यसम् देवासारे रहस्यप्रदेशे वा यत्र रोचते मनस्तत्र स्थरिडलं वृष्यासम्बद्धि विभिन्नवर्णामा ।

अवस्थित **स्थे पुरत**ा त्राव्यास्ता स्मास्ति । सामिमा स्मास्तिकारी स्रोतामाहरास्त्रास्त्रा

इत्याहरण अवेडाये नमः अविन्यार निम्यारी नमः अविन्या-वैदाये नमः, जिल्लाकी नमः इति ।

#### विनायक

श्रविष्नाय भवान् सम्यक् सदस्माकं भव प्रभो॥

उपस्थाय तिस्रो विनायकावृतिर्जुहोति किनाव्यय भूपतये नमी, विनायकाय स्वाहा । विनायकाय भुवनपतये नमी विनायकाय स्वाहा विनायकाय स्वाहा विनायकाय स्वाहा इति जय प्रसृति किन् व्यावेतुकायकान्त् । व्याप्य करम्भोदकं सक्त प्रथमम् इत्ययास्मा उपाइनि किनायकाय स्वाहा विनायकाय स्वाहा वीराय स्वाहा शूराय स्वाहा उप्राय स्वाहा भीमाय स्वाहा इतिमुखाय स्वाहा वरवाय स्वाहा विष्नपार्यने स्वाहा विष्नपार्यने स्वाहा इति ।

श्रम भूतेभ्यो बलिम् उपहरेत् ' ये भूताः प्रचरन्तीति । श्रम पञ्चत् कङ्कणं हस्ते च्याहतीभिज्ञाति ' ' 'विनायक महा-बाहो विष्नेराभवदाशया कामा में साधिताः सर्वे इदं बच्नामि कंकणम् इति ।

श्रथ साम्निकं विनायकं प्रदिक्षणां कृत्वा प्रसम्यामिवाद्य विनायकं विसर्वेदति—

कृतं यदि मया प्राप्तं श्रद्धवा वा गरोश्वर । उतिष्ठ सगराः साथी याहि मद्रं प्रसीदताम् ॥

# परिशिष्ट : चतुर्थ ऋध्याय

## रामायका (बम्बई संस्कृतका, चिर्णप्रत्यक प्रेस)

| कायड | सर्ग | रस्रोक | सद्स दृहरू                                      |
|------|------|--------|-------------------------------------------------|
| बाल  | २३   | 20     | कन्द्रपें मूर्तिमानासीन् काम इत्युच्यते वृषेः।  |
|      |      |        | न्दस्यत्तिन्तः स्थासुं निषमेन समाहितम् ॥        |
| 37   | 27   | 2.5    | कृतोद्वाइं तु देवेशं गच्छन्तं समस्यगणम् ।       |
|      |      |        | धपर्यामास दुमेधा हं इतरच महात्मना।              |
| 77   | 99   | १२     | घरपानस्य खेरा चतुपा सुनदन।                      |
|      |      |        | व्यशीर्यन्त सरीसहत्वात् सर्वेगात्राखि दुर्मतेः॥ |
| 23   | 77   | ₹ ₹    | तत्र गात्रं इतं तस्य निर्देश्यस्य महात्मनः।     |
|      |      |        | अग्ररीरः इतः कामः शोधाहेदेशस्या इ ॥             |
| 77   | 59   | 52     | स्रवंग इतिविकशतस्तवा-प्रभृति राषव।              |
|      |      |        | स चाइतियमः श्रीमान्यमारं स सुमीच इ ॥            |
| **   | રૂપ  | 8 M.   | तस्य गई अस्य केंद्र दिन्यतः तुता।               |
|      |      |        | उमा नाम हिल्लाप्स्तु कन्या तस्यैव राघव ॥        |
| 15   | 22   | 38     | या चान्या शैलदृहिता कन्यामीद् खुनन्दन ॥         |
| 77   | 97   | २०     | उने ग तपना युक्ता ददी शैलवरः सुताम्।            |
|      |      |        | स्द्राय प्रतिस्थाय उसां चेत्ररणहरूम             |
|      |      |        | कार्तिकेय का जन्म                               |
| 72   | ₹Ę   | ¥      | पुरा राम कृतोद्वाहः शितिकवठो महातयाः।           |
| 22   | 79   | Ę      | दृष्ट्वा च मगवान् देवी नैपुराकी सहसे।           |
|      |      |        | तस्य मंग्रीतमानना महादेवस्य धीमतः।              |
|      |      |        | रिजियास्य देवस्य दिस्यं वर्षशतं गतम्।           |
| 79   | **   | 3      | न चापि तनयो राम तस्यामासीत् वरंतय।              |
|      |      |        | सर्वे देवाः समुबुक्ताः विवस्तपृत्रीरसाः॥        |
| 23   | 73   | 5      | यदि होत्यकते भूतं कस्तत् प्रनिमहिन्पति।         |
|      |      |        | स्रमियम्य सुराः सर्वे अस्तिकवैत्रकृतः           |

| २२२ |      |            | शैव मत                                                                                     |
|-----|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| #Io | सर्ग | रखो॰       |                                                                                            |
| वास | 38   | 3          | देवदेव महादेव लोकस्यास्य हिने रत ।<br>सुराखां प्रशिपानेन प्रसादं कर्तु मईसि ॥              |
| 59  | 79   | P, o       | न लोका ारिकारित तव तेजः सुरोत्तमः।<br>बाह्यस्य तपसा युक्तो देव्या मह तपश्चरः॥              |
| 77  | 57   | 22         | त्रैलास्य हितकामार्थे तेजस्तेजित धारय ।<br>रच सर्वनिमानस्त्रेज्यरः नालोकं कर्तुमहीत ॥      |
| 27  | 95   | १२         | देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वतीयमहेर्यसः।<br>बादमित्यववीत् सर्वान् पुनक्षेत्रस्थानः ह॥        |
| 77  | *1   | १३         | धारियष्यास्यहं तेजस्तेजसैव सहोमया ।<br>त्रिदशाः पृथिवी चैव निर्णासिक्षराष्ट्रहा ॥          |
| 79  | 77   | १४         | यदिदं चुमितं स्थानान् मम नेडोचनुसन्स्।<br>धारविष्यति कस्तन्मे ब्रुवन्तु सुरसत्तमाः॥        |
| 77  | 27   | १५         | त्रमुक्तास्ततो देवाः प्रत्युचुर्युपभध्वजम् ।<br>वर्षेजः चुभितं ह्यद्य तद् धरा धारियध्यति ॥ |
| 77  | 77   | <b>१६</b>  | एवमुक्तः सुरपितः प्रमुमोच महाबलः।<br>तेजसा प्रथिबी येन व्याप्ता समिरिकानना॥                |
| 57  | 77   | १७         | ततो देवाः पुरचित्रपुरचापि हुताशनम्।<br>ऋषिशः स्वं महातेजो रौद्रं दायुग्सन्दितः॥            |
| 77  | 99   | <b>?</b> = | तदम्निना पुनर्वासं सञ्जातं हरेनार्वतम् ।<br>दिव्यं शस्त्रम् चैत्र साहकावित्यन्तिसम् ॥      |
| 71  | 37   | 35         | यत्र जातो महातेजाः ज्यानिवेदीऽस्तिकस्त्रः ।<br>ऋथोमां च शिवं चैव देवाः सर्विगगास्तथा ॥     |
| 37  | 73   | 70         | हत्यासामुख्यये मुत्रीतस्त्रमण्डाः ।<br>स्रथः शैसकुता रामः विवदानिकमञ्जीन् ॥                |
| 77  | "    | २१         | मनन्तुरर प्रसर्वान्त्रीयनं स्तातिकतः ।<br>यस्मानिवास्ति चाहं संगता पुत्रकाम्यया ॥          |
| ,   | ,    | २२         | अपरवं स्वेषु दारेषु नोवावितुमहेश ।<br>अवसम्बन्धि युम्सकम्प्रदाः सन्तु पलवः॥                |
| 37  | 97   | २३         | प्रवस्ता नगरन्धं नगराः प्रथितीमपि ।<br>अवने नैकनाः स्वं बहुमार्या भविष्यति ॥               |
| **  | 31   | ŚĄ         | न च पुत्रकृतां मीति सन्हीदवातुरीकृतः।<br>मार्थ्यने व्यं सुदुर्मेचो सम पुत्रमन्तिकृती॥      |
| 39  | 77   | २५         | तान् गर्जन् जीवनान् दृष्ट्वा सुरान् सुरपतिस्तदा<br>रमनाकोज्यकामः दिशं वस्त्रपालिताम् ॥     |

## परिशिष्ट : चतुर्थं अध्याय

| कार सर्ग श्लीर वाल ३६ १६ स गत्वा तय जानि ए जार्डे तस्योक्तरे गिर्देश विकास १६ १६ स गत्वा तय जानि ए जार्डे तस्योक्तरे गिर्देश विकास १६ १० सम्मानि १९ १० से स्वास १९ १० सम्मानि १९ १९ से स्वास १९ १० सम्मानि १९ १९ से स्वास १९ १० से स्वास १० से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |            |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| र्गाराह्म स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स | का० | सर्ग | श्लो॰      |                                                                                  |
| त्राप्तन्तरमः  (१) १ व्यापं संवत्तरं पूर्णे गर्गां प्रशानिकान्त्रणः ।  (१) अमिताः पशुपती राज्यनिकान्त्रणः ।  (१) श्रीतत्तेऽदं नरश्ये इ वरिष्यामि तव प्रियम् ।  (१) श्रीतत्तेऽदं नरश्ये इ वरिष्यामि तव प्रियम् ।  (१) श्रीतत्ते इस्ति व्योद्धा गर्गां प्रमानिकान्त्रणः ।  (१) तती इस्ति व्योद्धा गर्गां प्रमानिकान्त्रणः ।  (१) तदा वाति सहत्यं इत्ता वेशं च दुस्तहम् ॥  (१) श्रीतिकार्णः सा देवी श्रीत्रणस्तृण्यः ॥  (१) विशान्यदं हि पातालं स्रोतसा ग्रावः शंवरम् ।  (१) विशान्यदं हि पातालं स्रोतसा ग्रावः शंवरम् ।  (१) विशान्यदं विष्याता सुद्धस्त्र मग्रातः हरः ॥  (१) विशान्यदं श्रीतः चक्रं प्रमानिकारः ॥  (१) विशान्यदं श्रीतः वक्रं प्रमानिकारः ॥  (१) विशान्यदं श्रीतः विशानिकारम् ॥  (१) विशान्यदं सुन्तत्र तथः प्रमानिकारः ॥  (१) विशान्यदं प्रमानिकान्त्रणः स्वान्तिम् ॥  (१) विशान्यदं प्रमानिकान्ति विश्वरमः स्वान्तिम् ॥  (१) विश्वरमानायां ससस्तिताति विश्वरे ॥  (१) श्रीत द्वारा विषयान  (१) श्रीत द्वारा विषयाः ॥  (१) व्यारामिकारणः विश्वरमानिकारः ॥  (१) विश्वरमानिकारः ॥  (१) विश्वरमानिकारं विश्वरमानिकारं विश्वरमानिकारः ॥  (१) विश्वरमानिकारं विश्वरमानिकारः ॥  (१) विश्वरमानिकारं विश्वरमानिकारः ॥  (१) विश्वरमानिकारं विश्वरमानिकारः ॥  (१) विश्वरमानिकारं विश्वरमानिकारं विश्वरमानिकारः ॥  (१) विश्वरमानिकारं विष्वरमानिकारं विश्वरमानिकारं विश्वरमानिकारं विश्वरमानिकारं विश्वरमानिकारं विश्वरमानिकारं विश्वरमानिकारं विश्वरमानिकारं विश्वरमानिक | बाल | 38   | २ <b>६</b> |                                                                                  |
| अप संवत्तरे पूर्ण गर्गनिवनगर्गः ।      उमापतिः पशुपती राज्यनमितमञ्ज्ञि ॥      श्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम् ।      श्रीतस्ता प्राणिध्यमि ग्रीत्मार्गन्गाम् ॥      ततो हैमवती ज्येष्ठा गर्गनीयममञ्जा ।      ततो हैमवती ज्येष्ठा गर्गनीयममञ्जा ।      तदा साति महद्रूपं इत्ता वेशं च हुन्तहम् ॥      गण्याप्रवत्त्राम् श्रिवे पिर्याणम्यान् ।      गण्याप्रवत्त्राम् श्रीवे पिर्याणम्यान् ।      गण्याप्रवत्त्राम् श्रीवे पिर्याणम्यान् ।      गण्याप्रवत्त्राम् श्रीवे पिर्याणम्यान् ।      गण्याप्रवत्त्राम् स्त्रीविक्षाम् स्त्राम् ।      गण्याप्रविक्षाम् स्त्रीविक्षाम् स्त्रीविक्षाम् ।      गण्याप्रविक्षाम् स्त्रीविक्षाम् स्त्रीविक्षाः ॥      गण्याप्रविक्षाम् स्तरीविक्षाम् स्त्रीविक्षाम् ।      गण्याप्रविक्षाम् स्तरीविक्षाम् स्त्रीविक्षाम् ।      गण्याप्रविक्षाम् स्तरीविक्षाम् स्तरीविक्षाम् ।      गण्याप्रविक्षाम् स्त्रीविक्षाम् स्तरीविक्षाम् ।      गण्याप्रविक्षाम् स्तरीविक्षाम् स्तरीविक्षाम् ।      गण्याप्रविक्षाम् स्तरीविक्षाम् स्तरीविक्षाः ॥      गण्याप्रविक्षाम् स्तरीविक्षाम् स्तराणिक्षाः ।      गण्याप्रविक्षाम् स्तरीविक्षाम् स्तरीविक्षाः स्तराणिक्षाः ।      गण्याप्रविक्षाम् स्तरीविक्षाम् स्तराणिक्षाः ।      गण्याप्रविक्षाम् स्तरीविक्षाम् स्तराणिक्षाः ।      गण्याप्रविक्षाम् स्तरीविक्षाम् स्तरीविक्षाः ।      गण्याप्रविक्षाम् स्तरीविक्षाम् स्तरीविक्षाः ।      गण्याप्रविक्षाम् स्तरीविक्षाम् स्तरीविक्षाः स्तराणिक्षाः ।      गण्याप्रविक्षाम् स्तरीविक्षाम् स्तरीविक्षाम् स्तरीविक्षाः ।      गण्याप्रविक्षाम् स्तरीविक्षाम् स्तरीविक्षाम् स्तरीविक्षाम् स्तरीविक्षाम् ।      गण्याप्रविक्षाम् स्तरीविक्षाम् स्तरीविक्षाम् स्तरीविक्षाम् स्तरीविक्षाम् स्तरीविक्षाम् ।      गण्याप्रविक्षाम् स्तरीविक्षाम्याप्रविक्षाम् स्तरीव       |     |      |            | िक्रास्टक्ष्णे शुर्वे सह देख्या सहेश्यरः॥                                        |
| अमार्थतः पशुपती राज्यस्यात्रस्य हिन् ॥  श्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्याम तव प्रियम् ।  श्रीरसा प्रामित्रप्रस्थि गैरण्याप्रमानाम ॥  ततो हैमवती व्येष्ठा मर्गलीप्रमान्त्रम ॥  प्राच्याप्रप्रतिष्ठाम श्रीव गिष्याप्रमुख्या ॥  प्राच्याप्रप्रतिष्ठाम श्रीव गिष्याप्रमुख्या ॥  प्राच्याप्रप्रतिष्ठाम श्रीव गिष्याप्रमुख्या ॥  प्राच्याप्रप्रतिष्ठा सा देवी श्रीप्राप्रमुख्या ॥  विशाम्यहं हि पातालं स्रोतसा ग्रह्म श्रीकरम् ॥  तिरोण्याप्रितं बात्वा कृ बस्तु भगवान् हरः ॥  तिरोण्याप्रितं ब्रह्म चक्रे गिरुप्रमुख्या ॥  श्रीप्रप्राप्ति सम्भ प्रदर्भ व्यवस्य मुख्ये नि ॥  श्रीप्रप्राप्ति सम्भ प्रदर्भ व्यवस्य मुख्ये नि ॥  श्रीप्रप्रप्राप्ति सम्भ प्रदर्भ व्यवस्य मुख्ये नि ॥  श्रीप्रप्रप्राप्ति सम्भ प्रदर्भ व्यवस्य मुख्ये नि ॥  श्रीप्रप्रप्राप्ति सम्भ प्रदर्भ व्यवस्य मुख्ये ।  सा कथ्यित्रमही सम्भ प्रदर्भ व्यवस्य ।  स्रोण्याप्रप्राप्ति सम्भ प्रप्रमानाम स्राप्ति ।  स्रोण्याप्रप्राप्ता सम्भागी व्यवस्य प्रक्रिम ॥  श्रीप्रप्राप्ता मिल्यं कृत्या मम्पर्युगीतीयसः ॥  श्रीप्ता द्वापा सम्भागीय सम्भागीतिकः ॥  श्रीप्ता द्वापा सम्भागीय सम्भागीतिकः ॥  श्रीप्ता व्यापा सम्भागीय विषयान ।  सम्भागीय सम्बद्ध कृत्या मम्पर्युगीतीयसः ॥  श्रीप्ता व्यापा सम्भागीय ग्रीप्रप्ता च ॥  सम्भागीय सम्भागीय ग्रीप्रप्ता विषया ॥  श्रीप्ता व्यापा सम्भागीय ग्रीप्रप्ता च ॥  सम्भागीय सम्बद्ध कृत्या मम्पर्युगीतीयसः ॥  श्रीप्ता व्यापा सम्भागारी ग्रीप्रप्ता ।  सम्भागीय सम्बद्ध कृत्या मम्पर्य सम्प्रप्ति विष्ताः ॥  श्रीप्ता विष्या सम्भावेष सम्भागीयसः सम्पर्याप्ति ।  सम्भागीयस्य विषय सम्भावेष सम्भागीयसः ।  सम्भागीयस्य विषय सम्भागीयस्य सम्भागीयसः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |            |                                                                                  |
| शिवस्तिऽहं नरभे छ करिष्यामि तव प्रियम् । शिवसा पारिष्णविम शैरपारम्यागार ॥ तती हैमवती ज्येष्ठा मर्ग्योणनमानु ॥ तती हैमवती ज्येष्ठा मर्ग्योणनमानु ॥ तदा साति महदूर्य इत्वा वेशं च हुमबदम् ॥ श श श श श श श से देवी रोग्यामपुर्व । श श विशामयहं हि पातालं स्रोतसा एका शंकरम् । श श विशामयहं हि पातालं स्रोतसा एका शंकरम् । श श विशामयहं हि पातालं स्रोतसा एका शंकरम् । श श विशामयहं श साता सुद्धस्तु भगवान् हरः ॥ तिरोमाणिणुं बुद्धि चक्रे जिन्द्रमान्छ । सा तिरोमाणिणुं बुद्धि चक्रे जिन्द्रमान्छ । सा त्राधिनम्पति साम तर्श्य पुष्पे चहस्य मुद्धि ॥ शिवप्राति साम तर्श्य पुर्पे पुष्पे चहस्य मुद्धि ॥ श श श वामयहं स्वात्व तथः प्रमार्गियः ॥ सेत्र सीपित्रमान्धि स्वात्व स्वात्व । सेत्र विस्तां विश्वपान स्वात्व । सेत्र सीपित्रमान्धि सीपित्रमान्धि सीपित्रमान्धि । सेत्र विश्वपान स्वात्व विश्वपान स्वात्व स्वात्व सीपित्रमान्धि । सम्बान सन्तरं कृत्वा समत्युनितीत्वः ॥ समन्त्रोऽति विष्यं तत्र श्रेत्रपुर्गे विष्याः ॥ समन्त्रोऽति विष्यं तत्र श्रेत्रपुर्गे विश्वसाः ॥ समन्त्रोऽति विष्यं तत्र श्रेत्रपुर्गे विश्वसाः ॥ समन्त्रोऽति विष्यं तत्र श्रेत्रपुर्गे । सेत्र दश्ये व्यास्तर्वं श्रेत्रपुर्गे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77  | 83   | २          | श्रम्य संबन्धरे पूर्वी गर्वतिवरमञ्ज्ञः ।<br>उमापतिः पशुपती राजानमित्रमञ्ज्ञीत् ॥ |
| तती हैमवती ब्लेख मंगीरियनमञ्जूण । तदा साति महदूर्ष हत्वा वेर्ग च हुमहस् ॥  प्रावाद्यावरत्वाम शिव विविधानु । व्यक्तिमच्या सा देवी विविधानु । व्यक्तिमच्या सा देवी विवधानु सांकरम् । व्यक्तिमच्यां हि पातालं स्रोतसा एका संकरम् । व्यक्तिमच्यां हात्वा सुद्धस्तु भगवान् हरः ॥ विभागित् वृद्धि चक्रे विभागित्याः ॥ तिभागित्यं वृद्धि चक्रे विभागित्याः ॥ तिभागित्यं साम स्वर्धानियाः । तिभागित्यं साम साम विभागित्यं साम । तिभागित्यं साम विभागित्यं साम साम । तिभागित्यं साम विभागित्यं साम साम । तिभागित्यं साम विभागित्यं साम साम । तिभागित्यं साम साम विभागित्यं साम साम । तिभागित्यं साम साम विभागित्यं साम साम । साम साम साम साम विभागित्यं साम साम । साम साम साम साम विभागित्यं साम साम । साम साम साम साम साम साम साम । साम साम साम साम साम साम साम साम । साम साम साम साम साम साम साम साम । साम साम साम साम साम साम साम साम । साम साम साम साम साम साम साम साम साम । साम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "   | 77   | ş          | बीतस्तेऽहं नरभेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम्।                                         |
| श्र श्र व्यवण्यात्रकारण श्रिके विवर्णकारण । व्यवण्यात्रकारण सा देवी संगणकारण्यात्र ॥ विशासकार हि पाताल स्रोतना स्त्र शंकरम् । विशासकार हि पाताल स्रोतना स्त्र शंकरम् । विशासकारण्य हुद्धि चक्रे विशासकारण । सा तिसन पतिता पुर्वे पुर्वे स्वरूप मुर्वे नि ॥ विभावणियां हुद्धि चक्रे विशासकारण । सा कथितमार्थी सम्तु राजको यानमारिका ॥ तीव सा निर्वेष सेमें क्ष्र शंकरकारण महत्य ॥ विभावण्यात्र पुनस्त्र तथा व्यवस्थित ॥ से तेन तोवित्रकारणी स्वरूप ॥ से तेन तोवित्रकारणी स्वरूप पुनस्त्र । से विस्त्रक तती सक्चे हो विन्तुस्तर प्रति । तस्यां विस्तुल्यमानायां समस्त्रोत्ति जिल्हे ॥ श्रिक हारा विष्णान सम्प्राने मन्दरं हुत्वा मन्द्रपुर्वितित्र ॥ सम्यानं मन्दरं हुत्वा मन्द्रपुर्विति विस्ताः ॥ सम्यानं मन्दरं व्यव्यानमात्राव्य । सम्यानं मन्दरं व्यव्यानमात्राव्य । सम्यानं मन्दरं व्यव्यानमात्राव्य ॥ सम्यानं मन्दरं व्यव्यानमात्राव्य । सम्यानं मन्दरं व्यव्यानमात्राव्य ॥ सम्यानं मन्दरं व्यव्यानमात्राव्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77  | "    | R          | ततो हैमवती ब्येष्टा सहितीयसम्बद्धाः।                                             |
| प्राप्ति ।  प्र   | 79  | "    | ¥          | क्रमण्डनग्रम सिवे चिक्रमण्डा।                                                    |
| त्री विकास कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37  | 73   | Se.        | विशाम्यहं हि पातालं स्रोतना यहा शंकरम्।                                          |
| श्र विश्व क्षिण्या विश्व क्षिण्या ।  श्र विश्व क्षिण्य क्षिणे क्षिणे विश्व क्षिणे विश्व विष्व विश्व व | 21  | 37   | ণ্ড        | निरेमणीयुं बुद्धि चक्रे विस्तर तथा।                                              |
| श % ६ नैव सा निर्माण तेमें उदारीय जान स्मारः । श % तामपश्चन् पुनस्तत्र तथः प्रमारं हिंदनः । स तेन ती पिन्य जानी विन्तु स्वारं प्रमारं हिंदनः । स तेन ती पिन्य जानी विन्तु स्वारं प्रमारं । स तेन ती पाना हो। विन्तु स्वारं प्रति । तस्यां विस्तु ज्यमानायां समस्ती तति जिन्ते ॥  श्वि हो निर्माण मध्यनं प्रेयं हुन्य च बातु विम् । सन्यानं मन्दरं इत्या ममन्द्र मिनी वसः ॥ सम्यानं मन्दरं इत्या ममन्द्र मिनी वसः ॥ समसोऽति विष्यं तत्र अवस्त्रीति च । वमसोऽति विष्यं तत्र अवस्त्रीति । सन्यानं मन्दरं व्याप्तानं सम्याने विक्ताः ॥ समसोऽति विष्यं तत्र अवस्त्रीति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99  | 77   | 5          | किन्द्रप्रतिने सम तहानंत्रपाहरी।                                                 |
| स तेन तीरितर्चारित्यत्ते स्कुनस्य ॥  ११ विसमाजी तती सक्की हरी विन्दुस्य प्रति । तस्यां विस्त्यमानायां सप्तस्रोतानि जकिरे ॥  श्रिष्ट द्वारा विषयान  सम्यानी मन्दरं कृत्वा ममन्द्रमिनीजसः ॥  १६ व्रथ वर्गितरारी स्व वेद्यार्थियां स्व । व्यवस्थीऽति विष्यं तत्र अर्थ्युर्धस्तीजसः ॥  १० व्यवस्थीऽति विष्यं तत्र अर्थ्युर्धस्ती स्व । व्यवस्थीऽति विष्यं तत्र अर्थ्युर्धस्ती स्विताः ॥  १० व्यवस्थीऽति विष्यं तत्र अर्थ्युर्धस्ती स्विताः ॥  १० व्यवस्थी व्यवस्थितं स्व विष्यार्थस्य ॥  ११ व्यवस्थी व्यवस्थितं स्वांत्रे स्व स्थारितः ॥  ११ व्यवस्थी व्यवस्थितं स्वांत्रे स्व स्वांत्रे स्वांत्रे स्व स्वांत्रे स्वांत्रे स्व स्वांत्रे स्वांत्रे स्व स्व स्वांत्रे स्व स्वांत्रे स्व स्व स्वांत्रे स्व स्व स्व स्वांत्रे स्व स्वांत्रे स्व                                                                                                                                                      | 99  | 99   | €.         | नेव सा निर्गमं लेभे उरामीयव्यमनसम्।                                              |
| ११ विसमान तता गङ्गा हरो विन्तुसरः प्रति । तस्यां विद्युज्यमानायां समस्रोतानि जिल्हे ॥  शिव द्वारा विषयान  १८ वर्षे निर्मित्ति मध्यनं गैर्वे हत्या च बाहुकिम् । सन्यानं सन्दरं इत्या समन्द्रगमिनीयसः ॥  १६ व्याप वर्षेत्रस्योग गोवनमंत्रीयभी च । वसस्रोऽति विष्यं तत्र अवस्रोगिनी च । वस्रावानी विष्यं तत्र अवस्रोगिनी विष्याः ॥  २० वस्रावानी विष्यं तत्र अवस्रोगिनी विष्याः ॥ २० वस्रावानी वस्रोगिनी वस्रोगिन   | 97  | 99   | \$ 0       | तामपर्यत् पुनस्तत्र तथः प्रयोगियः।                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77  | 55   | ११         | विसमर्ज तता गङ्का हुगे विन्तुस्यः प्रति ।                                        |
| भन्यानं सन्दरं कृतवा समन्दुरसिनीज्तः ॥  १६ ऋष गर्भगत्येग गोकनगर्भगिर च ।  बसन्तोऽति विषं तत्र प्रदेशुर्भगे शिक्ताः ॥  २० प्रत्यानार्थिनशेणार्थं शायानामगरित्यः ।  तेन दस्यं जगत्तवं गर्भगण्यान्यार्थमः ॥  २१ ऋष देवा सहादेवं शंकां शायार्थिनः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |            | शिव द्वारा विषपान                                                                |
| ११ अब राजित्स्येस सेक्ट्राविक्ति च ।  बमस्तोऽति विषं तत्र स्वेस्ट्रेस्टे बिस्ताः ॥  २० इत्यानाविक्तेबाई शालावाकारिक्स ।  तेन दक्षे वसस्तवे संवेदासुरकार्यक ॥  २१ अब देवा महादेवं संवदं सरगार्थिकः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79  | RX   | şΞ         |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91  | 77   | 38         | 🐙 हर्नन्त्रहोग रोक्टनर्नेहर्ग च ।                                                |
| . २१ अथ देवा महादेवं शंकरं राजाार्जिनः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91  | 77   | २०         | इत्यानकिसंबार्ग् अनुगतनस्यविष्यः ।                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31  | > 59 | २१         | ग्रथ देवा महादेवं शंकरं रास्तार्जितः।                                            |

| का० | सर्ग | श्लो॰ |                                                 |
|-----|------|-------|-------------------------------------------------|
| वाल | XX   | २२    | एवमुक्तस्ततो देवैदेवदेवर्वरः प्रभुः।            |
|     |      |       | माद्रग्रतीत्तरोऽसीय शंखचकथरो हरिः॥              |
| 77  | 33   | २३    | उवाचैनं स्मितं इत्वा स्द्रं श्रूलश्रुतं हरिः।   |
|     |      |       | देवनेमेथ्यमाने तु यत्पूर्व समुपस्थितम्॥         |
| 55  | 73   | 58    | तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुरासामग्रतोहि यत्।       |
|     |      |       | अअवृह्मानित स्थित्वा ग्रहाबोदं विषं प्रभी ॥     |
| 57  | 77   | 24    | बलुक्ता च नग्रंडन्ग्डेशनकशिया।                  |
|     |      |       | देवतानां भयं दृष्ट्या अत्वा वास्यं तु शाक्तियः॥ |
| 77  | **   | २६    | हालाहलं विषं घोरं संस्थातस्तीतसम्।              |
|     |      |       | देवान्त्रिसुज्य देवेशो जगाम भगवान् हरः॥         |
|     |      |       | विश्वामित्र द्वारा शिव-पूजा                     |
| 77  | XX   | 88    | स गत्वा हिम्बर्गास्चै विश्वरोस्मसेविते।         |
|     |      |       | महादेवप्रसादार्थे तपस्तेपे महातपाः॥             |
| *3  | 77   | ? ₹   | केनचित्त्वथ कालेन देवेशो वृपमध्वजः।             |
|     |      |       | दर्शयामास वरदो विश्वामित्रं महामुनिम्॥          |
|     |      |       | शिव-धनुष                                        |
| 37  | ĘĘ   | 5     | देवरात इति स्वातो निमेज्येष्ठो महीपतिः।         |
|     |      |       | न्वासोऽयं तस्य भगवन् इस्ते दत्तो महात्मनः ॥     |
| **  | 77   | 3     | दस्यमभभे पूर्व धनुरायम्य वीर्यवान्।             |
|     |      |       | विष्यस्य विदशान् रोपात् सर्वीय विदश्चित् ॥      |
| 77  | 79   | 50    | यमपुरुवारिती सामाज्ञालस्यान में हुसाः।          |
|     |      |       | वराक्कानि महाहांखि धनुषा शातयामि वः ॥           |
| 97  | 99   | 88    | ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिपुंगव।             |
|     |      |       | मनादयन्ति देवेशं तेषां प्रीतो भवद्भवः॥          |
| 77  | 77   | १२    | निविद्यनम्य सर्वेषां ददी तेषां महात्मनाम् ।     |
|     |      |       | तदेतह व देवस्य धनुरुनं महात्मनः ॥               |
| 37  | 3,   | १३    | न्यासभूतं तदा न्यस्तमस्माकं पूर्वजे विभी।       |
|     |      | *>*   | अय में इपतः चेत्रं लाङ्गलादुत्यिता ततः॥         |
| 23  | 79   | \$8   | चेत्रं शोधवता लब्बा नाम्ना सीतेति विश्रुता ।    |
|     |      |       | भूतलादुत्यिता वा तु व्यवर्धत ममात्मवा ॥         |
|     |      |       | शिव-धनुष                                        |
| *   | 98   | ११ इ  | में हैं चतुर्वी केहें दिव्ये लोक नियुक्ति ।     |
|     |      | •     | दे बसबती इन्हें इन्हते जिल्लाकर्नेता ॥          |
|     |      |       |                                                 |

|          |      | 1            |                                                     |
|----------|------|--------------|-----------------------------------------------------|
| कार      | सग   | <b>श्लो०</b> |                                                     |
| वास      | ७४   | १२           | अनुसूर्व सुरेरेकं ज्यम्बकाय युयुत्तवे।              |
|          |      |              | त्रिपुरव्यं नरश्रेष्ठ भग्नं काङ्कलय यस्त्रवा ॥      |
|          |      |              | श्चन्धक-चध                                          |
| किकिक    | 83 . | A.A.         | स्थानीरस्य विस्तारस्य स्थिते व्यवस्था सङ्           |
| 6        |      |              | ब्रजा बसति देवेशो ब्रह्मपि परिवासितः॥               |
|          |      |              | शिवादि की राम से विनती                              |
| युद      | ११७  | ą            | तेती वैश्रवणी राजा यमस्य पितृभिः सह ।               |
|          |      |              | महस्राहरून देवेशी बरुगुध जलेखर ॥                    |
|          | • •  | ą            | पष्टर्थनयनः श्रीमान् महादेवी कृपव्यजः।              |
| 99       | 31   | •            | कर्ना सर्वस्य सोकस्य बन्ना बेरवियां वरः॥            |
|          | 37   | ¥            | छहुदंशिकरकेहाः समयं मां <b>वर्ति स्थितम्</b> ॥      |
| 99<br>3: | 77   | Ę            | उपेदाने कथं सीतां पतन्तीं इस्पनाहने ॥               |
| •        | **   |              | ^                                                   |
|          | 10   |              | सीना-प्रहगा करने पर शिव का साधु प्रारूप             |
| ,        | 355  | ş            | एतच्छु त्वा शुभं वाक्यं राष्ट्रीगानुमारितन ।        |
|          |      |              | नतः गुन्ननः बाक्यं व्याजहार महेरुवरः ॥              |
| **       | *    | 2            | पुष्कराक्ष महावादी महावद्यः परंतपः।                 |
|          |      |              | दिष्ट्या कृतमिदं कर्म तथा धर्मेन्द्रता वर ॥         |
|          |      |              | वित्रु∗ेंडा के पुत्र की कथा                         |
| उस०      | 8    | ২ ৩          | तती दूरभण याय पायंत्या सहितः शिकः।                  |
|          |      |              | वायुमारीय गरहन् वे सुभाव रवितायनम् ॥                |
| 99       | 77   | ===          | कारण हम । सार्बे स्वतं गहरा महस्।                   |
| **       |      |              | कारस्यभावात्पाचत्याः सर्वे गाः कार्यः ॥             |
| **       | 19   | 35           | तं राज्यास्मातं चक्रं मातुरेव वयः समम्।             |
| **       |      |              | स्मारं चैव तं इत्वा महादेवी इरोध्ययः ॥              |
| 33       | 99   | 30           | दुरमानाहरं प्रादात् पार्वत्वाः प्रियकाम्यया ।       |
|          |      |              | उमयापि वरो दस्तो राज्ञनीनां तृपात्मन ॥              |
| 77       | 77   | 2?           | रही अधिकोरीय श्र <b>म्</b> तिः स <b>य ए</b> व स्व । |
| ,,       |      |              | सद्य एव वयः जिन्ति हो वयः समम्                      |
|          |      |              | शिव का असुरवध करने से इनकार                         |
| 99       | Ę    | 3            | इत्युक्तत्तु सुरैः सर्वैः कार्यो शीमलोहिनः ।        |
|          |      |              | सुकेशं प्रति सापेकः प्राह देवगणान प्रसः ।           |
| 27       | 20   | 80           | वहं ताल हनिष्यामि ममावश्या हि तेऽसुराः              |

## कुवंर द्वारा शिव-पूजा

| सर्ग | रखो॰                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                        | many and dispersion country appropriate to the same of |
| १३   | २१                                     | बाई तु हिसबल्ह्यं सती अमेन्स्यिम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                        | रीड्र बतं समास्थाय नियतो नियतेन्द्रियः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77   | २२                                     | तत्र देवो मया इष्ट उमया सहितः प्रसुः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                        | सव्यं चचुर्मया दैवात्तव देव्यां निपातितम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 99   | २३                                     | का न्वेपेति महाराज न सहयन्येन हेतुना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                        | रूपं चानुपमं कृतवा रहाती तथ विष्ठति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77   | 28                                     | देव्या विवयप्रभावेग् दश्यं सच्यं समेन्यम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                        | नेतुकल केन स्वोतिः विकासकृतकान्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15   | ર્યુ                                   | न्हीर संस्थित होती मत्या तस्य गिरेस्तरम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                                        | तृष्णी वर्षशतान्यशे समधारं सहावतम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| **   | २६                                     | समाप्ते नियमे तिभ्मैस्तत्र देशो महेश्वरः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,,   |                                        | ततः त्रीतेन मनसा प्राह वास्यमिदं प्रसुः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **   | ২৩                                     | प्रीतोश्मि तत्र धर्मज्ञ तपसानेन सुनत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,,   |                                        | मया चैतद् वतं चीर्णे त्वया चैत्र धनाधिय ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 30                                     | देच्या दिन्धं प्रभावेशा यच्च सच्यं तवेदाराम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.9  | •                                      | पैक्करं यदवाप्तं हि देख्या रूपनिरीक्तगात्।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 3.5                                    | एका विधिग्रेसी त्येव नाम स्वात्यति शास्वतम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77   | 7.1                                    | एवं तेन सर्वित्यं च प्राप्यानुकां च शंकरात्।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                                        | नन्दी और रावण का मानमर्दन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28   | 5                                      | इति बास्यान्तरे तस्य करालः जुङ्गिः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * *  |                                        | वामनो विकटो मुंडी नन्दी हम्बभुजो बली॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 2                                      | ततः राज्येमरायस्य स्थल्यम् चरीद्वशीत् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77   | -                                      | नन्दीश्वरो वचश्चेदं राजनेन्द्रमर्गिवनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 20                                     | निवर्तस्य दश्भीय शैले कीडित शंकरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 79   | ,                                      | सुरुर्गेन्द्रावकुरणा देव्यस्ववर्षन्त्रमाम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 9.9                                    | सर्वेषामेत्र भ्तानामगम्यः पर्वतः कृतः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 99   | 22                                     | इति नन्दिवचः श्रुत्वा कोधात् वन्दितपुरश्यः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 9.5                                    | रोधाच् तामनयनः एगण्यस्य सः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23   | 6.7                                    | क्षेट्रण देशिक <b>दर्शकला</b> शैलमूलसुगरका ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                        | ने पार्ट के विश्व के विश्व किया है।<br>सीडाएकस निर्मे <b>तम</b> वैद्यागदानः स्थितम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 79   | 5 4                                    | ीर्ज सुरस्य रहता <b>हता रह</b> ा र हान स्थान ।<br>हीर्ज सुरस्य रहता <b>दितीवमित शंकरम् ।</b> ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 9-62                                   | र १ द्वीप राजन अस्ति क्षा सम्बद्ध ।<br>से शुक्री सरवासमधी श्रीवार गापना सनुः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 79   | 4.24                                   | वार्यं स्थानिक स्टब्से आस्टास्ट्रियम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                        | and the second s |
|      | 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### परिशिष्ट : चतुर्थ शब्दाय रस्रो० #I \* सर्ग व्यक्तिन्य संतदा नन्दिवास्यं महाबतः। 3 9 22 उत्त० पर्वतं तु समानाच वाक्यमाह दशाननः ह पुणकस्य र निविद्यन्ता यस्त्ते सम मण्डतः ₹3 तमिमं शैलसुन्मूलं क्योमि तब गोपत ॥ केन प्रभावेण भवी नित्यं हीहति गणवत् । 3 विवासको न जानीते अवस्थानस्य भिष्टस् ॥ एक्सक्ता नती राम भजान विचित्र्य पर्वत । 24 रीलयासाम तं शीवं स शीलः समकस्यत ॥ कालना वर्षतन्त्रीय गमा देवस्य कम्पिताः । 3.5 चचाल पावंती चापि तदाशिलशा महेश्वरम् ॥ ततो राम महादेवां देवानां अवसे हरः । ₹3 पादाहरू डेन तं शैलं पीडवामास सीसवा ॥ रक्षा तेन रोधास्य भवानां योडनाचया। 39 नको विरावः सहसा वैलोक्यं येन कव्यितम ॥ मेनिरे वजनिष्पेषं तन्यामान्या सुगद्धये । 30 तदा वर्जन चलिता देवा उर्वजन ।।। समुद्राहमादि शंकारायनकिमायमाति पर्वताः । 100 यथा विद्याध्याः विद्याः किमतदिति चाहुवत्।। तोपवस्य महादेवं नीचलंडनमध्यीनम् । 92 तमते शरा नान्यं अध्यक्षीकः स्थानन् ॥ स्त्रितिभः प्रण्तो भूत्वा तसेव श्रम्भा वस । 174 स्थातः श्वासन्धः प्रसादं मे विशास्त्रति ॥ 2 8 सहस्रिकिणिके स्तीवै: प्रक्रम्य स दशासनः ॥ संबारमान्यः तु स्वतं। रचनो गतम् । ततः भीतो महादेव शैलायं विष्ठितं प्रशः । BIL मुक्तमा चास्य भुजान् राम माह वाक्यं वराननम् ॥ एक्सुतन्तु लंकेशः शम्भुना स्वयमद्भवीत् । 10 मीना परि महादेश वर में देहि या जनः ॥ च्या कर के के देश सम्बद्धेन सं **शं**करः। 63 दरी खड्गं महादीनं चन्द्रराजनिनि भृतम् ॥

#### शिव का स्वीरूप धारण करना

तिसम् प्रदेशे देवेश रीनपालका हरः। रमयामास दुर्घणः सर्वेदनुष्यरेः सह ।।

| <b>\$</b> 10 | सर्व       | रस्रो• |                                                    |
|--------------|------------|--------|----------------------------------------------------|
| उत्त•        | <b>=</b> 3 | १२     | इत्वा श्रीरामामार मेत्रो गोपतिथ्वजः।               |
|              |            |        | देव्याः विविधित्रीर्युः सँस्तिन्मन् पर्वतिनर्मरे ॥ |
| 99           | 77         | 2.3    | यत्र यत्र वनोद्देशे सत्त्वाः पुरायाजिनः ।          |
|              |            |        | बुद्धाः पुरानामानसं सर्वे स्वीतमानसम् ॥            |
| 3.7          | 77         | 88     | वस्च किंचन तत्सर्वे नागीसंशं वभूव ह।               |
|              |            |        | एतस्मिन्नन्तरे राजा स इलः कर्वमाः मजः॥             |
| 3.           | 97         | 214    | निष्नन् मृरमध्यारिः तं देशसुपन्त्रसे ।             |
|              |            |        | स इष्ट्वा स्त्रीकृतं सर्वं सर्वातमृहर्वाद् ।।      |
| 99           | "          | १६     | श्रात्मनं स्त्रीइतं चैत्र सानुगं रघुनन्दन ।        |
|              |            |        | तस्य दुःखं मनदद्यानीदृहप्रदेयात्मामं तथागतम् ॥     |
| 93           | 99         | १७     | उमाप्तेश्च तत्कमं शाला शानसुग्रसम् ।               |
|              |            |        | ततो देवं महात्मानं शितिकंटं कपर्दिनम् ॥            |
| 77           | \$9        | 25     | जगाम शरगं राजा समृत्यवलवाहनः।                      |
|              |            |        | ततः प्रहस्य बरदः सह देव्या महेश्वरः ॥              |
|              |            |        | शिव का भेषज                                        |
| 37           | 03         | १२     | नान्यं पश्यामि भैतकमन्तरा वृपभध्वजम्।              |
|              |            |        | नार्वमेधात्परी वज्ञः प्रियरचैव महात्मनः ॥          |
|              |            |        | रामायास (गोरसियो संस्करस)                          |
| X            | ×          | 30     | यथा मुद्धस्य रुद्रस्य त्रिपुरं से विजिज्ञुपः।      |
| 79           | 88         | 86     | रद्रस्य किल संस्थानं शरो वै मार्थमेतिकम्।          |
|              |            |        | तमतिकम्य शैलेन्द्रं नहातेष्ठाभिषातिनम् ॥           |
| Ä            | <u>⊏ξ</u>  | Ę      | ततः सभावां देवस्य राज्ञो वैश्रवसास्य स ।           |
|              |            |        | धनाष्यद्यस्य समा देवः प्राप्तो हि वृपध्यजः॥        |
| 8            | #5         | १७     | बद्रबनाइतं घोरं यथा िहुन्होहुन्स्।                 |
| 53           | 83         | AA     | आकीड इव स्द्रस्य कुद्धस्य निष्नतः पशून् ।          |
| 21           | R3         |        | ईश्वरेखाभिपन्नस्य रूपं पशुपतेरिव ।                 |
|              |            |        |                                                    |

# महाभारत (इन्तिगा संस्कृत्सा) पर्व प्रथ्याः रखोः सागर-मन्थन स्रादि १३ २२ गप्त-सन्धः ब्रह्मा दवी लोकेश्वरं हरम्। स्यक्षं त्रिश्तालानं रहं वेत्रवेश-सन्धिनं ॥ " " २३ तदथ चिन्तितो देवस्तव्हात्वा द्रुतमाययी।

| पर्व | <b>श</b> ध्या ० | श्लो॰      | परिशिष्ट : अतुर्धे अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 23              | २४         | तस्याथ देवस्तत् गर्यसाधनस्य प्रजापितः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                 |            | तच्छु त्वा देवदेवेशो लोकस्यास्य हितेप्तथा।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22   | 77              | २५         | अपिकर् तत् विषं स्त्रः गानापन्तरमञ्जू ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22   | 77              | <b>्</b> ह | यस्मान्तु नीलिता करठे नीलकल्डम्बनः स्मृतः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                 |            | शिव के चार मुख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20   | 200             | 51         | इत्हुआस्त्र <b>स्वस्य सनायां</b> ५८०केल २०० ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                 |            | क्रमक्रियमक्रमाः <b>विस्था निःमृतं मुखम्</b> ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 71   | 79              |            | र नारायनं सर्वे पार्यमुक्तरं निज्ञृतः मुखम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                 |            | इतनः विवर्तित्यः विदेशां विद्यातं सुवस् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **   | 77              | 53         | एवं चतुर्वका भगतुर्मभविगेदमण्ड् पुरा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                 |            | जरासंध का नरमंध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सभा  | 5.5             | E.=        | नान् राज्ञः समुप्रस्था स्वं रद्वापोर्याजिकीयेने ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 37   | 33              | 200        | मनुष्याणां समालंभी न हि दृष्टः कवाचन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77   | 73              | १०१        | स कथं मनुषैदेवं यापृक्तिसङ्गि शंकरम् !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,,,  | 7,3             | •          | सवयों हि सवयांना कर्य दुर्गीर्टिंगरेन ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                 |            | ब्रह्मन की <b>तपस्या</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यन   | 22              | 23         | यदा ब्रह्मिन भूतेशं न्यकं शुलबरं शिवम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                 |            | नदा दातानि ते तात ि ए १००० कि सर्वतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                 |            | किरान रूप में शिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77   | 34              | 2          | गतेषु तेषु सर्वेषु तपस्तिषु महात्मसु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                 |            | िनाजारिकीयान् सर्वपापहरी हरः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| : 5  | 99              | 2          | कैरातं के राज्यात कोचनदुम सन्निभम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27   | 25              | 16         | देखा सहीमया भीमान् समान्द्रकेताचा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                 |            | mander of the state of the stat |
| 77   | 17              | A          | विग्नवेणसंहरनः । शिन्यमानुगणसाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |                 |            | ऋशोभत महाराज स देवोऽतीव भारत।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 53   | 59              | 8 8        | And the second s |
|      |                 |            | गंगाबतरख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **   | £.γ             | २२         | करिष्यामि महाराज वचस्ते नाव संशवः !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * *  |                 |            | वेगं तु सम तुर्शये पतयनवा सरहार हरा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| \$\$. |             |      | शैव मत                                                  |
|-------|-------------|------|---------------------------------------------------------|
| पव    | হালাণ       | रखो॰ |                                                         |
| वन    | C.A.        | 23   | न शकस्त्रिषु लोकेषु करिचडारियतुं सृप ।                  |
|       |             |      | <b>ऋत्यत्र</b> दियुरश्रेष्टास्तीतकरठात्महेश्वरात् ॥     |
| 77    | 77          | २५   | नप्ताराधिनः शंसूर्यरहात् लोकसावनः ।                     |
| 77    | <b>⊏</b> ξ  | ą    | धारियध्ये महाबाही गमनात् प्रच्युतां शिवाम्।             |
| • • • |             |      | दिव्यां देवनदीं पुगर्या त्वत्कृते  नृपसत्तम ॥           |
| 91    | 99          | ą    | एवसुका महाबाही जिमनन्तस्यागमन् ।                        |
|       |             |      | संबुतः रार्ववैद्रौरीनीना प्रवनगोद्यतिः ॥                |
| .7    | 79          | 4    | एतच्छुत्वा बचो राजा शर्वेण समुदाहृतम्।                  |
| 77    | 77          | 20   | तां दधार हरो राजन् गङ्कां गगनमेखलाम्।                   |
|       |             |      | ललाटदेशे पतितां मालां मुक्तामयीमिन ॥                    |
|       |             |      | स्कन्द-जन्म                                             |
| वन    | <b>१</b> ⊏३ | Ä    | देवासुराः पुरायत्ता विनिष्नन्तः परस्परम्।               |
|       |             |      | तत्राजयन् सदा देवान् दानवा घोररूपियाः ॥                 |
| 97    | 22          | 22   | समवायं तु तं रौद्रं दृष्ट्वा शको व्यचिन्तयत्।           |
| 23    | 71          | રૂપ  | जनयेद् यं मुतं सोमः सोऽस्या देच्याः पतिर्भवेत् ।        |
|       |             |      | अन्तर्चै निर्नु ग्रैः सर्वेरानिः सर्वाश्च देवताः॥       |
| 77    | "           | 80   | तत्राम्यगच्छद् देवेन्द्रो यत्र सप्तर्पयोऽभवन्।          |
| 97    | לע          | 85   | षिपासवो ययुर्देवाः शतऋतुपुरोगमाः॥                       |
| 71    | 33          | **   | समाहूतो हुतवहः सोऽद्भुतः सुर्वमण्डलान् ।                |
|       |             |      | विनिःस्तत्य ययौ विहः पार्श्वतो विधिवत् प्रभुः ।।        |
| 59    | 25          | 84   | निर्चशानंशचाररात् स पत्नीस्तेषां महात्मनाम् ।           |
|       |             |      | यन्तिर्देष्ट्या विवेष्ट्रापाः बह्निः कामवर्शं ययौ ॥     |
| 99    | 33          | भ्र  | <b>ब्रह्मामे</b> हादग्रहीणं इडिर्वननुगरमत्।             |
|       |             |      | स्वाहा तं दक्षदुहिता प्रथमात्रामपत् तदा ॥               |
| 99    | 59          | पूर् | मा तं ज्ञात्वा यथावत्तु विद्धं वनमुपागतम्।              |
|       |             |      | तत्वतः कामसंवसं चिन्दयासान भामिनी ॥                     |
| 27    | \$2         | યુદ્ | ब्रहं नमर्जिन्नीनां कृत्वा रूपाणि पावकम् ।              |
|       |             |      | कामियश्यामि कामार्त तासां रूपेण मोहितम् ॥               |
| 51    | \$28        | 2    | विवाभार्या त्वक्किरसः रीजरूपगुन्तानितः।                 |
|       |             |      | तस्याः वा प्रथमं रूपं कृत्वा देवी जनाधिय ॥              |
| 99    | 37          | 5    | न्होद्दिन्न्ययेने ता शिवां श्रीत उदाहरत्।               |
| -     |             |      | प्रीत्या देहीति संयुक्ता शुक <b>ं</b> जग्नाह पाश्चिना ॥ |
| 93    | 79          | 2.5  | सुवर्ष्ण सा तदा भूत्वा निर्गत्य महती बनात् ।            |
|       |             |      | अपश्यत् पर्वतं श्वेतं शरस्तम्भैः सुसंवृतम् ।।           |
|       |             |      |                                                         |

| पर्व | Medio | रको • |                                                        |
|------|-------|-------|--------------------------------------------------------|
| चन   | 5=8   | 3.6   | प्राक्तियत् कांचने कुगडे शुक्रं सा स्वरिता सती ॥       |
| 55   | 73    | きる.   | िहारामीत सा देवी समर्गासा महत्सराम् ।                  |
|      |       |       | े े ा ं ं कृत्वा रमगमान पावकम् ॥                       |
| 44   | 77    | を発    | विष्यमयम् अधन्यत्याः कर्तु न शकितं तथा।                |
|      |       |       | तस्यास्तयः प्रभावेतः सर्वे गुरुप्रोतः च ॥              |
| 97   | **    | 2.3   | ्या १८०० विकित्समें रेतः करुतमम्                       |
|      |       |       | तिसम् कुरुडे प्रतिपदि कामिन्या स्वाह्या सदा ॥          |
| 55   | 51    | 36    | तत्र म्कन्नं तेलसा तत्र संहतं जनयत् सुतम्।             |
|      |       |       | ऋषिभिः पूजितं स्कन्दं जनयत् स्कन्दगात् तु नत् ॥        |
| **   | 专二位   | 83    | तनः कुमारं सजातं - वन्त्रमाहुर्जना भुवि ।              |
| 13   | १८६   | \$ 0  | मोर्डन <sup>िन</sup> े मधवता सबै देवगतीः <b>नह</b> ।   |
|      |       |       | श्रतीय शुरुमे तत्र पूल्यमानी महर्षिमः ॥                |
| 3.5  | 79    | 3 3   | रुद्रमस्ति दिजाः प्राष्ट्र रुद्र स्नुस्ततस्तु सः।      |
|      |       |       | कीर्तयते सुमहानेजः शुमारीद्रश्रुप्तर्शमः ॥             |
| 33   | 77    | ३६    | पूज्यमानं तु बद्रे सा हब्द्या सर्वे दियोकसः।           |
|      |       |       | ब्द्रस्तुं ततः शाहुगुंहं गुणवत्। बनम् ॥                |
| 99   | 99    | 30    | <b>बनुपविश्य जातेन वर्डि</b> हातीऽत्यतं <b>शिशुः</b> । |
|      |       |       | सम्बद्धाः स्वत्वो । स्पृत्तिः स्वत् ।                  |
|      |       |       |                                                        |

## शिवपुत्र रूप में सकद

| 37 | ? === |       | स्मिगन्छ महादेवं जिसरे हिन्दू ।                                                                                                   |
|----|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |       | रुद्रेगाभिन समाविश्य अधार विरूप <b>चंत्र</b> या ॥                                                                                 |
| 31 | **    | 3     | दिनार्थं सर्वलोकानः दातस्त्वम् ऋषगजिनः ॥                                                                                          |
| 77 | 9.0   | 30    | उमायीन्यां च बदेख सुक्रं सिक्तं महात्मना ।                                                                                        |
| 77 | 59    | P. P. | खास्ते गिर्मी नियतितं सुजिको मुजिका ततः।<br>मिधुनं वे महामाग तत्र तद् स्ट्रसंमवम्।<br>भूतं लोकं दितोद्देशे सुद्धेत्र स्ट्रास्ट्या |
| 55 | 37    | १२    | स्वंदरमीत चाप्पस्यद् वस्यरवैशयनत् सुनि ।<br>वापासम्भवतः स्वेत सदेवं वयस्यवस्य ॥                                                   |
| 99 | 33    | \$ 3  | तत्र ते जिल्लाका समा हे वा समीपिमिः।<br>स एवं पार्षका घोरा व एते जिल्लाका ।                                                       |
| 79 | 57    | ¥0    | न ग्रहीत्वा पताकां सु यात्यमं रक्तां महः ।<br>कीडतस्तु हमशाने यो नित्यं स्ट्रस्य वे सस्ता ॥                                       |

| पव          | स्रम् । | रखो॰ |                                                   |
|-------------|---------|------|---------------------------------------------------|
| वन          | २२६     | २६   | स देवं शस्त्रं गता विकारहरूमार्कम्।               |
|             |         | २७   | वर्ति स्वयं प्रत्यग्रहात् प्रियमानम् त्रिलोचनः ॥  |
| ं उद्यो     | 3       | 38   | श्रम संकल्पेक्टीस्टाः पशुपतेः प्रभी ।             |
|             |         |      | स्माहीरसः मधवान् नः प्रमुर्बहाहा इति ॥            |
|             |         |      | शिव के अनेक नाम                                   |
| 77          | १७७     | 3    | तं देवो दर्शयामास श्रृंतराणियमप्रतिः ।            |
| 93          | 31      | 5    | ततः त पुनरेवाथ कन्या स्द्रमुवाच ह ।               |
| 23          | 77      | 88   | वधा म सत्यो भवति तथा कुरु वृषध्वज ।               |
| 73          | १७८     | ¥    | अपत्यार्थे महाराज तीययामाम शंकरम् ।               |
| द्रोस       | ΧŚ      | 8.8  | मनातृत्रभी समवान् तस्मिश्चकं ततो दयाम्।           |
|             |         |      | मृत्यु की उन्पत्ति                                |
| 77          | 3×      | 88   | प्रजाः सुष्ट्वा महाराज प्रजासर्गे पितामहः।        |
|             |         |      | ऋसंहतं महातेजा दृष्ट्वा जगदिदं प्रभुः।।           |
| 39          | **      | XX   | चिन्यानामाडेव संहार वसुधाधिप।                     |
| 33          | 77      | 88   | <b>तस्य</b> रोजस्थानः सुरेत्योऽनिरण्यः।           |
| 23          | 99      | 83   | ततो भुवं वियं चैत्र सर्वे ज्वालाभिरावृतम्।        |
|             |         |      | चराचरं जगत्सर्वे ब्रह्मणः परवीरहन्।।              |
| 77          | 99      | 38   | ततो हरो वटी स्थानुर्दिश सर्विः शिवः।              |
|             |         |      | जगाम शरवां देवं ब्रह्मायां परवीरहन् ।।            |
| 77          | 71      | 40   | तस्मिन् निवतिते स्थायौ प्रजानां िनवासरा ।         |
|             |         |      | ऋशीत् समी देशे कलन्मित्र मरायुनिः ॥               |
|             |         | *    | करिप्ये ते प्रियं कामं ब्रूहि स्थाराो यदिच्छिति । |
| 77          | ७३      | 8=   | ततः सप्रधोदकं पार्थं विनीनः विचारकम् ।            |
|             |         |      | नैत्वकं दर्शवाञ्चकं नैशं न्यम्बकं बलिम् ॥         |
|             |         |      | शिव-वर्गन                                         |
| 99          | 36      | \$A  | समापन्तन्तु तं देशं शैलाके तु समापितस्।           |
|             |         |      | त्रपेतिस्यं महासारम् अपस्यद्वानस्थलः॥             |
| 17          | *3      | 3.5  | सङ्खमित सूर्यांचा दीप्यमानं स्वतेजता ।            |
|             |         |      | श्किनं बढिलं वीर्वाज्यसम्बद्धसम्म                 |
| j <b>13</b> | 79      | 20   | राजारा गर्थीहरू विकास महीजनम् ।                   |
|             |         |      | गार्थस्या सहितं देवं ्यार्थियस् भारत्यम्          |
|             |         |      |                                                   |

|       | ब्रखा॰ |             |                                                                                                                |
|-------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| होब   | 38     | ş=          | - सीम् व्यक्तियः संव्यक्तिमान्य सर्वस्त्रमार्थनीतः ।<br>व्यक्तिमारः योजिती सुर्योतः युक्तारस्वीतन्त्रीतिः सः ॥ |
|       |        | 00. Wh      |                                                                                                                |
| 33    | 77     | 3.8         | बासुदेवस्त सं दृष्ट्वा जगाम शिरमा वितिम् ।                                                                     |
|       |        |             | पार्थेन सह धर्मातमा ग्रह्मन ब्रह्म सनातनम् ॥                                                                   |
| 17    | 33     | 85          | मीकार्दिकियाकका रिवास का विकास कार्य स्थान                                                                     |
|       |        |             | तमनः परमं च्योतिः स्वं 🐃 🌅 गतिम् ॥                                                                             |
| 3     | 79     | 85          | वोशिनां परमं ब्रह्माञ्चकः वेदनिदां निधिम्।                                                                     |
|       |        |             | चराचरस्य सङ्घरं प्रचित्रनीत्मेत्र च ।।                                                                         |
| 73    | 77     | 83          | ् कालकोर्य महात्मानं शत्रहर्वशुगीवतस् ।                                                                        |
|       |        |             | वबन्दे तं तदा कृष्णो बाह्मनेवृद्धिकर्ने 🕒 🍴                                                                    |
| 59    | 59     | 88          | वं प्रक्रवन्ति विद्वांसः प्रकारण सरियमंगात् ॥                                                                  |
| ,     | .,     |             | तमजं १९९९ भारते जस्मतुः राग्यं भारम् ।                                                                         |
|       |        |             | कृष्णा श्रीर श्रज्ञंन द्वारा शिवस्तुति                                                                         |
| 55    | 59     | પ્રર        | नमो भवाय शर्वाय रहाय वरदाय च।                                                                                  |
| **    | **     |             | पशुनां पतये नित्यमुद्राय च कपरिने ॥                                                                            |
|       | ••     | 4.3         | कुमारगुरवे नित्यं नीसधीवाय वेथने।                                                                              |
| 77    | 99     |             | विसोक्तिय भूजाय पानवरीय किरी।                                                                                  |
| ,     | 33     | N.R         | महादेवाय भीमाय व्यम्बकाय शिवाय च ।                                                                             |
| 9     | > 9    |             | ईशानाय मसम्बाय २मी,३१११८३४५ विसे ॥                                                                             |
|       | 17     | પ્રદ        | affective figure of a fifther that at                                                                          |
| 77    | 9.9    |             | बुषक्रकाय मुरहाय जटिने द्रश्याति ।।                                                                            |
|       |        | 43          | तपने तप्यमानाय हरू गाउउचिनाव च ।                                                                               |
| 99    | 37     | -           | विश्वातमने विश्वनुधे विश्वमाद्भूष विश्वते ॥                                                                    |
|       |        | Ę o         | नमः सहस्रशिरसे महत्त्रसृहसम्बद्धे ।                                                                            |
| 39    | 73     | ६१          | सर्वाते पारदाप सम्बेदनं स्थेपनामेरे ।                                                                          |
| 97    | 39     | 42          | स्ट्रेडिस कर्माच विकास सम्बद्ध स्ट्रा                                                                          |
|       |        | <b>\$</b> ? | नमोऽस्य ऐस्पेकारमणस्य स्था                                                                                     |
| 35    | 77     |             | रमापुर्वाचे नियं मियन <b>मो बरः प्रभो</b> ॥                                                                    |
|       |        |             | कृष्णा द्वारा शिव की स्तुति                                                                                    |
| 9.9   | 388    | 35          | विशासम्बर्गानिक म्' ते <b>वतां परमं निष्म</b> ् ।                                                              |
| **    |        |             | स्द नाराक्को स्ट्रा कान्दे विकारिक मा                                                                          |
| 13    | 13     | 20          | परदं वह पार्वत्वा प्रियमा अभिनातिसम्                                                                           |
| ye. W |        |             | कीवमानं नहात्मानं सुन्यवारी हे न्यू                                                                            |
|       |        |             |                                                                                                                |

| २३    | *         |        | शीव मत                                                                               |   |
|-------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| प्र   | श्रध्या । | रस्रो॰ |                                                                                      |   |
| मो    | 335       | 3,8    | खडमीबारमस्यक्षं स्वास्त्रात्मासमध्याम् ।                                             |   |
|       |           |        | स्वजानुस्यां महीं गला कृत्वा जिल्लाकारिक् ॥                                          |   |
| 73    | 77        | ३२     | पद्माच्स्तं विरूपाचम् श्रिभिस्तुष्टाव भक्तिमान्।                                     |   |
|       |           |        | त्रिपुरदाह                                                                           |   |
| कर्या | 28        | #=     | अनंगमथनं सर्वे भवं सर्वातमना गताः।                                                   |   |
| 99    | 77        | 80     | सर्वात्मानं महात्मानं येनासं विश्वमात्मनः ।<br>राहेन्द्रिविविविवेशं यो वेद चात्मनः ॥ |   |
|       |           | ६१     | यः संस्थानास्ती वेति यस्य चातमा वशे सदा ।                                            |   |
| 71    | 73        |        | तं ते दहशुरीशानं तेजोराशि उमापतिम् ॥                                                 |   |
| 77    | 22        | ĘĘ     | एकरूच भगवास्तित्र नाना राहारप्यस्यद्।                                                |   |
| **    |           |        | श्रातमनः प्रतिरूपाणि रूपारयय महात्मनि ॥                                              |   |
| 77    | 27        | ६७     | नमो देश विदेशर जियश स्ते अतिसन्दर्व ।                                                |   |
| •     |           |        | मजापतिमखम्नाय प्रजारितिमिरीडण्ने ॥                                                   |   |
| 59    | 77        | Ę۳     | नमः स्तुताय स्तुत्याय स्तूयमानाय शंभवे।                                              |   |
| -     |           |        | विलोहिताय धूमाय नीलग्रीवाय शूलिने ॥                                                  |   |
| 59    | 71        | 30     | ईरानायात्रमेपाय निहंत्रे चर्मवाससे ।                                                 |   |
|       |           |        | तयो रताय पिंगाय व्यतिने कृत्तिवाससे ॥                                                |   |
| 20    | 93        | 38     | कुमारपित्रे त्र्यद्वाय उपराष्ट्राविक्ति ।                                            |   |
|       |           |        | भाकार्विविकासात्र का किन्त्र्वेषयानिके ॥                                             |   |
| 29    | ,         | ७२     | वनस्पतीनां पतये बनानां पतये नमः।                                                     |   |
|       |           |        | गवां च पतये नित्यं यज्ञानां पतये नमः ॥                                               |   |
| 77    | 39        | 35     | नमो नमस्ते सीम्याय १०२० हा वेशने हमे ।                                               |   |
|       |           |        | सरीय कुर्मिन्देव त्वां प्रयन्तान् मजस्व नः ॥                                         |   |
| 27    | २५        | १७     | साहाय्यं वः करिष्यामि निहनिष्यामि वो रिषून्।                                         |   |
| 22    | 53        | ٤S     | दीयता च बलार्थ में सर्वेरिप पृथक्-पृथक् ।                                            |   |
| 33    | 13        | 35     | पशुत्वं चैव मे लोकाः सर्वे कल्पन्तु पीडिताः                                          |   |
|       |           |        | पश्चतां च पतित्वं मे मवत्वादा दिवीकसः ।)                                             |   |
| 33    | 30        | 28     | यो कः त्युर्वेशचर्यः चरिष्यति स मोच्यते ।                                            | 5 |
|       |           |        | पशुत्वाद् इति सत्वं वः प्रतिजाने समागमे ।                                            |   |
| 33    | 99        | २५     | ये चान्येऽपि चरिष्यन्ति वतं मोच्यन्ते तेऽप्युत ।                                     |   |
|       |           |        | नैष्टिकं दावशान्तं वा ेडल्डमर्डम् ऋतुत्रयम् ।                                        |   |
|       |           |        | मार्च द्वावरुरात्रं वा स पशुलाद विमुच्यते ॥                                          |   |
| 39    | 29        | 25     | तस्मात् परमिदं गुद्धं वतं दिव्यं चरिष्यथ ।                                           |   |
|       |           |        |                                                                                      |   |

| पवं        | श्रद्धा • | रतो॰         | <b>美国产品</b>                                                                                                                    |
|------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शहर •      | 88        | £            | तेजो माहेरवरं स्कन्नसमी प्रसिद्धितं पुरा ।                                                                                     |
|            |           |              | तत्तर्व भगवान् छ निर्नाशकः धर्तमञ्जयम् ॥                                                                                       |
| 99         | 71        | C            | स रोगासुगर्मरास्य नियोगाद् बद्यासः प्रसुः ।                                                                                    |
|            |           |              | गर्ममातिनदान कियं भारकातिमतितनः ॥                                                                                              |
| 世界         | 9.9       | £.           | अध गङ्गापि तं गर्भम् असहन्ती च धारखे ॥                                                                                         |
|            |           |              | उलसर्व गिरी तस्मिन िया अस्य 🗐 🕕                                                                                                |
| ""         | 79        | 30           | स तत्र वर्षे लोकान, त्रावृत्य उर्लमाः मणः।                                                                                     |
|            |           |              | ्राह्मुः हे नारणः <b>तं यर्भम् ऋष इत्तिकाः</b> ॥                                                                               |
| 7          | 51        | \$ 8         | शरलम्बे महाभारम्, अस्या राजभीव पस् ।                                                                                           |
|            |           |              | समायसिति सर्वास्ताः पुत्रार्थिन्यो विश्वक्रुशुः॥                                                                               |
| 51         | 77        | १२           | तासां विदित्वा भावं सं मात्वां भगवान् प्रमुः।                                                                                  |
|            |           |              | प्रस्तुतानां प्रयः एड्जिस्सरीर्गार्यम् तदा ।                                                                                   |
| <b>9</b> 9 | 77        | १६           | कुमारस्तु महावीयः कार्तिकेय इति स्मृतः ।                                                                                       |
|            |           |              | गाङ्के य पूर्वसभवन् सहाकायो बलान्वितः ।                                                                                        |
| 77         | **        | <b>२</b> ३   | स ददर्श महात्मानं देखेल्या विन् ।                                                                                              |
|            |           |              | शैसपुत्र्या समागम्य भृतसंयैः समावृतम् ॥                                                                                        |
| 99         | 49        | स्ड          | निकासा भूतसंघानां परमाद्ध स्टर्शन्तः ।<br>विकास विकास का विवास स्टास्टर्सन्तः ॥                                                |
|            |           | <b>2</b> 14, | व्यवस्थितस्य राज्याः विकासम्बद्धाः ।<br>व्यवस्थितस्य राज्याः विकासम्बद्धाः ।                                                   |
| 22         | <b>99</b> | મું છે,      | ्रत्यक्ष राज्ञ स्तर्भावः । त्राप्ताः भागान् स्तर्भावः ।<br>व्यापन्ने द्रास्त्रम् स्त्रास्त्रम् । स्त्रोते । स्तर्भावः । स्त्रा |
| <b>9</b> 7 |           | 24           | ्राष्ट्रिक प्रमाण के किया है। यह के प्रमाण के किया है।<br>प्रमुख प्रमाण के किया है अपने के प्रमाण के किया है।                  |
|            | 专员        | 7.4          | भीद्भागसम्बन्धियोग्भीर्थन्त्रीर्थात्रीयः                                                                                       |
| <b>*</b>   |           | 2,3          | ์<br>เขาสุโรคาฐานหลานาคาสานี (พระกาศโร )                                                                                       |
|            | **        | "            | महरानि वर्षध्यन्ये तत्र तत्र व्यथारयम् ।                                                                                       |
| 33         | 57        | ₹≡           | ेर <mark> चिन्हीं</mark> सार्प्रक्रमण्यापृक्षारी द्वाराजापुरः । 🛊                                                              |
| 31         | 2.4       |              | त्रेचिवक्सपुक्तामाः त्रेचित्रष्ट्रीतास्त्रणमा ।                                                                                |
| 35         | **        | 3,8          | नमात्र तरामा को हार दिवा यासी <mark>रमसोगतम् ।</mark>                                                                          |
|            |           |              | पुरामधीरपुरागस्य सङ्घावाः पावकस्य च ॥                                                                                          |
| 9.9        | 95        | 22           | कं तु पूर्वमयं वासो गीरवारम् हैति च ।                                                                                          |
|            |           |              | ऋषि माम् इति सर्वेषा विश्वनानीतः मनोगतम्॥                                                                                      |
| 59         | 59        | 3,5          | तेयामेयम् समित्रायं नाग्रांगानकः सः ॥                                                                                          |
|            |           |              | सुमावद् योगमान्धायः समार्थ विकित्यकान्। ॥                                                                                      |
| 33         | 77        | 30           | तरीद्रमणनार्म् । <b>सरोत भगवान् य</b> मुः ।                                                                                    |
|            |           |              | स्वन्दः शास्त्रो विशासम्ब के के सन्वर्षकः व                                                                                    |

|        |            |      | अस्वत्थामा द्वारा शिव के काल्पनिक                   |
|--------|------------|------|-----------------------------------------------------|
|        | श्रक्षा व  | रखो॰ | रूप की ऋगगधना                                       |
| स्रोहि | <b>8 8</b> | 32   | सीऽहमब महादेव' प्रपद्ये शरहां प्रभुम् ।             |
|        |            |      | हैक्सा मिनं घोरं स हि मे नाशविष्यति ॥               |
| 79     | 77         | 3 3  | कपर्दिनं प्रपद्ये ऽहं देव देवसुपापतिम् ।            |
|        |            |      | लागुलमानिमां <b>चह्रं भयनेत्रहरं हरम्</b> ॥         |
| 99     | 3          | ą    | उम्रं स्थान्। शिवं रहं राईमीरहातमीर्यस्             |
| 27     | 99         | 2    | शितिकरटमजं बद्दं दचकतुहरं इरम्।।                    |
| 99     | 59         | 8    | रमशाननितवं इतं नगरगार्थं विश्वम्।                   |
|        |            |      | रण्ड्रांचार्तिनं मुरङं जटिलं ब्रह्मचारिसम्।।        |
| 77     | 77         | =    | पनायक्रिक्तां गौरीहृदयवस्त्रभम्।                    |
|        |            |      | कृतिवाससमत्युद्यं                                   |
| 53     | **         | 80   | परपरेम्यः परमं परं यस्मान्न विद्यते ।               |
|        |            |      | इप्बन्त्रोत्तमभर्तारं दिगन्तं देशरिज्ञक्ः -इत्यादि॥ |
|        |            |      | द्अयज्ञ∹र्थंस                                       |
| 99     | 2=         | 2    | ततो देवयुगेऽतीते देवा वै समकल्पयन् ।                |
| 77     | •          | •    | यज्ञ वेदप्रमारीन विधिवद् बण्डुमिप्सवः ॥             |
| 77     | 99         | 3    | ता वै रहमजानस्यो यातातस्येन भारत ।                  |
|        | **         |      | नाकल्पयन्त देवस्य स्थास्त्रोर्भागं नराधिष ॥         |
| 71     | 77         | X    | सोऽकल्पमाने भागे तु कृत्तिवासा मखेऽमरैः।            |
|        |            |      | तपसा प्रदानिकाल्यः धनुरम्रे समर्ज ह ॥               |
| 39     | 99         | 5    | नतः कुद्धौ नहा देव लहुदादाय कार्मकम् ।              |
|        |            |      | छाजरामाथ तरीव <b>यत्र देवाः समीजिरे ॥</b>           |
| 75     | 33         | 3    | বনাবহাদুৰ <b>হত্</b> ৰা হগলানিক্ৰকৰ্ম               |
|        |            |      | विव्यवे प्रथिवी देवी वर्वतारच चकम्पिरे ॥            |
| 77     | 77         | 80   | न ववी पवनश्चीय नाम्निजंज्याल वैधितः।                |
|        |            |      | स्यभ्रमचापि संविक्तं दिवि नद्यत्रमण्डसम् ॥          |
| 77     | 78         | १२   | व्यमिन्दालको देवा विषयान् न प्रजनिते ।              |
|        |            |      | न प्रत्यसाच्य यहः स देशता-हेनिने तथा ॥              |
| 77     | 35         | 4 4  | ततः स वतं विव्याय रीद्रेश हृदि पश्चिमा।             |
|        |            |      | अध्यान्तरी बन्नी मृगो भूना स बाबकः॥                 |
| 77     | 27         | 64   | अस्टान नटा बर्ब संज्ञा न अस्त्रभात सरान ।           |
|        |            |      | नहसंबेद देवेदु न महायत करचन।                        |

## परिग्रिष्ट : चतुर्व क्राप्याय

| पर्व         | MEG   | 110  | रतो॰  |                                                              |
|--------------|-------|------|-------|--------------------------------------------------------------|
| स्त्रीति :   | ?=    |      | * 5   | स्यम्बदः स्वितुर्वाह् सगस्य नयने सथा ।                       |
|              |       |      |       | पृष्णस्य बर्जान् सर्वान् प्रमुप्तीतयः श्रवसातकः ॥            |
| 57           | 73    |      | १७    | प्राह्मकत तनो देश पर्शनानि च सर्वशः ।                        |
| 3 #          |       |      |       | केचित् तत्रैव पूर्वन्तो गतासव इवाभवन् ॥                      |
| 77           | 77    |      | 25    | स तु विद्रारम् तत् समें निर्मित्रारीयम्य तु ।                |
| 73           | ,,    |      |       | अवस्थान अनुष्कोटि स्रोप ियुग्नानाम ॥                         |
| ***          | 养养    |      | 38    | तनो बाग् अमरीबना का तस्य अही दिल्ला।                         |
| 99           | 74.75 |      |       | श्रथ तत् सहसा राजन् विकर्ण विश्वसत् धनुः॥                    |
|              | 31    |      | २०    | ततो विश्वतुर्व देवा देवश्रेष्ट्रमुगगमन् ।                    |
| 77           | יכ    |      |       | श्वरतां सह यकेन प्रसादं नाजरीत मन् ॥                         |
|              | 91    |      | २३    | सर्वाचि च इबीजल देवा भारमञ्जाला।                             |
| गा<br>स्रामि | त १   |      | \$    | सङ्गतिन्युरस्तः च तथान्येषां दिवीकनः ।                       |
|              |       | -9   |       | एते वै निर्माणनान स्थानस्य परमात्मनः ॥                       |
| ant-         | त १   | 83   |       | वेदविद्याविधानसं श्रासामिन्युनिस्।                           |
|              |       |      |       | स्टमात्रसारणारं विस्वाचं च गीऽन्त्वत् ॥                      |
|              |       |      |       | कृष्णा द्वारा शिव का महिमागान                                |
| 50           | mi o  | २२   | २२    | न शक्या कर्मणा केलुं गतिमीराभ्य तत्वतः ।                     |
|              | •     |      | 7 4   | िकारक रीप्रभूगाः सेन्द्रा देवा महर्षकः ।।                    |
|              |       | A.a. | २३    | न विदुर्वस्य नियनमार्वि या गुरु िरः ।                        |
| 77           |       | *7   | . ,   | स कर्च राममाधेग शक्यो कार्नु सर्वा गतिः ।                    |
|              |       |      |       | डपमन्यु द्वारा शिव का महिना गान                              |
| भन्          | file. | 27   | 23    | एव एव महास् हेनुरीयः कारणकारणम्।                             |
|              |       |      |       | बुभूनो न पदन्यस्य देशस्य निर्मे सुरेश्य                      |
| 39           |       | 59   | 63    | क न्यास्यस्य सुरैः सर्वेलिमं सुक्त्वा महेरवसम् ॥             |
| ,,           |       |      |       | अस्ति अभिन्तुर्वे वा बृद्धि व्यक्ति ते भुक्ति ।।             |
| 99           |       | 22   | =3    | बल ब्रह्म च विष्णुरूच त्वं च रावतहासीः।                      |
| ,,           |       |      |       | स्वयंत्राचे सदा सिमं नरमारहे उत्तरी है सा ॥                  |
| 37           |       | 59   | 33    | विवसकाराहर द्विकिने, जिनुस्तासामा स्वित्यक्त ()              |
| 47           |       | -    |       | स्रतरसम्बर्ध्यसम्बद्धः वर्गात पुगान् इह को समेत द्यान्तिम् ॥ |
|              |       |      |       | शिव का वर्णन                                                 |
| ,            | ,     | 23   | 5 5 % | ्रारणस्त्रमसर्गे देखं विहेतुस्यरगतितस् ।                     |

| प्रव  | <b>सम्ब</b> ा० | रको० |                                                  |
|-------|----------------|------|--------------------------------------------------|
| ছনু • | 22             | ११६  | नीलकार्यं महात्मानं हर्यचं तेजसां निधिम्।        |
|       |                |      | ग्रष्टावरासुजं देवं सर्वाभरसभूपितम् ॥            |
| 59    | 99             | 223  | शुक्तास्वरकः देवं शुक्तमानपादनेयनम्।             |
|       |                |      | सुन्तव्यवसम्बद्धाः स्त्ववसीरशीतिनस्॥             |
| 59    | 27             | ११८  | बृतं पार्श्वचरेविंवये रात्मतुल्यपराश्रमेः ॥      |
| 55    | 77             | 355  | त्रिमिनेंत्रैः कृतोबोतं त्रिभिः सूर्वैरियोदितैः। |
| 22    | 21             | १२१  | ऋशोभतास्य देवस्य माला गात्रे सितप्रभा ।          |
|       |                |      | ण≛नाउमपैः पद्मौर्यथिता रत्नभूषिता ।!             |
| 51    | 77             | १२३  | इन्द्रायुधसवर्गानं धनुस्तस्य महात्मनः ।          |
|       |                |      | पिनाकमिति विख्यातं स च वै पन्नगो महान्।।         |
| 27    | 55             | १४३  | ऋसंख्येयानि चास्त्राणि तस्य दिव्यानि धीमतः।      |
|       |                |      | प्राधान्यतो मयैतानि कीर्त्तितानि तवानघ ॥         |
| **    | 13             | 588  | सन्यदेशे तु देवस्य ब्रह्मालोक वितामहः।           |
|       |                |      | दिव्यं विमानमास्थाय इसयुक्त मवस्थितः ॥           |
| 71    | 22             | 688  | वास्यार्श्वरहचापि तथा नारायणः स्थितः।            |
|       |                |      | वैनतेयं समास्थाय स्थितो देव्याः समीपतः ॥         |
| 33    | 9.2            | १४६  | शक्तिकरठे समास्थाय द्वितीय इव पावकः।             |
|       |                |      | उपमन्यु द्वारा शिवस्तुति                         |
| 33    | 77             | 848  | नमो देवाधिदेवाय महादेवाय ते नमः।                 |
|       |                |      | राकाय राकस्पाय राकवेराधराय च ॥                   |
| 91    | 21             | १५६  | नमोस्तु कृष्णवानाय कृष्णकुद्धितसूर्वते।          |
|       |                |      | कृष्णाजिनोत्तरीयाय कृष्णाष्टमस्ताय च ॥           |
| 37    | 31             | १५८  | त्वं ब्रह्मा सर्वदेवानां च्ह्रायां नीललोहितः।    |
|       |                |      | आत्मा च सर्वभूतानां सांख्ये पुरुष उच्यते ॥       |
| 37    | 93             | 345  | ऋषभस्त्वं पवित्राणां योगिनां कपिलः शिवः।         |
| 32    | 23             | \$£8 | सनत्कुमारो योगानां सांख्यानां कपिलो मुनिः॥       |
| 39    | 77             | १६६  | आदिस्त्वमिस लोकानां संहर्ता काल एव च ।           |
| 27    | 93             | 1    | योऽसुजद् दिच्छाद् ऋंगाद् ब्रह्माणं लोकसंभवम्।    |
|       |                |      | वामपादर्वात् तथा विष्णुं लोकरहार्थमीद्वरः॥       |
| 25    | 39             | 門    | युगान्ते समनुपाते रद्रं प्रभुत्थास्त्रत्।        |
| 25    | 77             | 039  | स स्द्रः संहरन् कृत्सनं जगन्यावनजरमम् ।          |
|       |                |      | कालो मूत्वा परं ब्रह्म याति संवर्तकानलः ॥        |
| 33    | 33             | 739  | सर्वेगः सर्वभूतातमा नर्वभूतभयोद्भयः।             |
|       |                |      | न्त्रास्ते सर्वगतो नित्यमदृश्यः सर्वदेवतैः ॥     |
|       |                |      |                                                  |

| वर्ष श | ध्या० | रस्रो॰     | कृष्णा द्वारा शिवस्तुति                                                           |
|--------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| भनुः   | 99    | २२७        | त्वं वै बना च रहरूच अलोडिकिकुक्तः।<br>धाता लग्ना विधाता च त्वं प्रशुः सर्वतीनुकः॥ |
|        |       |            | पार्वती का वर्यान                                                                 |
| 95     | 2.8   |            | ततो मां जनतो माना धारकी सर्वपादनी।                                                |
|        |       |            | उवाचोमा प्रणिक्ति छवांगी तपमा निधिः॥                                              |
|        |       |            | देवता और मनुष्य शिव को नहीं जानते                                                 |
| 59     | ,     | 80         | अयं ब्रह्मादिमिः सिद्धै सुँहायां विकार प्रतुत्।                                   |
|        |       |            | वेशासुक पुरा प्लाकप्रकारों सबेद् इति ॥                                            |
| ,      | 53    | 85         | तेन देवानुरनरा भूतेशं न विदुर्भवम् ।                                              |
|        |       |            | मोहिता खल्यनेनेव हुच्छुयेन प्रचौदिताः॥                                            |
| 93     | 9.9   | <b>४</b> २ | ये चैनं संद्रपद्यन्ते मक्तियोगेन भारतः।                                           |
|        |       |            | नेपानेगानमगानं दशेयत्येत्र हुन्छयः ॥                                              |
| 93     | 99    | R ġ        | यं स/स्वयं पुरानस्वराह संस्थान जीवनाच्या ।                                        |
|        |       |            | गुल्स्यानाराज्ये शास्त्रा मुख्यन्ति बन्धनैः ॥                                     |
|        |       |            | जिल्लासु रिाव                                                                     |
| 59     | ĘΞ    | 3          | उपसम्बं स्वयनसङ्ख्या भगवान् श्रानार्थे स्वः।                                      |
| 53     | 99    | =          | रत्युक्तं चामीनो मगवान् स्नन्तस्यो छत्तं योवाच ।                                  |
| 9 %    | 13    | <b>হ</b> হ | यञ्च तत्पुरुषं शुद्धम् इत्यृतः योगः संस्थ्यये। ।                                  |
| **     | 51    | ,=         | सर्वमेतद् यथा तत्वम् श्राफ्याहि मुन्तिसम् ॥                                       |
| 99     | **    | 3.5        | चतुर्घस्तवं त्रयासा तु वे गता परमां गतिम् ।                                       |
| 99     | 77    | 20         | शानेन तु प्राकृतेन निर्मु को स्टब्स्सार ।                                         |
| 77     | 27    | ξŖ         | वयं तु वैकृतं मार्गमाभिता वै दरं सदा ।                                            |
|        |       |            | परमृत्युक्व पन्यानम् समुस्यक्रमेत्र हु ॥                                          |
| 33     | 71    | २२         | न्यूने पथि निमझास्तु ेज्याँ उत्तुरे स्था ।                                        |
| 3*     | .,    |            | महिमानं प्रचल्चे मं देवदेवं सनातनम् ॥                                             |
|        |       |            | हिमालयवासी शिव                                                                    |
| 53     | ११२   | १७         | तत्र देवी मिरितदे देग गणुणिन्ति ।                                                 |
| ,,     |       |            | पर्यकार वज्ञातन्त्रात्रिके महासुद्धिः ॥                                           |
| 99     | শূৰ   | 2=         | व्याप्रचर्मपरिधानो गणसम्बन्धाः।                                                   |
| 77     | **    |            | व्यास्त्रक्तिवीचीच <i>स्तितिसंस्त्र</i> म् ॥                                      |
| 99     | 59    | 38         | क्षणेतृत्वसम्बद्धाः <b>अन्तर्मरसभागेन्द्रः</b> श्ल                                |

| 580  |            |       | शैव मत                                                                                                                             |
|------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पर्व | দ্বাহ্বা • | रखो॰  | शिव का तृतीय नेत्र                                                                                                                 |
| चनु॰ | 113        | २६    | ततस्त्रस्मिन् चये देवी भूतस्त्रीगणसंवृता ।<br>इस्टब्स्स्ट्रास्ट्रस्य सम्पन्नम्यस्याति ॥                                            |
| 73   | 97         | २=    | स्पिन्स्याभिः सर्वाभिः एष्टतौऽनुगतः वरा ।<br>सेवितुं स्पापनायर्थम् आजगाम स्चिन्मितः                                                |
| 77   | 77         | \$8   | तृतीयं चास्य संभूतं ललाटे नेत्रमायतम् ।<br>इत्यादिकारंकाशं लोकान् भागत्यभागवन्                                                     |
|      |            |       | शिव की महिमा                                                                                                                       |
| 77   | 225        | પ્રસ્ | सर्वेशं हि लोकानां कृटस्थं विद्धि मां प्रिये।                                                                                      |
| 77   | 91         | 7.3   | मदाधीनास्त्रयो लोका यथा विष्णौ तथा मि                                                                                              |
| 75   | 77         | ¥.C   | सद्या विष्णुरहं गोता इत्येतद् विद्धि मामिनि<br>तस्माद् यदा मां स्वृश्चित शुमं वा यदि वेतरा<br>तथैवेदं जगत्सर्व तत्तत् मवित शोमने ॥ |
|      |            |       | शिव और तिस्नोत्तमा                                                                                                                 |
| 73   | ११३        | Ę     | पुरासुरी महाघोरी लोकाद्रे गकरी भृशम् ।<br>सुन्दे रसुन्दरासार प्राप्तुः बलगर्विती ॥                                                 |
| 77   | 17         | 3     | तयोरेव विनाशाय निर्मिता विश्वकर्मणा।<br>तिलोचमेति                                                                                  |
| 37   | "          | ξ.    | सा तपस्यन्तमागम्य रूपेकाप्रितमा भुवि ।<br>मवा बहुमता चेयं देवकार्यं करिष्पति ॥                                                     |
| 73   | 33         | \$ 0  | इति मत्या तदा चाहं कुर्वन्ती मां पदिवासाम्<br>तयेव तां दिहचुरच चतुर्वक्तोऽभवं प्रिये॥                                              |
| 73   | 77         | ११    | ऐन्द्र मुखिमदं पूर्वे तपश्चर्यापरं सदा ।<br>दिवसों में मुखं दिव्यं रीद्रं संहरति प्रजाः ॥                                          |
| 53   | "          | १२    | सोककार्यमरं नित्यं पश्चिमं मे मुखं प्रिये ।<br>वेदान् अभीते सततम् ऋद्गुतं चोत्तरं मुखम्                                            |
|      |            |       | कापालिक शिव                                                                                                                        |
| 79   | 668        | ¥     | स्रावासार्थं पुरा देवि शुद्धान्वेथी शुचिस्मिते।<br>नायमञ्जूं निरं कालं देशं शुचितमं शुमे॥                                          |
| 53   | 111        | Ę     | एव मेटिनिवेकोटमृत् तरिमम् काले प्रकापति                                                                                            |
| 59   | 97)        | 6     | त्राकुलः सुमहायोरः प्रादुरातीत् समन्ततः ।<br>संभूता भृतस्ष्टिश्च योगा लोकभयावहा ॥                                                  |

|      |          |               | परिकाष्ट : चतुर्थं ग्राध्याय                                                                        |
|------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| व्य  | श्रद्धा० | रसा०          |                                                                                                     |
| चनुः | 2 2 8    | T.            | नाना वर्णा विरूपाश्च ीक्षात्रं का प्रशासिकः।                                                        |
|      |          |               | विकास हो है। जा बारिना प्रकार कि ।                                                                  |
|      |          |               | इतर्चरन्ति निक्षन्तः शामिनो भुरुमेव च ॥                                                             |
| 73   | 9.9      | 8.            | एवं लांके प्राखिहीने स्थं याते वितामहः।                                                             |
|      |          |               | निस्ट्रॉस्ट-प्रतिकारे <b>मां च शतः हि निम्नहे</b> ॥                                                 |
| 79   | 99       | 20            | एवं शाल्या ततो ब्रह्मा सन्मिन् वर्मगण्योतपत् ॥                                                      |
| 33   | 93       | 8.8           | तक प्रशिविभाग्ने तु मगरावस्मानं विवे ।                                                              |
| ,    | •        |               | तम्मात् मंरक्षिता देवि भूतेम्यो प्राणिमो भयात् ॥                                                    |
| 35   | 79       | <b>\$</b> = . | ण-मान्युम्यानानीयां तु नास्ति किचित् अनिनिते                                                        |
| ,,   | ,,       | ,             | रिक्षितान् मनुष्यायाः अस्तर्भित्रने स्मृतम् ॥                                                       |
| 93   | 11       | १३            | भृतसृष्टि च ता चाहं रमशाने संस्थेग्रहम्।                                                            |
| 37   | 7.7      | • •           | न्यस्थनकं स्टानः विनिव्दन्ति विवे भवत ॥                                                             |
| -    | 53       | 28            | म स्व अन्यास्त्रास्त्रास्त्रात् स्वाचित्रात्र्यस्त्रे ।                                             |
| 77   | 77       | •             | तरमारमें महिद्यस्य श्रमशाने रोचते मनः ॥                                                             |
|      |          | 見級            | के एक के दिवेदिक के के क्रिकेट किया के किया के किया किया के किया किया किया किया किया किया किया किया |
| 77   | 79       | •             | अर्न्डिबंन <b>रोड</b> ं मोहकामैश्न संस्थते ॥                                                        |
|      |          |               | शिव का उम्र रूप                                                                                     |
|      |          | 20            | पिंगलं विकृतं भाति रूपं ते तु भवानकम् ।                                                             |
| **   | 57       | •             | भस्मदिश्वं विरुपाचं तीक्यवर्ष्ट् जटाकुलम् ॥                                                         |
|      |          | 28            | राम्ब्रीक स्वासी विसे व रियाम क्रियोग्स क्                                                          |
| 99   | 75       | 74 %          | रीड स्थानक योगं स्टब्स्स्ट्रियनम् ॥                                                                 |
|      |          | ঽঽ            | किसम् स्वीदशं कर्य तस्से स्वीतिक वि                                                                 |
| 37   | 99       | 2.3           | दिवियो लीकिको भावः जिल्ह्या मिनि प्रिये ॥                                                           |
| 55   | 77       | 28            | तयोहिं प्रथितं सर्वे सीस्यानेयमितं जगत् ॥                                                           |
| 77   | 59       | २५            | सीम्यत्वं सततं विष्णाी मध्यान्तेयं प्रतिष्टितम् ।                                                   |
| 37   | 33       | 100           | ऋनेन बपुपा नित्यं र्रोटें र विभम्पंहम् ॥                                                            |
|      |          | २६            | रीद्राष्ट्रति विरुपाचं सुराष्ट्रस्थेत्रस् ।                                                         |
| 77   | 99       | 406           | आस्त्रेयनिति से ह्यं देखि लोकहितेस्तर ॥                                                             |
|      |          | ২ ও           | यहारं विपरीतः स्थामेतत् स्यक्त्वा शुभानने ।                                                         |
| 33   | 99       | 7,00          | सहैव र वेन्त्रिक पर विवरील प्रवर्तने ॥                                                              |
|      |          | 25            | तस्मान् मचेदं विषते रूपं लोगितिका ॥                                                                 |
| 53   | 99       | 4 000         | বুজুন্-বিশ্বস                                                                                       |
|      |          |               |                                                                                                     |
|      |          |               |                                                                                                     |
| 33   | 540      | 4 -           | शिवः सर्वगतो स्त्रः सहा यस्तं श्रह्मण्य मे ।<br>प्रतार्वानगरम् ११ तयसोऽस्ते महात्त्र ।              |

| ų   | वं०   | श्रध्या ० | रमो•                                                         |
|-----|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 100 | 3°    | १५०       | <ul> <li>शंकरस्वस्त्रत् तात प्रजाः स्थावरजंगमाः ॥</li> </ul> |
|     |       |           | नाित किंचित् परं भूतं महादेवाद विशापतेः।                     |
|     | יר כל | . 8       | २ इह त्रिष्वेषि लोकेषु भृतानां प्रभवो हि सः॥                 |
|     |       |           | मजापतेन्तु दचस्य यजतो वितते कती।                             |
| ,   | 7 99  | ş         | ४ विच्याच कुणितो वज्ञं निर्भयस्तु भवस्तदा ॥                  |
|     |       |           | तन ज्यातसधोपेगा सर्वे लोकाः समाकुलाः।                        |
| 71  | , ,,  | ş         | <ul><li>वस्तुत्वराः पार्थं विषेतुरच सुरासुराः ॥</li></ul>    |
|     |       |           | ततः मोऽस्यव्यव् देवान कुढो भीमपराक्रमः।                      |
|     |       |           | Y Y Part allera ( salues )                                   |
|     |       |           | त्रिपुरदाह                                                   |
| 22  | 91    | 74        | असुरासां हुल्लान्य त्रीसि बीर्यवतां दिवि ।                   |
| 77  | 37    | २६        | नाराकतानि भगवान् मेतुं सर्वायुधैरिष ।                        |
|     |       |           | त्रथ सर्वेमरा रह जन्मुः शरग्मर्दिताः ॥                       |
|     |       |           | स तथीनानधे युस्चा विष्णुं इत्वा शरोत्तमम्।                   |
|     |       |           | शल्यमिन तथा इत्वा पुंखे सोममपापतिम् ॥                        |
| 71  | 27    | 30        | श्रीकारं च धनुः कृत्वा व्यां च सावित्रीमुत्तमाम् ।           |
|     |       |           | वदान् रथवरं कुला विनियुज्य च सर्वशः॥                         |
| 27  | 77    | 3 8       | शरेगादित्यवर्णेन कालाम्निसमतेजसा ।                           |
|     |       |           | तेऽसुराः सपुरान्तत्र दस्था रीद्रेस्य तेजसा ॥                 |
|     |       |           | ज । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                      |
|     |       |           | इन्द्र का मानमर्दन                                           |
|     |       |           |                                                              |
| 33  | 77    | 32        | देव्याश्चांकगतं हष्ट्वा वालं पंचिशलं पुनः।                   |
|     |       |           | उमा जिलासमानः स हो उपिन्यहरीत वरः ॥                          |
| 79  | 77    | 3 3       | अद्भवरच शक्तस्य वज्र सा पहरिच्यतः।                           |
|     |       |           | सवज्ञं संन्तंभयामाम तां बाहु परिघोपमाम् ॥                    |
|     |       |           |                                                              |
|     |       |           | देवताओं का अज्ञान                                            |
|     |       | ý.        |                                                              |
| 39  | 77    | 4 a       | न संबुद्धिरे चैव देवासां भुवनेरवरम् ।                        |
|     |       | Ru        | म प्रवापतयः सर्वे तस्मिन मुमुदुरीश्वरे ॥                     |
| 55  | 39    | 44        | तनो ध्यात्वा तु भगनान् बन्ना तममितीजसम्                      |
| 99  |       |           | व्यव अन्य वार्षः वार्षः वार्षः तस्यापनिक ॥ व                 |
| **  | 37    | 44        | वतः हमाहहामाहुक्म <b>छ</b> च ते <b>ह</b> राः ॥               |
|     |       |           |                                                              |

| पर्व  | स्वर्ग  | रखो॰             |                                                   |
|-------|---------|------------------|---------------------------------------------------|
| 44    | dans    | 4,000            | शिव के दो रूप घीर उनके नाम                        |
| शनु ः | 222     | 3                | हें तत् तस्य देवस्य वेदशा ब्राह्मणा विदुः।        |
| 3     | • • • • | ₹.               | षोरामन्यां शिक्षामन्यां ते तम् बहुधा पुतः ॥       |
|       |         | \$               | यस्य घोरत्रा मृतिर्जगत् संहरते तथा ।              |
| 79    | 79      | W.               | वैरुवसन्वास्मारभ्यात्रस्य महेस्वर इति स्मृतः ॥    |
|       |         | 15               | याज्ञदर्शत यनीक्सो यहुद्रो                        |
| 22    | 57      | 0                | मंत्रके कि मार्ग के यत् हतो छह उच्चते ॥           |
|       |         | =                | बच्च विश्वं अगत्याति महारेड-सनः स्मृतः ॥          |
| 99    | 7.9     |                  | स मेच्यति यक्तित्यं स सर्वान् सर्वकर्मिनः।        |
| 77    | 77      | 3                | रिजम्बद्धत् मनुष्यास्। तस्मादेव दिवः स्मृतः॥      |
|       |         |                  |                                                   |
| 71    | 77      | 30               | दहत्यूच्यं त्थितो परच प्राचान प्रेरयते च वत्।     |
|       |         |                  | स्थिमलियं च पन्नित्यं तस्मात् स्थासुरितः समृतः ॥  |
| * 9   | 37      | ₹ <del>5</del> . | धूमराण्डा यामाद् धूर्लंडिः पुनरस्यते ।            |
|       |         |                  | विश्वे देवाश्च यदूर्व विश्वमण्डनः स्मृतः ॥        |
| 77    | 73      | १३               | सरकाडीऽरुवा इसर सर्वतेऽदिस्पेक्षे च ।             |
|       |         |                  | चचुपः प्रमवं तेजः गर्वन्यसमुद्रेतः च ॥            |
| 71    | 2.5     | 5.8              | सर्वया यत् पराज् पातितैशच यहमते पुनः ।            |
|       |         |                  | উল্লেখিক বিকলৈ <b>ভৰমাৰ</b> মনুচলি স্থা । ধ       |
| 93    | 93      | # 8X             | नित्येन ब्रह्मचर्वेश लिगमस्य सदा स्थितम् ।        |
|       |         |                  | मुक्तानुस्य १४रीय सुर्वे विभागाः स्मृतः ॥         |
|       |         |                  | शिव की प्रतिमाएँ                                  |
| 59    | 75      | <b>કૃદ્</b>      | विग्रहं पूजसेद यो वे लिगं वापि महात्मनः ।         |
| 77    | 23      |                  | पूज्यमाने सदा तस्मिन् मोदते स महेश्वरः ॥          |
|       |         |                  | शिव का सौन्य और उस रूप                            |
| 53    | 3.9     | 35               | तस्याघोराखि रूपाणि दीप्तानि च शुभानि च।           |
| ed SP | ar v    |                  | सोके यानि स्म पूज्यन्ते विद्यास्तानि विदुर्वभाः ॥ |
| 59    | 93      | <b>२</b> १       | बेदे चास्य विदुर्विमाः एतर् हेयन्तरम्             |
| 31.4  | **      |                  | व्यक्तिकं च जनान्हें स्थानं महाननः ॥              |
|       |         |                  |                                                   |

### परिशिष्ट : पंचम श्रध्याय

### (साहित्य-ग्रन्थ)

### 'बद्ध-चरित' सरा रखोक वास्त्र मंदिर हरे के में। ۶ \$3 देव्यंत्रमं विक्रमित्र किस्टुम्॥ भवनमय विगाह्य राज्यराजी। ş भव इव उत्पृष्टरनगर प्रतीतः ॥ विसिरिमये तत्र जनस्तदानीं स्थागुत्रतस्येव वृपध्वजस्य ॥ 20 'सोन्दरानन्द' *मेंत्रुचारीशार*िक्रियं 80 रूप्यांगदं शीर्णमिवास्विकायाः॥ 'मृच्छप्रदिशम्' 8 १५ के बाद का गवा भाग:--तद् वयस्य कृतो मया गृहदेवतास्यो बिलः। गच्छ लमपि चतुष्पथे मातृस्यो बलिमुपहर। एशाशि वासू शिलशि माहिदा केशेशु बालेशु शिलोख्डेशु। ₹ आक्कोश निक्कोश लवाहिचएडं शंभु शिवं शंकलमीशलं वा ॥ १२ के बाद का गद्य भाग:-3 प्रथममेतत् खन्दपुरारा निद्धिलव्सम्। अत्र कर्मप्रारम्भे कीदशम् इदानीं संधिमुत्यादयामि ? इह खलु भगवता कनकशक्तिना चतुर्विधः सन्ध्युपायो दर्शितः। अभन्नं तुह देउ हरो विराहू बम्हा स्वी ऋ चंदो ऋ । २७ हत्त्व सत्त्वक्तं सुंभिणसुंभे जधा देवी ॥ जनति हर्ग्येहर्गतन्तः हत्ता। 80 तदनु जयति भेचा परमुखः क्रींचराष्ट्रः ॥

### परिशिष्ट : पाँचवां ऋष्याय

### The same of

|          |      | The second of th |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्ता० | रखो॰ | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3        | 142  | चिकित्समान् देवसकान् १३०० ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *        |      | विषयोग च जीवनतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8        | 3.5  | मृदं मां देवसं विमं पुतं स् नि अम्प्रस् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 2    | प्रशिक्षानि कुर्योत प्रकातांश्च वनस्पतीन् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| X        | १३०  | देवतानां गुरो सकः कारणानाः विकासाः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Å        | १५३  | नातमेत् कामन्यप्राणं वभूगो दीकितस्य सः। [ दीकाः देवतानां प्राप्तापिमजीगान् ] विकास्त्रप्रिकालेल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |      | <del>क्</del> रियुष्ण्यक्त्रत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ę        | ۶    | प्रसास्य शिवसा देवी जिलासकारको। भी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |      | नार्पापा व्यवस्थामि ब्रह्मा बहुगहृतम्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ŗ        | .8.8 | हारा मया ममवतो नीचकारस्य हत्यतः।<br>जिन्द्रिकरागरिकाम क्रायसम्भागः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8        | 60   | स्पंरकत्रं शिवन्सिक् वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8        | £.3  | तृतीयं च रिधतां े क्या है सक्त एवं च ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ş        | 58   | बार्य निवरपी भगवान साथ न्तर है रेट ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8        | 20   | ततस्तरहं समाहूय योभःवान भूवनेश्वरः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8        | 5.8  | एक्टिक्ट प्रकार कामस्य भरतस्य वै ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |      | <del>भागति अधिकामिकाम्</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2        | 2    | एकेश्वयं स्थितीऽपि प्रसानवृह्यते यः नवर्ष्ट्रनियानाः ।<br>वास्तानविद्यये विकास वास्तान् यः पुरस्ताद् यतीनाम् ।<br>ऋष्टाभियंश्य कृत्सनं जगदपि ततुनिर्विद्यते नामिमानः ।<br>सन्मार्गालोकनाय व्यानवतु च नस्तामसी वृत्तिमीराः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2        | 2    | वेदान्तेषु त्या है जर्द विवास्यस्थितं रोदसी ।<br>वरिवासीकृतः इत्यानगणित्यः शब्दो सथार्थाक्यः ।<br>व्यन्तर्यकृतः १० श्रीनीने विवासत्य विभिन्नोदाने ।<br>स स्थासुः विभागति वीपानुकारो निर्देशमाणान्तु वा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|          |        | 'ऋनिज्ञानका सुन्दलम्'                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रुखा ॰ | रस्रो० |                                                                                                                                                                                                                                      |
| *        | ę      | या सुष्टिः सष्टुराद्या वहति विधिद्धतं या हविर्या च होत्री<br>व ह कालं विधक्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् ।<br>यामादुः सके कि कि विश्व यया प्राणिनः प्राण्यक्तः<br>प्रत्यक्षामिः प्रयस्तन्तु किरचतु वस्तामिरष्टामिरीशः॥ |
|          |        | 'मेघद्तम्'                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 38     | ात्या मिन् जलघर भारतालनाताय काले<br>स्थातव्यं ने नयनविषयं यावदत्येति भातुः ।<br>पूर्वन्तरपार्वाच्याच्यां स्त्रीलनः स्लाघनीया-<br>मामन्द्रास्यां फलमविकलं लप्स्यसे गर्जितानाम्॥                                                       |

३५ पादन्यासैः विकित्यस्य नदः लीलावधूतै गलक्ष्यस्य चितविति स्टिचासौः क्रान्तवदः । वेस्यायकी स्टायस्य प्राप्य वर्णवितिकृत् यासौक्यने व्यय मधुक्रश्रेणिदीर्धान् कटादान्॥

३६ नृत्यारभी हर पशुपते रार्द्र नागाजिनेच्छां शान्तोद्वे गस्तिमितनयनं दृष्टभक्तिर्भवान्याः ॥

### 'रघुवंशम्'

१ १ पर प्रिंतिय संप्रकी वागार्थाप्रतिपत्तये । जगतः पितरी वन्दे पार्थनीयम्बेस्यती ॥

### (युगाण-प्रन्थ)

# 'ऋरिन्युग्ण' श्रम्या॰ रखो॰ शिव का विषपान ३ = वीगर्योर्मय्यमानास्त्र विष हालाहलं ह्मभूत्। ॥ ह हरेण धारितं करते नीतलरदण्डनोऽमदत्॥ मंत्रीकर दिग्णु पर शिव का सुग्ध होना ॥ १८ दर्शवामास हद्राय स्त्रीक्ष्यं भगवान् हरिः। मायवा मोहितः शंकुगौरीं त्यक्त्वा स्त्रियं गतः॥ १६ नम्न उन्मस्तरपोऽभूत् स्त्रियः केशान् ख्रधारयत्॥ खगाद विसुस्य केशान् स्त्री अन्वधावस्त्र तां गताम्॥

| Medio                | रस्रो॰      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ð                    | २०          | सम्बन्धितं तस्य वीर्य की यथ यत्र इरस्य हि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |             | नव नवासवन् देवं कियानां दनदस्य च 🛭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77                   | २१          | मायेयम् इति वां काला अन् अवीदनवर्गः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |             | शिवमाह हरी छड जिला माथा लाया हि में ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 53                   | २२          | न जेतुमेनां शनो में लहनेऽन्यः पुमान् भृति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |             | ाहर १८ वें हैस्या देवें युंब्हे निपालिसाः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |             | एकादश रुद्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १८                   | 88          | सुरमी कार्यगद् बद्रान् एकावर्ग्न विज्ञुरी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 73                   | 83          | मार्चिक्याचीर काला मादिना नहीं H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |             | खनैकपाद् चरित्रीक्ष-चरा <b>बढ़ाइन सनम</b> ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 53                   | 83          | काहारीक मात्र भीमान् विस्वनयी महायराउः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      |             | <b>४२३</b> न्य बहुतव्यक्त २०५५२००२००२००१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33                   | 88          | हु । विशः न शंभुरच कपरी रैक्नन्न्या ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |             | म्हार एक सर्वरूच बयाली दश चैवकः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |             | स्हासां च रातं तद्यां येथ्यांतं गणगणगम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |             | शिवस्तिग का स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.3                  | ą           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M.S                  | 2           | ि ोल्या वर्षे समलोद्धन तन्त्रु सु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | ę<br>ę      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ¥. ₹                 |             | ि ोजातां को कमलोजन तन्त्र हु।<br>देखांडी वर्जुकर्मका सकता भागत्रवे तथा॥<br>विकास सुरमारीका चतुरस्य तु कार्यन्॥<br>जायाम सुरिविक्टेंक्सा एकरीत विकासकोत् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 79                   |             | ि ोत्तर के वे कमलोद्धव तत्त्वहुतु ।<br>देखांद्वी वसुकिर्वेक्तर त्वक्ता भागवयं तथा ॥<br>विकास सुरकारीका चतुरस्य तु कारमेत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | Ą           | ि ेल्डां वे कमलोक्त तम्बु हु ।<br>देखांड वर्गु व्योक्त स्वक्ता भागवयं तथा ॥<br>विकास स्वमारित चतुरसं तु कारमेत् ॥<br>ब्रायामं सूर्वि वेक्ता एकावि विक्रमान्यवेत् ।<br>स्ववित्र जिल्हां वे व्यवश्येषु साम्बेन् ॥<br>चतुरसं उत्य सर्गांड सुकार्वाणेषु साम्बेन् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77                   | Ą           | विश्वाद्धं तस्ति विश्वाद्धं तस्त्र ।<br>देणांद्धं तस्ति विश्वाद्धं तस्त्र । ।<br>विश्वास्त्र स्त्राचीत् चतुरस्यं तु कारमेत् । ।<br>ब्राचामं सूर्वि विश्वाद्धं । तस्ति विश्वाद्धारेतः ।<br>स्वति पतुर्वि विश्वाद्धं । तस्ति विश्वाद्धं । ।<br>चतुरस्यं उत्त्य कर्णांद्धं गुल्यकीतेषु सांख्येत् । ।<br>चतुर पष्ट्यक्षकं गुल्यको न्याप्ति सांख्येत् ततः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 79                   | A. 63.      | विश्वाद वस्तु । देखांद वस्तु विश्वाद वस्तु । देखांद वस्तु विश्वाद वस्तु । विश्वाद वस्तु विश्वाद वस्तु । वायामं मूर्ति विश्वाद । वायामं मुर्ति विश्वाद ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77                   | A. 63.      | देण्यांड वस्तुः विकास तत्त्व हु ।<br>देण्यांड वस्तुः विकास त्यक्त्वा भागवयं तथा ॥<br>विकास स्वार्धिः वेश्वता एकति विकासन्त्रेत् ।<br>ज्ञायामं सूर्वि वेश्वता एकति विकासन्त्रेत् ।<br>स्वत्यापुर्वि वेश्वता एकति विकासन्त्रेत् ।<br>स्वत्यापुर्वि वेश्वता विकास विकास विकास विकास ॥<br>स्वत्यापुर्वि विकास विकास विकास विकास ॥<br>विस्तारम्थ विकास्य विकास विकास्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77                   | P. B. M.    | विश्वाद वस्तु । देखांद वस्तु विश्वाद वस्तु । देखांद वस्तु विश्वाद वस्तु । विश्वाद वस्तु विश्वाद वस्तु । वायामं मूर्ति विश्वाद । वायामं मुर्ति विश्वाद ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77                   | P. B. M.    | देण्यांड वस्तुः विकास तत्त्व हु ।<br>देण्यांड वस्तुः विकास त्यक्त्वा भागवयं तथा ॥<br>विकास स्वार्धिः वेश्वता एकति विकासन्त्रेत् ।<br>ज्ञायामं सूर्वि वेश्वता एकति विकासन्त्रेत् ।<br>स्वत्यापुर्वि वेश्वता एकति विकासन्त्रेत् ।<br>स्वत्यापुर्वि वेश्वता विकास विकास विकास विकास ॥<br>स्वत्यापुर्वि विकास विकास विकास विकास ॥<br>विस्तारम्थ विकास्य विकास विकास्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77                   | Or or yet w | देश्यांद्वं तम् विकास त्यां स्वाप्तं तथा ॥<br>विकास स्वाप्ति व्यापतं त्या ॥<br>व्यापामं स्विति विकास प्रत्ये विकास विकास<br>व्यापामं स्विति विकास प्रत्ये विकास विकास<br>व्यापामं स्विति विकास प्रत्ये विकास विकास विकास विकास ।<br>व्यापतं उत्य वर्णाद्वं सुव्यविष्यु लाखवेत् ॥<br>व्याप्तं उत्य वर्णाद्वं सुव्यविष्यु लाखवेत् ततः ।<br>वर्णाद्वस्य विकास विकास विकास ॥<br>विस्तारम्थ विकास विकास विकास विकास ॥<br>मामार्थापं तु संस्थव्य क्ष्माकारं विकासकेत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77<br>77<br>23       | P. B. M.    | दिश्यांद्व वस्तु विकास वस्तु हु । देश्यांद्व वस्तु विकास वस्त्र मागवयं तथा ॥ विकास स्ट्रारिश चतुरसं तु कारमेत् ॥ व्यायामं सूर्णि विकास प्रवासित विकास विकास । व्यायामं सूर्णि विकास प्रवासित विकास । वतुरसं उत्य वस्यांद्व गुणकोगेषु लाखनेत् ॥ चतुः पण्ड्यस्त्र गुणकोगेषु लाखनेत् ॥ चतुः पण्ड्यस्त्र गुणकोगेषु लाखनेत् ॥ चतुः पण्ड्यस्त्र गुणकोगेषु लाखनेत् ॥ विस्तारम्थ लिंगस्याद्धा स्विभाववेत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77<br>77<br>77<br>77 | Or or yet w | देश्यांड वर्गु विकास तथा हु । देश्यांड वर्गु विकास तथा समावयं तथा ॥ विकास स्थापित वर्ग्यां तु कारमेत् ॥ व्यापाम सूर्विति केत्रा प्रवास तु कारमेत् ॥ व्यापाम सूर्विति केत्रा प्रवास विकास वर्ग्याः । वर्गु वर्ग्यांड गुव्यक्षेत्रेषु लाख्येत् ।। चतुः वर्ग्यवक्षेत्र प्रवास वर्ग्येत् ततः । वर्ग्यवक्षेत्र प्रवास वर्ग्येत् वराः । वर्ग्यवक्षेत्र प्रवास वर्ग्येत् वराः ॥ विस्तारम्थ लिगस्याद्या वर्ग्यन्यत् । भागार्थात्रं तु संस्यत्य क्ष्याकारं शिरोमकेत् ॥ विस्तारम्थ लिगस्याद्या वर्ग्यन्यत् । भागार्थात्रं तु संस्यत्य क्ष्याकारं शिरोमकेत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77<br>77<br>23       | er er og er | देश्यांद्वं तम् विकास त्यां स्वाप्तं तथा ॥ विकास स्वाप्तं त्यां त्यां ॥ विकास स्वाप्तं त्यां त्यां ॥ वायामं स्विधिक्ता प्रवापतं त्यां ॥ वायामं प्रवापतं प्रवापतं त्यां ॥ विकासम्य तिस्तार्था स्विधिक्तार्थे ॥ विकासम्य तिस्तार्था स्विधिक्तार्थे ॥ विकासम्य तिस्तार्थे त्यां विकास्य विशोधिक ॥ विकासम्य तिस्तार्थे त्यां विकास्य विशोधिक ॥ विकासम्य तिस्तार्थे त्यां विकास्य विशोधिक ॥ विकासम्य तिस्तार्थे तिस्तार्थे विकास्य ॥ विकासम्य तिस्तार्थे तिस्तार्थे विकासम्य विकास्य ॥ विकासम्य तिस्तार्थे तिस्तार्थे विकासम्य विकासम्य ॥ विकासम्य तिस्तार्थे तिस्तार्थे विकासम्य विकासम्य ॥ विकासम्य तिस्तार्थे तिस्तार्थे विकासम्य विकासम्य ॥ विकासम्य तिस्तार्थे विकासम्य विकासम्य विकासम्य ॥ विकासम्य तिस्तार्थे विकासम्य विकासम्य तिस्तार्थे ॥ विकासम्य तिस्तार्थे विकासम्य विकासम्य तिस्तार्थे ॥ विकासम्य तिस्तार्थे विकासम्य विकासम्य तिस्तार्थे ॥ |

| चाच्या | ॰ रखो | •                                                      |
|--------|-------|--------------------------------------------------------|
| AX     | 3     | ततो दाहमयं पुरुषं वाहकान्छ्रीलानं वरम्॥                |
|        |       | शैलाद् वरं तु मुक्ताजं ततो लीहं सुवर्गाजम्॥            |
| 77     | ত     | पूज्यो हरस्तु मर्वत्र लिंगे पूर्णार्चनं भवेत् ॥        |
| 97     | =     | न्यसंगुणसारेन द्वारगर्भकरैः स्थितम् ।                  |
|        |       | अंगुलाद गहलिंगं स्याद् यावत् पंचिदशंगुलम् ॥            |
|        |       | गगोश                                                   |
| ৬१     | 2     | गमाय स्वाहा हृदयम् एकदंष्ट्राय वै शिरः॥                |
| 77     | २     | गजकर्शिने च शिखा गजवक्ताय वर्म च ।                     |
|        |       | महोदराय स्वदन्तहस्तायाचि तथाऽत्वकम्।।                  |
| 27     | ş     | गर्गो गुरः पादुका च शक्त्यनन्तौ च धर्मकः।              |
|        |       | मुख्यास्थिमगडलं चाय्यचीरईछटनमचीयेत्॥                   |
| 77     | R     | क्रिकी हैं इन ज्यालिनी नन्दयार्चयेत्॥                  |
|        |       | सूर्य शाकामरूपा च उदया कामवर्तिनी ॥                    |
| 77     | Ä     | सत्या च विष्ननाशा च त्र्रासनं गन्धमृत्तिका।            |
|        |       | यं शोपो रंच दहनं प्लवो लंवं तथाऽमृतम् ॥                |
| 77     | Ę     | लम्बोदराय विद्याहे महोदराय धीमहि ।                     |
|        |       | तम्रो दन्ती प्रचोदयान् ॥                               |
| 79     | ঙ     | ग्यानिर्वस्याधियो गर्गाया गर्गानायकः।                  |
| 4      | 900.  | गणकीडो वक्षतुगड एकदंग्ट्रो महोदरः॥                     |
| ""     | 5     | गजवन्त्रो लम्बकुनिधिवर्ग विध्ननाशनः।                   |
|        |       | धुववर्णो महेन्द्राद्याः पूज्या गरापतेः स्मृताः ॥       |
|        |       | रौद्री                                                 |
| ७२     | 38    | रौद्रीं प्यायेद् बृपाव्जस्थां त्रिनेत्रां शशिभृपिताम्। |
|        |       | त्रिश्लाद्यथगं दचे वामे साभयशक्तिकाम् ॥                |
|        |       | शिवार्चन-विधि                                          |
| SY     | 85    | प्रचाल्य पिण्डिकालिंगे अस्त्रतीये तती हुदा ।           |
|        |       | अर्थकान्युनः सिचेद् इति लिक्किशोधनम् ॥                 |
| 33     | ¥3    | न्नात्मद्रव्यमन्त्रशिगशुद्धी सर्वान् सरान् यजेत्।      |
|        |       | वायव्ये गणपतये हो एउन्हों उच्चेत्री उद्योगी ।          |
| 33     | #o    | न्यसंत् सिंहासने देव शुक्लं पंचमुखं विश्वम ।           |
|        |       | दशवाहुं च खरडेन्दुं दधानं दक्तिशैः करैः।               |
|        |       |                                                        |
|        |       |                                                        |

| प्रदा० | रखो॰       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28     | પ્ર. ૧     | शक्तपुरियम् १८९४ वर्गः <b>वासकैः करैः ।</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |            | डमरं बीजपूरं च नीलारजं सूत्रमुत्यलम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 99     | = 2        | तन्त्रे जिल्लाहरू हुं हाः होत्र शंकर ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **     |            | शिवो बाता शिवो भोका शिवः सर्वमिदं जगत्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |            | शियो जयित सर्वत्र यः शिवः सोऽहरेव च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |            | इ.सी.स्ट. २८९ है। जब देशाय चार्पसेन् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |            | चगर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ७६     | 8          | ततः शिवान्तिकं गत्वा पुराधीमापिकं सम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | •          | यहास्य भगवन् पुरस्कानिकारिकारं स्व 🕴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77     | 8          | संहत्य दिच्यया लियं मृर्तिमन्त्रेण योजवेत् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,,     |            | स्थवित्रते त्वचितं देवे मन्धनीय तम् । मन् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 57     | ¥          | नियोच्य ि होती । विकास समाप्युतनम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "      | æ          | स्रो पुनिकारिकारण हु फर् स्वाहा तसाहरेत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77     | =          | चरडान्त्राय तथा हुं फट् चरडं स्त्रास्त्रिवं समरेत्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | ė.         | स्लटंक्यरं कृष्यं भारतस्थलमाराज्यः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 57     | 3          | इंग्राजारे र्रामान्त्रे वा चतुर्वकां प्रपूजवेत् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |            | ययाशकि वर्ष हुर्वियानं तु दशकितः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |            | Section of the sectio |
| JU.    | 13         | संनिधाने सतः इत्योरविष्यः विजातने ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |            | एरिएका क्षेत्र बचाद् मखाय सुरुवक्षये ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **     | <b>१</b> % | स्वाहान्तं वा नमोऽन्तं वा 📫 रे 🗥 🔭 👭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77     | 28         | स्त्री हो प्राप्तनभारिकानी शिकाय स्वाहा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * *    |            | स्रो हः विद्यातन्त्राधिपतंत्र शिवाय स्वाहा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "      | १७         | पुरुष्ट हैं। भूतानां द्रष्टा खं परमेश्वर ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **     |            | कर्मेखा मनमा बाचा त्वसी नान्या गतिमंग ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33     | <b>₹</b> ₹ | पवित्राणि समारोप्य प्रशस्यास्मी दिखं यजेन् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33     | 38         | भुक्तिकामः शिवायाय कुवांत् वर्नमर्गतान्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 53     | ŧ۲         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |            | सांत चरावेश्वरं पूजां कृत्वा दस्या पवित्रकम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |            | चित्रकरामः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| =5     |            | को नमः शिवाय सर्वयभवे हं शिवाय देगानमुधीय !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •      |            | नपुराणकाण वर्षा स्तुरणाः वामदेवाप ग्रामांव ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>प्रध्या</b> ॰ | रखो॰ |                                                                        |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>⊏</b> ξ       |      | नदी जातमूर्तिये स्त्रों नमो नमो गुद्धारिगुद्धाः ।                      |
|                  |      | गोष्वेऽनिधनाय सर्वाधिपाय ज्योतीरूपाय परमेश्वराय भावेन                  |
|                  |      | श्रो व्योम ॥                                                           |
|                  |      | शिव श्रीर शक्ति                                                        |
| ar.              | ą    | उभी शक्तिश्वती तस्वे सुद्रशस्त्र विदित्तम् ॥                           |
| 77               | Ę    | हेत: सदाशियो देव इति सन्दर्भनंत्रहरू।                                  |
| ,,               |      | सीचत्य शान्त्यतीतारूयं विदध्यात् ताडनाविकम्॥                           |
|                  |      | लिंग-पूजा                                                              |
| ξĘ               | २०   | <i>स्र्री</i> ं-रडीएका <sup>*</sup> स्सष्ट <b>पूर्ववद</b> ्दिकिएकेत् । |
|                  |      | तद्व्यापकं शिवं सांगं शिवहस्तं च मूर्घनि ॥                             |
| 77               | २१   | द्रहर्गेद्रप्रकित्वेन तेजसा बाह्यमन्तरम् ।                             |
|                  |      | तमः पटलमाधूय प्रयोतितिकिरन्तरम् ॥                                      |
| 77               | २२   | <b>आत्मानं मृ</b> र्तिपैः साधी कर्ष्युकन्छुटाविसिः ।                   |
|                  |      | भूषियत्वा शिबोऽस्मीति ध्यात्वा योशनिनुद्धरेत् ॥                        |
| 72               | ĘĘ   | ऋचंयेच्च ततो लिंगं म्नापयित्वा मृदादिभिः।                              |
|                  |      | शिल्पिनं तोपयित्वा तु दबाद् गां गुरवे ततः॥                             |
| 73               | 88   | लिंगे धूर्पादिमिः प्रार्च्य राहेतुर्भर्तु राह स्त्रियः।                |
|                  |      | सब्बेन चापसब्बेन सूत्रेगाय कुरोन वा ।।                                 |
| 33               | EM   | स्कृष्ट्वा च रोचनं दस्वा हुर्जीकर्मन्यमादिवस्।                         |
|                  |      | गुडलयसप्राप्यायदातेन वि <b>स्तिय्य ताः</b> ॥                           |
|                  |      | ~ ~ ~                                                                  |

### लिरम्ति-प्रनिष्ठापन

ह७. प्रथम 'द्वारपालों', 'दिक्यतियों' और 'शिवकुम्म' की पूजा की जाती है। फिर आमिन और लिंगमूर्ति को आठ मुट्ठी चावल चढ़ाये जाते हैं। तदनन्तर मंगलमंत्रोचचारण करता हुआ। प्रतिष्ठापक मन्दिर में प्रवेश करता है और लिंगमूर्ति की स्थापना करता है—

"

४ न मध्ये स्थाप्येषितः प्रेक्टो-विशंहरः ।

तस्मान मध्यं परित्यस्य यवार्थेन यवेन वा ॥

७ स्थो नमो स्थापिन मगवति स्थिरेऽचले आवे ॥

सब उपासक मिखावी, विभिन्न धातुओं और अनेक अलों का ध्यान करता है, जिनसे कमका सीन्दर्व, कर्जम्, सुन्दर आकृति और वल मिलता है। तब विभिन्न कलशों को उपयुक्त मंत्रों के उरचारण के साथ यथारथान रखा जाता है। तब 'बास्तु देवताक्षों' को उपहार देकर उपासक लिंगमूर्ति को उठाता है और उन्तित प्रविश्वणा करने के पश्चात् 'मड़' द्वार के सम्मुख उसकी स्थापना करता है। तबनन्तर 'म प्रशुक्त स्थापना कर किया जाता है।

## पुरानी किए स्किलें का जोगाँद्वार

| श्राप्ता ० | <b>2 a</b> b                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 203        | १ न्यूमीिसर्व च सम्मीच स्पूर्त वक्कतं तथा ।                 |
| 7.4        | संपुरं स्कृतितं व्यंशं िर्दे केल्लीका ॥                     |
| 23         | २ इत्यादि हुइ िंद ने बोज्या फिरडी तथा बुधः।                 |
|            | ६ अस्पैमीनिकिसीवस्तंत्रविद्धिः प्रतिविस्सम् ।               |
| 77         | जीस्त बाप्यथवा सक्तं विधिनापि न चालपेत्।।                   |
|            | कार्गी भारतगरमञ                                             |
| ខ្ទុខ      | १ वारास्त्रसी परं तीर्थ गीर्थ प्राह महेश्वरः।               |
|            | भृत्यमृतिप्रदं पुरुषं बसतां ख्यातां हरिम्।।                 |
| **         | २ गौरीचेत्रं न मुक्तं वै ऋषिमुक्तं ततः स्मृतम्।             |
| .,,        | वर्ष तस्तं दुवं दर्च अविमुक्तं विकासका ॥                    |
| **         | ५ गुद्धानां परमं गुद्धम् ऋविनुकः परंममः।                    |
|            | नर्मदा का माहातम्य                                          |
| 223        | १ सद्यः पुनाति माक्नेयं वर्शनाद वावि नार्मवस् ॥             |
| **         | र मीरी श्रीकारिकी तेथे तपन्ताम् अवसीर् हरिः।                |
| ,,         | व्यवास्त्र्यात स्वमाच्यातस्य नामना श्रीपरीततस्य ॥           |
| 79         | ६ सम्बं रियमिकाय सबंद नीर्यम्बरम् ।                         |
| 29         | डरोऽत्र कीडते देख्या िरणार्की पुरस्या ॥                     |
|            | माघ शुक्त चतुर्थी को रहेश गृहा                              |
| १७६        | <ul> <li>उनकारनैसर्वियानगर्गैः पृज्येनसीइकाविसः।</li> </ul> |
| •          | श्री महोल्काप विचारे वकतुरकाव शीमति,                        |
|            | सको दन्ती प्रचीदयान् ॥                                      |
|            | शिवरात्रि को पूजा                                           |
| 383        | १ महरमास्त्रकोर्नेके इच्चा या तु चतुरंगी।                   |
| 55         | २ कामयुका तु सीपोच्या हुर्जन् जागस्यां वती ।                |
|            |                                                             |

| २६२        |        | शेव मत                                               |
|------------|--------|------------------------------------------------------|
| श्रुष्या • | रज्ञो॰ |                                                      |
| \$35       | Ę      | ख्रावाह्याम्यहं <b>श</b> म्मुं भृति-सृत्ति-सवायकम् । |
| 31         | X      | रस्कार्गवकोत्तारमार्थं शिव नमोऽस्तु ते ।             |
| -          |        | नमः शिवाय शान्ताय प्रजाराज्यादिवायिने ॥ इत्यादि ।    |
|            |        | विनायक गया                                           |
| २६५        | ۶      | चिनापकोस्स्यान <b>ं स्नानं सर्वकरं वदे।</b>          |
| * * .      |        | विनायकः क्रमेंविकारित्यक्षे विनियोजितः॥              |
| 71         | ર      | रागमाम् जिल्ले च केशवेशपितामहैः।                     |
| **         |        | न्यक्रेडकारेनेडलर्थे <b>जलं मुण्डांश्च पश्</b> यति ॥ |
| 77         | Ę      | विनायकोपसायन् कव्यावान् अधिरोहति।                    |
| ,,,        |        | ब्रजमाणस्तथात्मानं मन्यतेऽनुगतं परैः ॥               |
| 77         | ¥      | विमना विफलारम्भः संसीदत्यनिमित्ततः।                  |
| .,         |        | कन्या वरं न चाप्नीति न चापत्यं वराङ्गना ॥            |
|            |        | सोम श्रौर तारा                                       |
| २७३        | 2      | सोमश्चके राजस्यं त्रैलोक्यं दिव्यां ददौ।             |
|            |        | समाप्ते ऽवभूषे सोमं तहूपालीकनेच्छकः ॥                |
| 77         | ₹      | कामकारासितमंग्यो नरदेव्यः सिपेविरे ।                 |
|            |        | लद्मी नारायणं त्यक्ता सिनीवाली च कर्दमम्॥            |
| 77         | *      | धृतिन्त्यक् वा पति नन्दी गोममेवास जत् तदा ॥          |
| "          | 5      | स्वकीया एव सोमोऽपि कामयामास तास्तदा।।                |
| 59         | 5      | बृहस्वतेः स वै मार्यां तारां नाम यशस्त्रिनीम् ॥      |
| 29         | 3      | वहार तरमा मोमो ह्यवमन्याङ्किरःमुतम् ।                |
|            |        | ततस्तद् युद्धमभवत् प्रख्यातं टागकामयम् ॥             |
| 29         | 80     | देवानां दानवानां च लोकच्चयकरं महत्।                  |
|            |        | ब्रह्मा निर्वायोशनसं ताराम् ऋक्तिरसे ददौ ॥           |
| 27         | ? ?    | नामन्तः प्रसवां दृष्ट्वा गर्भे त्यनाब्रवीद् गुरुः॥   |
|            |        | गर्भस्त्वतः प्रदीसोऽथ प्राहाहं सोम-संभवः॥            |
| 33         | १२     | एवं सोमाद् बुधः पुत्रः                               |
|            |        | विनायक श्रथवा गगोश                                   |
| 388        | 8      | ख्री विनायकार्यने <b>बहुवे</b>                       |
| 53         | 4      | गगम्चि गग्यति हृदयं स्याद् गग्यंत्रयः ।              |
| **         | •      | एकवन्ती कटियार शिरण्या सल्लामी से ॥                  |
|            |        |                                                      |

| संख्या. | रखो० |                                                                                  |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ३१२     | 8    | गजबन्त्राय कवनं हुं फडन्तं तथाएकम् ।                                             |
|         |      | महोदरी दरहहस्तः पूर्वादी मध्यनी यजेन् ॥                                          |
|         |      | जयो समाधियो रागमाप्रभीदश समोधारः।                                                |
|         |      | वसमुख्य एक्टरनी क्ष्माची में मजा ॥                                               |
| **      | •    | वक्त्रो िल्डानरीया हुपूर्वी विक्रमाशनः ।                                         |
|         |      | भूमवर्गी महेन्द्राची ाहीति रेहाहार-र ॥                                           |
|         |      | शिवगायवी                                                                         |
| ३१७     | .3   | त-महेशाय विचारे महादेवाय धीमहि !                                                 |
| * *     |      | तमः शिवः प्रचोदवात् ॥                                                            |
|         |      | गरीरा की जिल्लिकारगार्थ पूजा                                                     |
| 23      | =    | यात्रायां विजयादी च यजेत् पूर्वं गर्या अपे !                                     |
| 99      | १३   | शिरोहतं तलुरुपेश श्रोमायं च नमें उन्हरम् ॥                                       |
|         | 24   | गजाब्यं गजशिरसं च गाङ्केयं गणनाप्तरम् ।                                          |
| 77      |      | त्रिरावर्त गगनगं गोपवि हुर्न्हे निरम् श                                          |
| **      | 2.5  | विचित्रांशं महाकायं लम्बोप्टं अस्तर्गारम् ।                                      |
| 77      | • '  | सम्बोदरं महामागं विकृतं पार्वतीविषम् ॥                                           |
| 35      | १८   | महानाई भारवरं च विक्रराणं ग्रचाथियम् ॥                                           |
| **      |      | इक्टरबानभइनारी महाशुर्वं च भीनवम् ॥                                              |
| 77      | 20   | लयं नुन्यप्रियं लीक्यं विकर्ण यन्तरं तथा ।                                       |
| ,,      |      | कृतान्तं कालदर्शं च यजेत्रुम्भं च पूर्ववत् ॥                                     |
| ३२१     |      | we arrange on the figures                                                        |
|         |      | स्त्री समी भगवते सारायपुरस्या १००१ विजेतस्य स्थानार १०००                         |
|         |      | सर्वोद्धरम्पणः 💛 अङ्ग्यातम् येत्रकृति (प्रयत्यः । नार्वे विकासिष्यः सामग्रसायः 🤫 |
|         |      | सन्तर्भियरेटरेटर्यक्षम् । व्यानिया विके स्वामितिकास                              |
|         |      | ्जनकावः प्राविभिन्नः वासिसे १८८५ पुण्यसायकाणसमि क्रावाः                          |
|         |      | ः <b>वबहस्तावःःःः</b> सुगुतानवावः ःःः। संकास्तानवावःः। योगिनयनत्रावःः            |
|         |      | <del>ြင့်ရှင်းများသော သည်သို့သို့သည်။ ၂၂ ၁၈ ရှင်</del> ၁၈ ရှင်                   |
|         |      | स्द्रशान्ति                                                                      |

१३ औं स्द्राय च ते औं वृष्णाय स्मीर्टीश्वाप व्यक्तमवाय पुरुषाय च

पूज्याव ईशपुताय पीरुपाय पंच चीलरे विश्वरूपाय बरालाय विञ्ज-

222

∗पाय…

| मध्या ० | रजो॰ |                                                                |
|---------|------|----------------------------------------------------------------|
| इ२३     | 3.8  | एकर्षिकास्य प्रदेशीयात्र एकार्षिकास्य नमः ।                    |
| 77      | १६   | संपूर्वितलाय नमः नियमायननत्यात्रीय शुष्काय प्रयोगसाय           |
|         |      | कालतस्वे करालाय विकरालाय डी मायातत्त्वे सहस्रशीर्पाय           |
|         |      | सहस्त्रवक्त्राय                                                |
| 71      | 38   | भूपतये पशुपतये उमापतये कालाधिपतये                              |
| 11      | २५   | शास्त्रताय योगारिक्षं रियताय नित्यं योगिने "नर्यप्रसवे ""      |
|         |      | तत्पुरुपाय पंचवस्त्राय !                                       |
| 77      | ३१   | इत-रिप्यु-पर-स ! श्रमचित ! श्रश्तमकु™ "                        |
|         |      | <b>लिगपू</b> जा                                                |
| ३२६     | १०   | यदी नमः शिवायेति एतावत् परमं पदम् ।                            |
|         |      | अनेन पूजवेलिंगं लिंगे यस्मात् स्थितः शिवः ॥                    |
| 97      | १२   | चिंगार्चनात् सुनिसुचित्रविज्ञीत्रमनी यजेत्।                    |
|         |      | वरं प्राचापरित्यामो भूतिनापुरुक्तेय तम् ॥                      |
| 77      | 58   | सर्वयज्ञनपोदाने तीर्थे वेदेषु यत्फलम् ।                        |
|         |      | तत्कलं कोटिगुणितं स्थाप्य लिंगं लभेन्नरः।                      |
| "       | १५   | त्रिसन्थ्यं योऽर्चयेल्लिंगं कृत्वा बिल्वेन पार्थिवम् ।         |
|         |      | शतिकादशिकं यावत् जुतन्द्रहत्य नाकभाक्॥                         |
|         |      | गगेशमंत्र                                                      |
| \$Y'S   | 2.8  | श्रों मं स्वाहा मूल मंत्रोऽयं मं वा गल्पतये नमः।               |
|         |      | षडंगो रत्त्युश्यप्ते अस्याक्षणस्यः॥                            |
| "       | २३   | कूष्माण्डाय एकदन्ताय शिपुगान्तकायेतिसेघोनकाय                   |
|         |      | विष्केष्ट्रकाय समुजनोन्द्रहाराच शर्माकश्राय गगाधिपतये स्वाहा । |
|         |      | गयोश पुराया                                                    |
| 7       |      | एकेश्वर गगोश                                                   |
| 8       | २०   | शिवे विष्णी च शक्ती च सूर्वे मिय नराधिष ।                      |
|         |      | योऽमेदबुद्धियोंगः स सम्यग् योगतमो मतः ॥                        |
| *       | २१   | अहमेव जगद यस्मात् स्जामि पालयामि च।                            |
|         |      | कृत्वा नानाविधं वेद्यं संइरामि स्वलीलया ॥                      |
| 33      | 22   | ऋग्नेव महाजिल्हा मेर सदाशिकः ।                                 |
|         |      | मोहक्वकिन्छ माया श्रेष्ठान् मम नरान् स्रमून् ॥                 |
| 2.25.59 |      |                                                                |

| द्याच्या ० | रस्तो० |                                                              |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------|
|            |        | गर्गोश के अवतार                                              |
| 2          | S.     | अनेकानि च ते जन्मान्यतीयानि समापि च ।                        |
|            |        | संस्मरं तानि सर्वांचा न स्मृतिन्तव वर्षते ॥                  |
| 77         | 3      | मस एव महाबादी जाता विभावत्यः सुराः।                          |
| ,          |        | मध्येव च लयं यान्ति प्रस्येषु युगे युगे ॥                    |
| 97         | 5      | प्रश्नेपापरी <b>स</b> न्ध र ार्ड है। सा                      |
|            |        | अहमेकं जगत् सर्व स्थावरं जगमं च यत् ॥                        |
|            |        | गगोरा की महिमा                                               |
| Ę          | 2.5    | न मां विद्यान पापिष्ठा सारामोहिनचेतनः।                       |
| •          |        | त्रिविकारा मोहयति प्रकृतिमेम जगलयम् ॥                        |
| 7.5        | 3.8    | ्रशारीकाणुविकोक्त शाहारम् <b>सोकान् प्राप्य पुनः पतेत्</b> । |
|            |        | यो मधुक्तिमारिका यसमें सस्य न कचित् ॥                        |
|            |        | गरोश की उपासना का फल                                         |
| 3          | २३     | कोऽनिसोऽप दुसाचासाः गणाः वैवर्गिका स्था ।                    |
|            |        | मदाअये विमुख्यन्ते किं मद्भक्ता दिशातवः ॥                    |
|            |        | गगोरा का विश्वरूप                                            |
| =          | 500    | वीचेऽहं तब देहेऽन्मिन् देवान् े न्याः पितृन् ।               |
| 27         | 3      | 400                                                          |
| 30         | 80     | प्राणिक के प्राप्त देवान् जन्तन् वर्गक्या ।                  |
| 37         | 20     |                                                              |
|            |        | गुर्बो काक्ष्मानध्यानः सी <b>भः सूरीऽस्तिलं नगत्</b> ॥       |
|            | *      | Marketine and Arthurson (Marketine)                          |
| ঙ          | ध्र    | मध्ये पितामहं चैव तथा वेशं महेश्वरम् ।                       |
|            |        | पूजवेडच विधानेत र <sup>्ष</sup> ्युक्तविभः <b>प्रथक्</b> ॥   |
| १२         | 3      |                                                              |
|            |        | श्रीरुद्र स्थायथेसत्र क्षेत्रका विकितम् ॥                    |
| 38         | Ş      |                                                              |
|            |        | सर्वेकः सर्वेकर्ता च सर्वेद्यो निर्मली इयः ॥                 |
| 39         | 3      |                                                              |
|            |        | निर्मु <b>याः</b> सनिराधानस्थान द्वारा अगीयनी <b>रा</b> गः । |
|            |        |                                                              |

# शैव मत

# नीलमनपुरास्य शिव चतुर्दशी

|          |             | 114 334411                                                                        |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| खेश्या ० | रखो॰        |                                                                                   |
| A        | 40€         | 5                                                                                 |
| 21       | प्रश        |                                                                                   |
| 27       | प्रश्च      |                                                                                   |
| 37       | <b>44</b> = | तां रात्रीं लच्यां काय बलाकानां यहे गृहे ॥                                        |
| 27       | XXE         | पुं अलीसहितैनेया ही सानै निशा तु सा ।<br>बद्यचर्येण गीतेन दःवैद्यं है मेनेहरेः ॥  |
|          |             | इन्द्र का प्रश्न                                                                  |
| :7       | १०८७        | सर्वमेतत् त्वमेवैकः त्वतः किमपरं विभो ।<br>यज्ञतोऽसि महामाग एतान् मे संशयो महान्॥ |
|          |             | त्रह्मा का उत्तर                                                                  |
| 77       | १२४३        | मा मा शक वदेदेवमविज्ञातोऽसि पुत्रक ।                                              |
| 77       | 8388        | एप सर्वेश्वरः शक एषः कारणकारणम्।                                                  |
|          |             | एप चाचिन्त्यमहिमा एप ब्रह्म सनातनम् ॥                                             |
| 27       | ६२४४        | स एप सर्वकर्ता च सर्वज्ञरच महेरवरः।                                               |
|          |             | यदिच्छया जगदिति वर्वति सचराचरम् ॥                                                 |
|          |             | त्रहापुराया                                                                       |
|          |             | सोम श्रीर तारा                                                                    |
| 2        | ₹?          | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                           |
|          |             | बद्धश्च पाण्णीं जमाह गृहीत्वाजगवं धनुः॥                                           |
| 71       | २३          | तत्र तद् युद्धसमवत् प्रख्यातं तारकामयम् ।                                         |
|          |             | देवानां दानवानां च लोकच्यकरं महत्॥                                                |
| 3*       | 58          | तत्र शिष्टास्तु ये देवा स्तृतिहाश्चैय ये द्विजाः।                                 |
|          |             | ब्रह्मार्गं शरगं जन्मुरादिदेवं सनातनम् ॥                                          |
| 8        | २५          | त्वानिवार्वीयनमं तं वै रहं च शंकरम्।                                              |
|          |             | इडावर्गीसमें तार्रा स्वयमेव पितामहः ॥                                             |
|          |             | 'रामेश्वर' तीर्थ                                                                  |
| २=       | 48          | कास्ते तत्र महादेशनीचे नदनदीपतेः।                                                 |
|          |             | रामेश्वर इति ख्यातः सर्वेत्रामस्त्रप्रदः ॥                                        |
|          |             |                                                                                   |

| शस्या० | रखो० |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २८     | XE   | राजसुरकलं सम्बग्निश्मेन्दरं सथा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |      | प्राप्तुवन्ति महात्मानः संतिष्ठि परमा तथा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "      | 42   | शाकर योगमान्याय तती मोखं मजन्ति ते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |      | গুলবার হি গুল                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 38     | 2    | योऽसी सर्वगती देशी-अपूराविकि लोजनः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •      | •    | The state of the s |
| 21     | ę    | विद्वाच्य विकुधान् सर्वान् कर्वान् कर्वान् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |      | रक्ष्मिक्स्प्राचित्रः अभिनाति हिन्द्र समानवान् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 79     | 2    | जघान पूर्व दश्चस्य यजतो धरकीतले ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |      | वर्श समृद्धः रत्नाद्वं सर्वसंसारमं स्तम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77     | 8    | यस्य प्रमाणसंबरभक्तः आरु १०% ग्रीतिकः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |      | शान्ति न लेमिरे विद्याः कैलार्स शरशं गताः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23     | ¥    | स जास्ते तत्र वरवः शहरणी होत्रागाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |      | विस्कृत्यां सिर्भेगवास् १७०० जिल्लासः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 99     | Ę    | महादेवो=कते देशे कृतिवासा दूपन्यवः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |      | एकामके मुनिक्षेष्ठः सर्वकामप्रशे हरः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77     | ? ?  | नापुरास्य नयं तां वे दलो स्टम् अभिदियन्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |      | अवरोत् सन्ति दक्के न च कचित् महेश्वरः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 59     | 2.5  | स्वतः श्रेष्ठा वरिष्ठाश्च पूच्या वालाः सुता मम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |      | वासां वे चैव भर्तारः ते में बहुमताः गति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 99     | 3.8  | तैरुचापि स्वर्थते शर्वः सर्वे ते चैव तं प्रति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |      | तेन त्वां न बुभूगिम प्रतिकृतों हि में भवः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 37     | ३४   | यस्मात् त्वं मत्कृते कृष ऋषीत् प्राप्तान्यात् ऋति ।<br>तस्मात् सार्थे सुर्वेशके न त्वा यक्त्रन्ति वै द्विजाः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 5.11 | इत्वाहृति तत्र क्र्र आपः शृशति कर्मनु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33     | ३५   | इदेव बस्त्वमे लोके दिवं हिला बुगझ्यात् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |      | शिव का वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \$4    | 808  | महेश्वरः वर्वननोकवानी सरासरेशः प्रथमीऽप्रमेत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |      | ्विहेन्द्रगरीयसमानवर्त्ता विभागत् राज्यवर्गीव्यती <b>यः</b> ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |      | शिव का विकृत रूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| \$4    | · ·  | विश्वतं रूपरान्थाय हत्यो वाहुक एवं च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |      | विभागत्तिको भूत्वा कुक्का देशालयिगतः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Ę    | डबाब विकृति क्या देवि स्वरं अगरिकास्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| बाह्या० | रलो॰     |                                                             |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------|
|         | इन्द्र र | का सुद्रम्यस्य ग्रौर शिव का दार्शनिक स्वरूप                 |
| ३६      | 22       | स बाहुर्गाध्यस्यस्य तथैव समतिष्ठत ।                         |
|         |          | स्तम्भितः शिशुरूपेण देवदेवेन शंभुना ॥                       |
| 79      | 38       | पुरागीः सामसंगीतैः कुलाइहैर्न्हाहास्मः ।                    |
|         |          | अजस्त्वमजरो देवः स्रष्टा विभुः परापरम् ॥                    |
| 99      | 80       | प्रधानपुरुषो यस्त्वं ब्रह्मध्येयं तदस्तरम् ।                |
|         |          | अमृतं परमात्मा च ईश्वरः कारग्ं महत् ॥                       |
| 77      | 8.5      | बद्धसुक् प्रकृतेः सद्या सर्वकृत् प्रकृतेः परः।              |
|         |          | इयं च प्रकृतिदेवी सदा ते स्टिकारणस् ॥                       |
| 77      | 85       | पत्नीरूपं समास्थाय उरन्त्रास्त्रास्त्राः।                   |
|         |          | नमस्तुभ्यं महादेव देव्या वै सहिताय च ॥                      |
| 91      | 83       |                                                             |
| 99      | 84       | मूढाश्च देवता सर्वा नैनं बुध्यत शंकरम् ॥                    |
| 77      | 83       | ततस्ते रतीमताः सर्वे तथैव विदिवीकसः।                        |
|         |          | प्ररोमुर्मनसा शर्व भावशुद्धे न चेतसा ॥                      |
|         |          | देवताओं द्वारा शिवस्तुति                                    |
| ३७      | २        | नमः पर्वतर्तिगाव "पवनवेगाय विरुपाय जिताय च """              |
| ,       | 24       | नीलशिखरडायाम्बिकापतयेशतरूपाय                                |
| "       | 3        | कपालमानाय कपालस्त्रधारिकाःकपालहस्ताय दरिडने गदिने           |
| 77      | 5        | त्रैलोक्यनाथाय ज्युजीयकराय *** ' ' ' ' ' खर्ब' राज्नाय **** |
| 79      | 3        | कुरमा <del>देश</del> ार रहिंचे • • • • •                    |
| 77      | 20       | कासकामाम् ।                                                 |
| 55      | १२       | दैत्वानां योगनाशाय बोगिनां गुरवे                            |
| 79      | \$ \$    | रमगानग्तये रमगानवग्दायः                                     |
| 29      | 68       |                                                             |
|         |          | पश्नांकतये                                                  |
| 77      | १७       | सांख्याम् · · · · ·                                         |
| 99      | 38       | प्रधानायाध्रमेयाय कार्याय कार्रायः                          |
| 22      | २०       | <i>पुरामं</i> येग्यश्रम्बुणकाभिते                           |
|         |          | बमा की माता द्वारा शिव की निन्दा                            |
| 20      | 25       | वरिता ती हरेस्टरं कि मर्त्रा कीडिस संगता ॥                  |
| 29      |          | वे दरिह्या सवन्ति स्म तथैव च निराभवाः ।                     |
| 70      |          | उमे त पर श्रीतिन यथा तब पतिः <b>ग्रामे</b> ॥                |
|         |          |                                                             |

|            |        | 217792                                           |
|------------|--------|--------------------------------------------------|
| श्रुच्या०  | रस्रो॰ | शिव का उत्तर                                     |
| 10         | 3.5    | एकमेव म संदेहः अत्यानस्य तस्य तम् ।              |
|            |        | कृतियासा १२७१ मान्यस्थान विभावना है ।            |
| <b>9</b> 7 | ३७     | खनिकेती विरक्षेषु पर्वतानां गुहासु न ।           |
|            |        | विकासि समीनेशे वृ्धिक विकास स्थापन               |
| 77         | ŞE     | मा कुषो देनि मात्रे त्वं तस्यं मानावरत् तव ॥     |
|            |        | द्वयज्ञितिवंस                                    |
| 35         | 3.5    | सन्ति मे बहवी बद्धाः श्लाहरनाः क्यर्विनः।        |
| •          |        | एकाश्यान्यका नार्य विद्यो महेरवरम् ॥             |
|            |        | द्धीचि का कथन                                    |
| 77         | 32     | वर्षे क्षेत्रकोतीयां समेखो न निर्मित्रवः ।       |
| 73         |        | वधाहं शंकराद अर्ध्व नान्यं पर्व्याम देवतम् ॥     |
|            |        | शिव द्वारा सती के प्रश्न का समाधान               |
| 77         | 35     | सुरैरेव महामाने गर्वनेग्यत्तिम ।                 |
| ,,         |        | यक्षेत्र सम सर्वेतु न भाग उपकरिपतः ॥             |
| 33         | 38     | पूर्वागतेन गन्तस्यं मार्गेण वस्वर्णिनि ।         |
|            |        | न में सुरा प्रयच्छन्ति भागं यहन्य धर्मनः ॥       |
|            |        | बीरमद्र को शिव का आदेश                           |
| 97         | 3x     | तमुबाच मरवं गरछ दक्तस्य स्वं महेरूबरः ।          |
|            |        | नाशपाशु हत् तस्य दसस्य मदनुस्य ॥                 |
|            |        | ब्रह्मा द्वारा शिव की तुष्टि                     |
| 99         | EX     | मबतेऽपि सुरा सर्वे भागं दास्वन्ति वै प्रमो ।     |
| ,,         |        | क्रियता प्रतिसंहारः सर्वदेवेद्वर स्वया ॥         |
|            |        | दक्ष द्वारा शिवस्तुति                            |
| Yo         | ¥      | प्रति-प्रकारी केंक्क्ट राजस्ती १०००              |
| 59         | =      |                                                  |
|            |        | स्राप्तिन्यस्य विष्णुं च ब्रह्माणं रङ्ग्यानिस् अ |
| 77         | 9=     | , विवास प्राथमानाय कृष्याय कृष्याय न ॥           |
|            |        |                                                  |

| प्रवा ० | रज्ञा॰ |                                                 |
|---------|--------|-------------------------------------------------|
| 80      | २०     | नमो नर्तनशीलाय सुखदावित्रकाररो ॥                |
| 57      | २२     | नमो कपालहस्ताय सितभरमप्रियाय च ।                |
| 9*      | 38     | सांख्याय नांकप्रमुख्याव योगाधिपतये नमः॥         |
| 13      | 80     | नमोऽकदानवर्षे हि तथाकप्रमाये नमः॥               |
| 45      | ६३     | मृत्युरचैयाचयोऽन्दरच समा माया करोत्करः ॥        |
| 73      | ६६     | सराचरः प्रियो धूर्ती गर्गीर्गस्यो गर्गाधिपः॥    |
| 17      | ६७     | शिल्पीशः शिल्पिनः श्रेष्ठः नर्यराज्यप्रवर्षकः ॥ |
| **      | 95     | व्याधीनाम् श्रकरोत्करः                          |
| 72      | 23     | अथवा मायया देव मोहिता सूद्मया तव।               |
|         |        | तन्मातु कारणाहापि त्वं मया न निमंत्रितः॥        |
| **      | १२६    | न यद्यां न पिशाचा वा न नागा न विनायकाः॥         |
|         |        | कुर्युविष्नं गृहे तस्य यत्र संस्त्यते भवः॥      |
|         |        | एकाम्रक तीर्थ                                   |
| 83      | 22     | लिंगकोटिसमायुक्तं बारास्टीसमं शुमम्।            |
| ,       |        | एकाम्रकेति विख्यातं तीर्याध्यकसमन्वितम् ॥       |
| 77      | ¥0     | श्रास्ते तत्र स्वयं देवः कृत्तिवासा वृषध्वजः॥   |
| 77      | ७६     | तिसम् चेत्रवरे लिगं भारकरेश्यरसंकितम् ॥         |
|         |        | श्रवन्ती में महाकाल                             |
| 59      | Ę¥     | तत्रास्ते सगवान् देवित्वपुरावित्रिलोचनः॥        |
| 75      | ६६     | महाकातेति विरुवातः सर्वेकासप्रतः शिवः॥          |
| 27      | 30     | संपूज्य विधिवद् भक्त्या महाकालं सक्कृच्छिवम्।   |
|         |        | ब्रह्वमेडसहस्य <b>फलं</b> शाप्तोति मानवः॥       |
|         |        | मदनदहन                                          |
| ७१      | 38     | शंमुं दृष्ट्वा सुरगगा यावत् पश्यन्ति मन्मथम् ।  |
|         |        | तावच्च भस्मसाद्भूतं कामं दृष्ट्वा भयातुराः।     |
|         |        | तुष्टुबुस्त्रिदशेशानं इतः वित्युद्धाः सुराः ॥   |
| 57      | ¥0     |                                                 |
| 79      | 88     | -                                               |
| **      |        | अस्त्यती विसण्डं च मां तु चकपरं तथा।।           |
| 77      | ४२     | प्रेप्रशमामुख्या विवाहाय परस्परम् ॥             |
|         |        |                                                 |

### रखो॰ श्रमा० कपिल द्वारा भगीरथ को शिवार्चना का आदेश ५४ कैलानं तं नरकेष्ठ गत्वा स्टुहि महैश्वरम् । ভঙ तमः कुर यथाशक्ति ननाःनिनिन्धान्तर्थः ॥ शिव को अध्यमुनि का उस्लेख २१ अध्यक्षिक महल विभिन्ने, 03 त्वदाश्या वर्तन एव सर्वम् । शिव की महिमा १६ मोकप्रयेकाध्यानेर्मयः , कुत्रावि व द्रव्याभगानलेगः । 200 स रेप्ट्रापेट्रियोजियानी अवर्ग अस्त शिवाय अवत् असकः ॥ चक्रनोध २ यत्र विष्णुः स्वयं देण्युक्तार्थं श्रंबरं प्रसुस् । 309 पूनपामास तसीर्थ करनी कारण ॥ एकेश्वर शिव सर्वाणि कर्माणि विहास पीरा -280 - সংবীলেন বিকিন্দিল্লন্ত I यं यान्ति स्वत्वे शरणं प्रयत्नात् तमारिदेवं प्रशामामि श्रंपन् ॥ The same of the sa न विज्ञराजिन समीर्टीमन करिचन् 288 देशो मनोवां छितमं प्रवाता । निश्चित्व चतत् विकास तं पूजवामास वधे पुराखाम् ॥ १० यो मात्रक्तंगगतोऽष मात्रा 888 निवार्यमाखोऽप यहास्य चन्द्रम् संगोपयामास पितुलंटानु,

ग्रमाधिनाधस्य विमोद राप ॥ १३ यो विष्रपादां च करेण विभ्रत् । स्कन्धे कुठारं च तथा दरेण ॥

भावृधियं त्यागुरमं समीते ॥

१५ स्वानंत्र्यसम्बद्धाः विद्ये

| 265      |            | शैव मत                                                    |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------|
| ब्रह्मा॰ | रखो॰       | इन्द्र द्वारा शिवस्तुति                                   |
|          |            |                                                           |
| 378      | ξC         | स्वमायया यो श्रास्तिलं चराचरं,                            |
|          |            | सुजत्यवस्यति न सज्जतेऽस्मिन्।                             |
| 91       | 33         | न यस्य तत्त्वं सरकाश्योदिते,                              |
|          |            | जानन्ति वेद्यस्तरसम्बद्धाः ॥                              |
| 99       | ७१         | पापं दरिद्र' त्वथ लीमकाञ्चा,                              |
|          |            | मोहो विपच्चेति ततोऽण्यनसम् ।                              |
|          |            | श्रवेदय शर्व चिकतः सुरेशो,                                |
|          |            | देशीमशोचन्जगदस्तमेति ॥                                    |
| 71       | ভহ         | त्वं पाहि लोकेश्वरि लोकमातर् —                            |
|          |            | उमे शराये सुभगे सुभद्रे ॥                                 |
| 71       | <b>∠</b> 5 | एके वर्के विमुद्धन्ति लीयन्ते तत्र चापरे।                 |
|          |            | शिवशक्त्योस्तदद्वैतं सुन्दरं नीमि विग्रहम् ॥              |
|          |            | ब्रह्मा, विष्णु ग्रोर शिव का ऋहै त                        |
| १३०      | १ ०        | ब्रह्मा विष्णुः शिवश्चे ति देवानां तु परस्परम्।           |
|          |            | त्रयागामपि देवानां वेद्यमेकं परं हि तत् ॥                 |
| 21       | १७         | यद्यप्येषां न भेदोऽस्ति देवानां तु परस्परम् ।             |
|          |            | नथापि सर्वसिद्धिः स्यात् शिवादेव सुखात्मनः ॥              |
| **       | \$=        | प्रयंचस्य निमित्तं यत् तज्ज्योतिश्च परं शिवः ॥            |
|          |            | तमेव साधय हरं भक्त्या परमया मुने ॥                        |
| 99       | २३         | काछेषु विक्रः कुसुमेषु गन्धो, बीजेषु वृद्धादि दघत्सु हेम। |
|          |            | भूतेषु सर्वेषु तथास्ति यो वै, तं सोमनाथं शरगां ब्रजामि ।  |
| 79       | २६         | येन त्रयी धर्ममवेद्य पूर्व ब्रह्मादयस्तत्र समीहिताश्च ।   |
|          |            | एवं द्विधा येन कृतं शरीरं सोमेश्वरं तं शरणं वजामि॥        |
|          |            | शिवस्तुति                                                 |
| ११५      | છ          | नमस्त्रैलोक्यनाथाय वक्यक्रिकेटिने ।                       |
|          |            | ब्रादिकनें नमस्तुम्यं नमस्त्रैलोक्यरुपिरो ॥               |
| 55       | 3          | सर्वदा सर्वरुपाय कालरुपाय ते नमः।                         |
|          |            | याहि शंकर सर्वेश पाहि सोमेश सर्वग ॥                       |
|          |            | श्रात्मतीर्थ                                              |
| 224      | ę          | आत्मतीर्थमिति स्थातं भृतिभृतिपदं रुणाम् ।                 |
|          |            | तस्य प्रमार्थं वस्यामि यत्र शानेश्वरः शिवः॥               |
|          |            | 4                                                         |

| গ্ৰহণা •   | रस्रो० | राम द्वारा शिवस्तुनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 2 2      | 88.1   | नमामि शंश्चे पुरावं पुरावं, नमामि विकास स्थाप ।<br>नमामि रहे प्रशुमक्करं तं नमामि शर्व शिरता नमामि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 200    | नमामि देशकानी को सं, नमामि ूर्विक वर्षी वस् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 59         |        | वशे श्वरं संप्रति हरुपकरुषं तथागति सोकसदः शिको यः ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77         | २०२    | स्मार्थः सारीता हु दूस विक्रमानुवैति (१०००) विक्रमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 99         | *EX    | नमामि विकास कार्या । विकास ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |        | वेद भी शिवाधीन हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १२२        | 30     | प्रसीया पर्यं मत्त देखास्य वद्यातुमाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9 %        |        | क्रमेप्टरवाण्यो निराधामो निरंजनः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 35     | सर्वेताव वैक्सर से निधानं सर्वेसी सन्ते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.10       | 3      | स तु कलां महादेवः संहतां स महेश्वरः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | ₹£_    | न ला जानन्ति निगमा न देवा मुनयो न च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.5        | ⇒ F"   | न ब्रह्मा नापि बैकुमठो योर्जन सोर्जन नमोस्तुते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |        | मजन्द्र जनमञ्ज्ञा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १२८        | 3      | ततः कतिपये काले तारकाद् भवमागते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |        | अनुतानने कार्तिकेने जिल्ला स्थापित ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Emp.   | महेश्वरे भवान्यां च बन्ता देवाः समागताः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 49         | 88     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99         |        | ब्रादिकतां स्वयंभूश्च तब्रमामि जगत्वतिम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |        | लिंग की उत्पत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १३५        | ę      | ब्रह्माविष्यवोश्च संवादे महत्त्वं च परस्परम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |        | तयोर्मेच्ये महादेवी अमेरिर्मृतिरस्त् किल ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 3      | तत्रैव वागुवाचेदं देवी पुत्र तयोः शुभा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77         | 8      | देवीबाक् ताबुमी प्राह वस्त्वस्थानं तु परवति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 59         |        | स द ओड़ो मदेत् समाना गाउँ कर्तु महेव हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |        | राम द्वारा शिवस्तिग की पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १५७        | 28     | वर्ष तु पंचा प्रमिति ते स्वं स्वं प्रतिप्राप्ति स्विपस्पर्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 28     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***<br>*** | र्भ    | ALCOHOL STATE OF THE STATE OF T |
| **         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     | হাৰ্থাত    | रबो॰   |                                                       |
|-----|------------|--------|-------------------------------------------------------|
|     |            |        | शिव के मूर्त छौर ऋमूर्त रूप                           |
|     | १६२        | १७     | नैव कश्चित् तं वेत्ति यः सर्वे वेत्ति सर्वदा।         |
|     |            |        | ऋमूर्तं मूर्तमप्येतद् वेत्ति कर्त्ता जगन्मयः ॥        |
|     | 33         | २८     | स एव रुद्ररूपी स्याद् रुद्रो मन्युः शिवोऽभवत्।        |
|     |            |        | स्थावर जंगमं चैव सर्वे व्याप्त हि मन्युना ॥           |
|     |            |        | उषा-ग्रनिरुद्ध की कथा                                 |
|     | २०६        | १३     | ययौ वागपुरस्वाशं नीत्वा तान् संच्यं हरिः।             |
|     | "          | \$8    | ननस्थिति विश्विरा ज्वरो माहेश्वरो महान्।              |
|     |            |        | वाखरकार्थमत्यर्थे युयुधे शाङ्कीधन्वना ॥               |
|     | <b>ז</b> ל | १६     | त्तः संयुष्यमानस्तु सह देवेन शाङ्गिणा।                |
|     |            |        | वैष्णवेन ज्वरेणाशु हुप्पदेहदिस्सहतः॥                  |
|     | **         | २१     | ततः समस्तसैन्येन दैतेयानां बलेः सुताः ।               |
|     |            |        | युयुषे शंकरश्चैव कार्तिकेयश्च सौरिखा ॥                |
|     | 93         | २२     | हरिशंकरयोर्थं दमदीवानीत् सुदादग्रम् ।                 |
|     |            |        | चुचुमः सकला लोकाः शस्त्रास्त्रैर्वहुत्रार्दिताः॥      |
|     | 77         | २४     | जुम्मेगास्त्रेग गोविन्दो जुम्भयामास शंकरम्।           |
|     |            |        | ततः प्ररोहर्दैत्याश्च प्रमथाश्च समन्ततः ॥             |
|     |            | वागास् | पुर की श्रोर से शिव द्वारा कृष्ण से अनुनय             |
|     | 77         | 88     | कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वां पुरुषोत्तमम्।          |
|     |            |        | परेषां परमात्मानम् अनादिनिधनं परम् ॥                  |
|     | २०इ        | 85     | देवनिर्वेष्ट्रमनुष्येषु शरीग्रहशास्मिका ।             |
|     |            |        | लीलेयं तव चेष्टा हि दैत्यानां वधलच्चणा ॥              |
|     |            |        | कृष्ण का उत्तर                                        |
|     | 23         |        | युभ्मइत्तवरो नागो जीनतादेष शंकर।                      |
|     | 21         | 83     | त्वया यदभयं दत्तं तह्त्तमभयं मया।                     |
|     |            |        | मत्तोऽविभिन्नमात्मानं द्रष्टुमईसि शंकर ॥              |
|     |            |        | ब्रह्मवैवर्त्त पुराण                                  |
| भाग | হালা       | रखो•   | कृष्णा का उत्कर्ष                                     |
| ?   | \$         | ?      | ररोगहरे रसुरेरहेणः सुराध सर्वे मनवो सुनीन्द्रा :।     |
|     |            |        | सम्बन्धिनि राजिकाध नमन्ति देखाः प्रवामामि तं विसुम् ॥ |
| 37  | 77         | R      | वन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्माच्युतं यतः।          |
|     |            |        | ख्याविर्वेशस्य प्रस्तिकः विष्णुचित्रास्यः ॥           |
|     |            |        |                                                       |

| माग | संस्था : | स्त्रोव |                                                                 |
|-----|----------|---------|-----------------------------------------------------------------|
|     |          |         | कुण्या के वामांग से शिव का पादुर्भाव                            |
| 8   | 3        | 2=      | आविवेन्य सराहचार् आत्ममी अस्तार्वेतः।                           |
|     |          |         | सदन्य दिवनं कारः । पंचयनमे दिगम्बरः ॥                           |
| 71  | **       | 20      | जर्मनिक्देद्धकरः <b>निका</b> क्षेत्री-कृतकः गुरोत् कः ॥         |
| **  | 27       | **      | वैष्णुवानां च प्रवरः प्रध्यसन् इस्रतेत्रमा ॥                    |
| 99  | 9 1      | 23      | भीरूभापूरण नियत्वा तुष्टाव तं पुटाव्यक्तिः ॥                    |
|     |          |         | शिव द्वारा देवी की निन्दा                                       |
|     |          |         | वतः राज्यस्य वर्षेशो योगियां ग्रम् ।                            |
| ₹   | Ę        | 8       | उवान विक्रिकेट प्रदेश किया किया ।<br>इवान विक्रिकेट प्रदेश किया |
|     |          |         |                                                                 |
| 99  | 779      | Ę       | श्रभुनाहं न चहामि प्रकृति प्राकृतो यथा।                         |
|     |          |         | लबद् २० ीवा १० ीवा वस्त्रमार्थीयसेपिनीस छ                       |
| 77  | 71       | **      | सरवक्तमस्य १५७६मो गीच १८०० मध्यिका ।                            |
|     |          |         | र्भीरपुराजेगर भं स्व सकामां कामवर्णिनीस् 👭                      |
| 57  | 55       | =       | महरूपामपुरुषणा 🗃 अगारी जिल्ली इकास्तु 🖁                         |
|     |          |         | भवनारपटे घोरे डडो नियतनीया स                                    |
| 99  | 99       | E       | <b>यास्वद</b> विद्वविक्रमनी सङ्ग्रिकि देवना निर्मास ।           |
|     |          |         | - बरबद् विशोगनामां च ित्रोगता विश्वीरीय 🖁                       |
| 9.9 | 33       | 80      | नेवडामि यहिकी नाथ वरं देहि मडीविस्टम् ॥                         |
|     |          |         | विष्णुका क्यन                                                   |
|     |          | २६      | मत्सेवां कुरु सर्वेश मर्शनर्जीयतः वर ॥                          |
| 77  | 99       | 35      | अवस्थित ज्ञानेन नेजना वयसा शिव।                                 |
| 99  | 77       | 3 2     | त्वत यसी नास्ति से प्रेयांस्त्वं महीपालमनः यसः ।                |
| 37  | 37       | 47      | यं त्यां निन्दन्ति पायिष्ठा शानहीना विचेतनाः ॥                  |
|     |          | 32      | पच्यन्ते बालस्त्रेण पायच्छन्द्रवित्राकती ॥                      |
| 57  | 99       | 8.8     | इत्या सिंगं सकृत् हुट कोह अस्य पूर्व दिवि ।                     |
| 23  | 57       | 80      | शानवान् मुक्तिवान् वाषुः विवितानिनाद भवेत् ।                    |
| 77  | 77       |         | न्यायानिकार्याक्रमानाम् स्थिते स्थापिता                         |
|     |          |         | विष्णु का दुर्गा के प्रति कथन                                   |
|     |          | 6.3 3.0 | ब्रधुना तिष्ठ बतो खं गोलोके मम सन्निबी।                         |
| 79  | 39       | AA      | काले भजिष्यति शिवं शिवदं य शिवायनम् ॥                           |
|     |          |         | the time and the                                                |
| 39  | 50       | 80      |                                                                 |
|     |          |         | भविता प्रतिवर्षे च शारदीया सुरेखरी ॥                            |

२६६ शैव मत

| Ę          | ६१                               | मामेषु नगरेष्वेच पूजिता मामदेवता।                          |
|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|            |                                  | sing and diam student                                      |
|            |                                  | भवती भवितेत्येवं नामभेदेन चारुणा ॥                         |
| 79         | ६२                               |                                                            |
|            |                                  | पूजाविधि विधास्यामि कवचं स्तोत्रसंयुतम् ॥                  |
| 73         | ६४                               | ये त्वां मातर्भजिष्यन्ति पुरवच्चेत्रे च भारते।             |
|            |                                  | तेषां यराश्च कीर्तिश्च धर्मेश्वयं च वर्धते ॥               |
|            |                                  | शिव द्वारा विष्णु का उत्कर्ष                               |
| १२         | २२                               | यस्य मक्तिईरौ वत्स सुदृदा सर्वमंगला ।                      |
|            |                                  | स समर्यः सर्वविश्वं पातुः कर्तुः च लीलया ॥                 |
|            |                                  | शिवलोक                                                     |
| २५         | 5                                | लोकं त्रिलोकाच विलद्मर्ण परं, भीमृत्युरोगार्तिजराहरं वरम्॥ |
| 7,0        | १०                               | मतसद्देनामजदायरतिस्र <b>ं, दिगम्बरं</b> · · ·              |
|            |                                  | कृष्णेति नामेव मुदा जपन्तम् ॥                              |
| 77         | 85                               | •••••••••भक्तजनैकबन्धुम् ।                                 |
|            |                                  | कृष्ण्यक भगीरथ                                             |
| \$0        | १५                               | बैष्णवो विष्णुभक्तश्च गुणवान् ऋजरामरः ॥                    |
| 97         | १६                               | तपः कृत्वा लच्चवर्षे गङ्गानयनकारणात्।                      |
|            |                                  | ददर्श कृष्णं हुष्टास्यं सूर्वकोटिसमयसम्॥                   |
|            |                                  | देवासुरपृज्य शिव                                           |
| ţ۲         | OR                               | दशययोर्विरोधे <b>च गमनं निष्मलं तव ।</b>                   |
|            |                                  | नमसम्बन्धिनोर्वन्थ्योरीश्वरस्य महात्मनः॥                   |
| <b>E</b> 8 | \$10                             | उमवेषां गुरः शंसुर्मान्यो वन्यश्च सर्वतः ।                 |
|            |                                  | धर्मश्च साची सर्वेषां त्वमेव च पितामहः ॥                   |
|            |                                  | विष्णु का उत्कर्ष                                          |
| 23         | 4६                               | ततो न वलवाञ्द्रंसुनै च पाशुपतं विषे ।                      |
|            |                                  | न च काली न शेषश्च न च क्द्रादयः सुराः ॥                    |
| 33         | 45                               | षोडशांशो मगवतः स चैव हि महान् विराट् ।                     |
|            |                                  | देवी का उत्कर्ष                                            |
| £8.        | 3                                | व्यविष्णुकियातीसं <b>पूर्णा</b> व <b>न्यां</b> सनातनीम् ।  |
|            |                                  | रागवरों त्रिभामायां वैष्ण्वी त्रिभामितदाम् ॥               |
|            | १२<br>२५<br>११<br>११<br>११<br>११ | ₹₹ ₹₹<br>₹₹ ₹₹<br>₹₹ ₩<br>₹₹ ₩<br>₹₹ ₩<br>₹₹ ₩             |

| साग        | <b>সংখা</b> • | रबो॰ |                                                         |
|------------|---------------|------|---------------------------------------------------------|
| २          | 88            | 80   | सर्वस्वकार्या सर्वेषां स्वतिपारः पराध्यसम्              |
| -          | •             |      | सर्वेषिका सर्वेद्यं अस्त्रीहाँ अस्त्र दिगीत् ॥          |
| 77         | 79            | 88   | हुमी जनसूता देशी मध्यक्रीनिकाशिकीय ।                    |
| •          | .,            |      | िनी क्षित्रण साची विशुणी व िनी त्राप्त ॥                |
| 99         | 99            | 88   | हता च ैल टेहुं विष्णुलोकं बकेत् सुपीः।                  |
|            |               |      | माहेरवरी व संपूज्य शिवलोकं च गच्छति ॥                   |
| 77         | 55            | RE   | माहेरवरी राजनी च ्िटा-प्रिक्ति ।                        |
|            |               |      | शासावणी शास्त्राच्या बीसामं यस्ति ते तथा ॥              |
| ,,         | 77            | 38   | विकास्तरिप्रकिश्चे प्राप्तिस ताकस्याः पुत्रयः स्याः 👭 🦠 |
|            |               |      | देवी को विनदान                                          |
| 77         | 77            | 83   | वितिद्युनियानं च श्रृवतां मुनिवत्तमः।                   |
| <i>y</i> 2 | ,,            |      | मायाति महिषं छागं उपन्येगारिकं शुमन् ॥                  |
| 59         | 33            | EA   | मार्च सुरक्ष विस्थित है रिनि सारद ।                     |
| 99         | לע            | 33   | युवकं व्याधिहीनं च सश्रृद्धं सुरगान्तित्त ।             |
|            |               |      | विगुडमिक्साइ निक्री दृष्टि 🕶 🛚                          |
| 53         | 77            | 800  | माराजीमा स्वरायं च भूवतां मुनितसम् ।                    |
|            |               |      | बन्दास्यवधेनेत्रीन् सम्बद्धारिक्षी ।                    |
| 77         | ÉX            | 80   | बर्चितारेन विकेश हुए जिल्लिका ।                         |
|            |               |      | हिंसाजन्यं न पार्व च लमते वरुकमंति ।।                   |
| 27         | 77            | २३   | इसरिम्मुनिक्की-प्राम्भाव <b>कातमः।</b>                  |
|            |               |      | सगुका निगुंका चापि वरा स्वेच्छामयी सका ।।               |
| 77         | 77            | 58   | नित्यानित्या सर्वरूपा सर्वरूपा स्वास्त्राम् ।           |
|            |               |      | बीजरूपा च सर्वेषां सुस्यहितियानी ॥                      |
|            |               |      | स्कन्द्रसम् की कथा                                      |
| 7          | 8             | 88   | हरू मृत्य भवार्ती श्र पुनः स्तीतुं समुबतान् ।           |
|            |               |      | किन्दी सुक्रमंगीर बढावां च एक्नीस ॥                     |
| 77         | 77            | 88   |                                                         |
|            |               |      | भूमी प्रवास सद्धीय संसः स्कन्दी बसूब ह ॥                |
|            |               | विष  | णु का शिय-पाउँनी को मन्तान देने का बचन                  |
| **         | 8             | 8.3  | सार्व मीलोकनायन्त्रं पुरस्करत् बमायतः ।                 |
| 77         |               |      | रावनीयमें जानभ तत्र दुवो मनिष्यति ॥                     |
|            |               |      |                                                         |

| भा        | । प्रध्या | • रखो         | •                                                |
|-----------|-----------|---------------|--------------------------------------------------|
| 4         | ξ         | €₹            | 4                                                |
|           |           |               | जगतां हेतुनाऽनेन विव्वतिवासियो विसुः॥            |
| 37        | 39        | દ્ય           | शनिदृष्य्या शिरच्छेदाद् गजनक्त्रेण योजितः।       |
|           |           |               | गजाननः शिशुस्तेन सर्वेषां सर्वसिद्धिदः ॥         |
| 23        | 23        | ξξ            |                                                  |
|           |           |               | हेतुना तेन विक्यात्रध्ये कवन्तास्थः शिशुः॥       |
| "         | 77        | ٤٢            | पूजामु नविद्यानाम्ये संपूच्य तं जनः।             |
|           |           | १००           | प्राफ्तक्या नोति निर्विधनेन वृथाऽन्यथा ॥         |
| 27        | "         |               | गरोशपूजने विघ्नं निर्मूलं जगतां भवेत् ॥          |
|           |           |               | गगोश को शिव की उपाधियाँ                          |
| 71        | १३        | 85            | ईशलां स्तौतु                                     |
| 27        | >>        | 85            | सिद्धानां योगिनां गुदः                           |
| 77        | "         | 38            | स्वयं प्रकृतिरूपञ्च प्राकृतं प्रकृतेः परम्       |
|           |           |               | देवी का उत्कर्ष                                  |
| 27        | 36        | 35            | नमः शंकरकान्तायै सारायै ते नमोनमः।               |
| 27        | 29        | 3.5           | प्रसीद जगतां मातः स्टिनंहारकारिशि॥               |
|           |           |               |                                                  |
|           |           |               | ब्रह्मागड पुरागा                                 |
|           |           |               | शिव के गर्या की उत्पत्ति                         |
| ?         | 3         | 23            |                                                  |
| 77        | 79        | ξC            | प्रकाः स्टेरि व्यक्ति व्यक्ति इत्या जीवले विकः । |
|           |           |               | सोडीमध्याय मनी भाषी निर्ममे जाह्मसंस्थान ॥       |
| 25        | 75        | 30            | उत्पानभारनन् सर्वान् रूपतेजोबलधतेः ।             |
|           |           |               | विगलान् सनिपङ्गीश्च कपदी नीललोहिनान ।।           |
| 37        | 79        | 35            | वाराखान् हीनकेशांश्च दृष्टिमांस्तां क्यालितः।    |
|           |           | in the second | महारूपान् विरूपाँश विश्वरूपाँश रूपियाः ॥         |
| 33        | 37        | 55 2          | व्यतिमेद्रोपकार्याश्च शिनिकारोप्रमन्तुकान        |
| <b>33</b> | 99        | C. K. S.      | विमेव महादेवः सर्वदेवनमस्कृतः ।                  |
|           |           |               | स्टामन्यमां सन्द्वा सर्गाद् उपरशम ह ॥            |
|           |           |               | दत्तयज्ञविश्वंस की कथा                           |
| 33        | 44        | ४४ व          | ामां जेड़ा रही हाम पत्नी या स्थम्बकस्य वै।       |
|           |           |               |                                                  |

| साग | ग्रध्या०    | रबो॰  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | 22          | 88    | म् पुरायासायां सा वै वस्तो स्वस्मिनियमः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |             |       | ग्रकरोत् समर्ति असे न अविकासीयान ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |             |       | स्तर मन्त्रन की क्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 97  | <b>₹</b> 11 | 80    | विषं स्टब्स्स स्टब्स्स कालकृत्र निति स्मृतम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 97  | ,           |       | वेन हो हुन हो हा न व्यस्तान देखाः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77  | 99          | 8 8   | तस्य विष्णुरहं वापि सर्वे वा सुरपुंगवाः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |             |       | न शक् बन्ति वे सोडु वेगमन्यत्र शहुरात् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |             |       | विष्णु हारा थिए का उन्हर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | २६          | 3     | บางการหนึ่งการกราชางาสารา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77  | * *         |       | येनाइ बद्धवा साई सुद्दा सीकाश्र मायमा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |             |       | कृति विनयों की कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | २७          | 20    | सतस्तेषां प्रसादार्थे देवभाइनसारानः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 71  | •           |       | क्षाकारणुक्षेकारू को विवृत्ताकृत 🛊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 79  | 77          | 88    | The state of the s |
|     |             |       | इ.स्पृहराज्या - माळ बास्ट्रीबासकी चनव 🖁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 99  | 59          | 85    | शिश्नं सङ्घर्ण सस्य रणमे रिक्स शिमन् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |             |       | उपक्रिक्त व विकृतिकम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33  | 99          | ? 3   | कवित् स इसते रोड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |             |       | ्रिक्तारी कविद् रौति सुदुर्मुदुः ॥<br>ज्ञस्यस्तं ६६५-तुर्गे प्रत्यन्तेषां विमोहिनाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 99  | 99          | 58    | माश्रमेऽधामतोऽभीदसं याचते च पुनः पुनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |             | 8.34  | भागं इता तथास्या ् निरास्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77  | 77          | \$ 18 | बूपनाद प्रगणन वे खरनाद ननाद व ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |             | १६    | तथा विचतुमानको गमापन् गर्नेकिनः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 59  | 77          | 3 7   | ततस्ते सुनयः कृदाः कोचेन लडुँ १०० ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | **          | १७    | मोहिता मायया सर्वे शक्तुं लक्ष्मितः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 39  | 55          | •     | खरबद् गायसे यश्मात् छन्न्हन्मात् मविष्यति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 53  | 99          | 38    | शेषुः शारीलु विविधैनां देव सुवनेश्वरम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 37  | 99          | 38    | वतीनां वा तथा धर्मी नावं दक्षः कर्यंचन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •   |             |       | स्वनवश्तु महान् एप वेनायं मोहितो दिनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| **  | ****        | \$ 0  | क्रिक्त प्रशासकती साथ वर्षेत्रकिकामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |             |       | वदस्य बाचा मधुरं बस्त्रमेकं समाध्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| भाग | ज्ञा ० | रखो॰ |                                               |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------|
| ?   | २७     | 38   | त्याजिते च त्यया लिंगे ततः पूजामयाप्त्यति ॥   |
|     |        |      | शिव का उत्तर                                  |
| 35  | 73     | 33   | ब्रदादिवेवतैः सर्वेः किसुतान्यैत्तपोधनैः ।    |
| ,,  | **     |      | वातवेयमहं चैतिहार्गं मो डिज्लनमाः ॥           |
|     |        |      | श्रागे की कथा                                 |
| 77  | 33     | 28   | आश्रमे तिष्ठ वा गच्छ शक्यमित्वेव तेऽनुवन्।    |
| "   | ,,     |      | एवमुक्ती महादेवः यहार्टेन्द्रियचेटितः ॥       |
| 99  | "      | ३५   | सर्वेषां पश्यतामेव तरैयान्तर्दधे प्रभुः॥      |
| 27  | 27     | 83   | स्तुषाणां च दुहितृ्षां पुत्रीणां च विशेषतः ॥  |
| 77  | "      | RR   | वर्तमारन्ततः पार्श्वे विषरीताभिलापतः ।        |
|     |        |      | उन्मत्त इति विज्ञाय सोऽस्मामिरवमानितः॥        |
| 77  | 33     | XX   | श्राह्यप्रनादितव्यपि लिंगं चाप्यस्य चोड्वम् । |
|     |        |      | तस्य होध्यसादार्थं वयं ते शरणं गताः ॥         |
| 53  | 77     | पूप् | हच्टं वे बाहशं तस्य लिंगमानीत्महात्मनः।       |
|     |        |      | ताहक् प्रतिकृतिं कृत्वा श्लपाणि प्रपद्यत ॥    |
| 55  | 93     | 93   | ये हि में मस्मनिरता मस्मना दश्यकिल्विषाः।     |
|     |        |      | वधोक्तकारिको दान्ता विधा ध्यान-परायणाः ॥      |
| 22  | 73     | €3   | न तान् परिवदेद विद्वान् न च तान् ऋतिलंघयेत् ॥ |
| 33  | 37     | १०७  | जनकृका बेना <b>दर्भ</b> जनत्थावर वंगमम् ॥     |
| 27  | 33     | १०८  | मश्मताच्यं हि तत् सर्वे पविश्वमितमुलमम् ॥     |
| 37  | 33     | ११५  | भत्मन्दारविगुद्धातमा जितकोधौ जितेन्द्रयः।     |
|     |        |      | सत्त्रमीयसुपारस्य न भूयो विनिवर्तने ॥         |
| 22  | 33     | 352  | नम्ना एव हि जायन्ते देवता सुनयस्तथा ।         |
|     |        |      | वे चान्ये मानवा लोके सर्वे जायन्त्यवाससः ।।   |
| 73  | 37     | 388  | इन्द्रियैरितर्देश दुक्लेनापि संवृताः।         |
|     |        |      | तैरेव संवृतो गुप्तो न वस्त्रं कारणं समृतम् ॥  |
| 22  | 37     | १२५  | दिव्योनाथ पन्थानं ये हमशानानि मेजिरे॥         |
| 79  | 33     | १२६  | ईशित्वं च वशित्वं च ह्ममस्त्वं च ते गताः॥     |
|     |        |      | स्कन्द-जन्म की कथा                            |
| 2   | 20     | २२   | ऋन्योन्यवीतमनसोसमार्शकरयोग्यः 🖟               |
| 19  | 99     | 23   | श्लेपं समस्योजन्या श्रॉवतः विस वृत्रहा ?      |
|     |        |      | ताम्यां मैधुनमन्त्र-यामयभ्योद्भवभीरकाः॥       |

| सारा | श्रधा० | रखो॰ |                                                               |
|------|--------|------|---------------------------------------------------------------|
| ą    | 20     | 58   | तयोः नकार्शमन्द्रेया प्रेषितो हव्यक्षहनः॥                     |
| 77   | 99     | 74   | उमा देवः समुत्स्वव्य शुक्तं भूमी व्यसर्जयत् ॥                 |
| 39   | 33     | 25   | यदेवं विगतं गर्मे रीद्रं शुक्रं महाप्रमम् ।                   |
| 32   | 59     | 39   | सर्वे स्व ारण-देशकेल से बरहवारसा ॥***                         |
|      |        |      | पार्वती की माना द्वारा शिवनिन्दा                              |
| 39   | 63     | \$4  | मम राष्ट्रये जराभाग्यक मत्तां महेरवरः ।                       |
|      |        |      | दरिद्रः सर्वेषेवेह हा कष्टं साजते न वै ॥                      |
|      |        |      | मत्स्य पुराख                                                  |
|      | सध्याः | रसो॰ | ध्रानिस्तु स्कन्द                                             |
|      | ¥      | ₹6   | श्रक्षिपुत्रः कुमारस्तु शरस्त्रम्मे व्यवायत ।                 |
|      |        |      | तस्य शाखो विशासक्ष नेगमेयक्ष पृष्ठतः ॥                        |
|      | 77     | २७   | अवस्य कृतिकानां तु व्यानिकारणः स्मृतः ॥                       |
|      |        |      | िर्वस्ति रिव                                                  |
|      | 5      | ¥    | विद्यास्त्रक रहुम्हयक्षेत्रास्थाले <b>स्वयं</b> शस्त्राणीस् । |
|      |        |      | राजा इल की कथा                                                |
|      | 88     | 88   | वस्त्रमीयम्बं संगीपन्य १८० प्रमासम्बद्धः                      |
|      |        |      | कस्यद्रमस्तराकीर्गः भाषा शस्त्रणं महत् ॥                      |
|      | 99     | XX   | रमते यत्र देवेशः शंसुः नेंगःईरोकः ।                           |
|      |        |      | उमया समयस्तत्र पुरा शरको इतः ॥                                |
|      | 39     | XE   | पुष्णाम सस्यं यस्किचिद् प्रारमिन्धन ते बने ।                  |
|      |        |      | स्त्रीत्वमेष्यति तत् सर्व दशयोजनमयङ्के ॥                      |
|      | 57     | 83   | त्रहातसम्यो राजा इसः <b>राजने पुरा</b> ।                      |
|      |        |      | न्त्रीसम्बद्ध विश्वके व बहुबान्द्री हयन्त्रतः ∦               |
|      |        |      | दत्तपत्र विर्थम स्था                                          |
|      | \$ \$  | 22   | दबस्य यहे विवते प्रमूह सर्वाचिते ।                            |
|      |        |      | समाहतेषु देवेषु जिस्सम्बरीत सरी ॥                             |
|      | 23     | 大二   | लमल जरते माता जरानीमास्त्रीवना ।                              |
|      |        |      | दृतिहर्न् रतः देवि समानुमहकास्यवा ॥                           |
|      | 59     | 38   | म लाया गाँउन मिनिए स्थापि मानगा प्रस्म                        |
|      |        |      | पसार्व कुर उमेरे र 🕷 पन्दिराईति 🛊                             |

| श्रद्धाः | रबो  |                                                                                                               |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ,    | सोम श्रीर तारा की कथा                                                                                         |
| 2.5      | 514  | महेरवरेगाथ चतुर्मु खेन साध्यैर्मरुद्धिः सह लोकपालैः।                                                          |
| २३       | રૂપ્ | द्दी यदा तां न कथंचिदिन्दुस्तदा शिवः क्रोधपरो वस्त्व ॥                                                        |
| २३       | 210  | प्रताचित न क्या पार्यपुराया स्थान कायस्य पर्मूष ॥<br>प्रतुर्व हीत्वाजन वं पुरारिर्जगाम भूतेश्वर-सिद्धजुष्टः । |
| 14       | 40   | युद्धाय सोमेन विशेषवीत्रवृतीयनेवानलमीमवस्त्रः॥                                                                |
|          |      |                                                                                                               |
|          |      | शुक्र के द्वारा शिवस्तुति                                                                                     |
| 80       | १२८  | नमोऽरतु शितिकरठाय कनिष्ठाय सुवर्चसे ।                                                                         |
|          |      | लेलिहानाय काव्याय वत्सरायान्यसः पते ॥                                                                         |
| 5,       | १२६  | कपर्दिने करालाय हर्यद्यो वरदाय च।                                                                             |
|          |      | संस्तुताय सुतीर्थाय देवदेवायरहसे ॥                                                                            |
| 55       | १३१  | ह्रस्वाय मुक्तकेशाय सेनान्ये रोहिताय च ॥                                                                      |
| ••       | १३२  |                                                                                                               |
|          |      | बराय मञ्बरूपाय श्वेताय पुरुषाय च ॥                                                                            |
| 77       | \$38 | निषंगिगो च ताराय खद्माय च्यागाय च।                                                                            |
|          |      | ताम्राय चैव भीमाय उप्राय च शिवाय च ॥                                                                          |
| *3       | १३५  | •                                                                                                             |
| 37       | १३७  |                                                                                                               |
| 23       | 355  | दुन्दुस्यायैक्याव य ऋजाय बुद्धिदाय च ।                                                                        |
|          |      | अस्याय यहस्थाय यतये ब्रह्मचारियो ॥                                                                            |
| 77       | 5.90 | सांख्याय चैव योगाय व्यापिने दीविताय च।                                                                        |
|          | 8147 | स्रनाहताय शर्वाय हव्येशाय यमाय च ॥                                                                            |
| 77       | १४२  | शिखविडने करलाय दंदिहरी विश्ववेधमे ॥                                                                           |
| 77       | \$83 | हरूपवारिकृतार्येव भीरताय <b>राज्य च</b> ॥                                                                     |
| "        | १४६  | विनेयुङ्गानाय गुच्येचोर्ध्यरेतने ॥<br>नमोस्तु तुम्यं भगवन् विश्वाय कृत्तिवाससे ॥                              |
| 33       | १६३  | निरुपारुयाय मित्राय तुम्यं सांख्यात्मने नमः॥                                                                  |
| **       | १६६  | नित्रायचारमर्जिराय सहमायैवेतराय च ॥                                                                           |
| 77       | 144  |                                                                                                               |
|          |      | कृष्णाष्ट्रमी पूजा                                                                                            |
| 42       | ₹    | हम्मारमीमधी वद्ये सर्वपार-प्रमाणिनीम् ।                                                                       |
|          |      | शानिम् किश्च भवति जयः पुनिः विशेषतः ॥                                                                         |
| 79       | 7    | शंकरं मार्गीरार्नि शंखें पीरेजीनयूज्येत् ।                                                                    |
|          |      | माधे महेरका देवं महादेवं च फाल्युने ॥                                                                         |
|          |      |                                                                                                               |

| andio. | रखो॰ |                                                   |
|--------|------|---------------------------------------------------|
| XE     | 2    | स्थालुं चैत्रे शिवं तहत् वैद्याहे त्यमंबेकरः।     |
|        | di   | क्षेण्ठे पशुपति चाचेर् श्रायाहे उपमचीत् ॥         |
| 99     | 8    | पूजवेत् श्रावके सर्व नमस्ये श्यम्बर्क तथा ।       |
|        |      | ं स्टाइप्यूटे माति तथेशानं च कार्तिके॥            |
|        |      | लिगोत्यनि की कथा                                  |
| Ę o    | 2    | ततः कालेन महता पुनः सर्गाविधी तुषः ।              |
| \$2    | X    | स्पर्धायां च प्रदुत्तायां वस्तारसङ्ख्यायीः।       |
|        |      | विवासार एस्ट्रिस वर्ष संभाविकी ता ॥               |
|        |      | सती की पूजा                                       |
| 33     | १६   | म्या भरीत वेरेको सुगीत्यास्यात्र वित्             |
| ,,     |      |                                                   |
| 35     | 23   | प्रतिमां पंचगच्येन तथा गन्धोदकेन च ।              |
| ,,     |      | असार्विका सैवेश् श्रीमी सिस्तुहीलक्ष्मेतृत्वाद्   |
| לל     | २५   | नमोर्क्टरियसम् असिताङ्गीति नासिकाम् ।             |
| 39     | 85   | इस्त्रमेरेइक हमें बूपमें च गया सह !               |
|        |      | स्थापविकाध शपने बाङ्गाव निवेदवेत् ॥               |
|        |      | महादेव और भवानी की पूजा                           |
| 83.    | R    | महादेवेन स्टिशा-अविश्व सालारे ।                   |
| 99     | 22   | विष्युवका है विश्वसूत्रको विकास वर्ग विषयी ।      |
|        |      | ารครรมที่ องวิการที่สำรงร้ายที่ ผู                |
|        |      | दक्षयज्ञ की कथा                                   |
| ७२     | 23   | पुरा वर्वावरणाः कृषितस्य तु श्रुतिनः।             |
|        |      | 👼 नदीमप्रकृतस्य स्वेत्रविस्तृतीत् हरः 👭           |
| 37     | * ?  | भीन्त्रः सः सम्प्रामानास्यप्रम् सम्पर्धाः         |
|        |      | भनेकवस्त्रनयनो जनसङ्ग्रहनभीयस्ः 👭                 |
| 77     | 23   | बीरमद्र इति रूपातः जरपुष्टपृतिपुर्वेषः ।          |
|        |      | इत्वादसी यहमधनं पुरस्तिनर्गभणः।                   |
|        |      | विक्रमाहिकीया सुप्रः सिविस विक्रियारीयाः 👭 🤭      |
|        |      | री यस्तु है ही                                    |
| ¥3     | 2    | ामीदारी चुरार केर करते. बाब उत्पर्धिक १           |
|        |      | क्ष <b>महिमाहिम्स</b> ्य अभूण पात्र असूति संस्थाः |

| अध्या॰ | स्बो॰ |                                                 |
|--------|-------|-------------------------------------------------|
| EX     | Ę     | मार्गशीर्षत्रयोदश्यां सितायामेकभोजनः।           |
|        |       | प्रार्थयेद् देवदेवेशं त्वामहं शरगां गतः ॥ "     |
| 53     | 5     | इत्स्नानज्ञः पश्चाद् उमया सह शंकरम् ।           |
|        |       | पूजयेत् कमलैः शुम्रैर्गन्यमाल्यानुलेपनैः ॥      |
| 27     | 3     | पादौ नमः शिवायेति शिरः सर्वात्मने नमः।          |
|        |       | त्रिनेत्रायेति नेत्राणि ललाटं हरये नमः ॥        |
|        |       | त्रिपुरदाह                                      |
| 2 7 2  | ? ३   | अर्चंगन्तो दितेः पुत्रान्त्रपुरायतने हरम् ॥     |
| ,,     | 88    | पुरवाहराज्यान् उच्चे क्राशीर्वादाँश्च वेदगान् ॥ |
|        |       | शिवस्तुति                                       |
| १३२    | २२    | नमो मनाय शर्नाय रुद्राय नरदाय च ।               |
|        |       | पश्चनां पतये जिल्दम् उद्राय च कपर्दिने ॥        |
| 71     | २४    | कुमारराष्ट्रितिहाय कुमारजनकाय च ॥               |
| "      | २६    | उरगाय त्रिनेत्राय हिरएयत्रमुरेतसे ॥             |
| 99     | २७    | वृषध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिगे।।          |
| 43     | २७    | विश्वातमने विश्वसुजे विश्वमाञ्चय तिष्ठते ॥      |
|        |       | रुद्रमूर्ति विष्णु                              |
| 848    | · ·   | ख <b>मींकारोऽस्यंकुरायप्रमृतो</b>               |
|        |       | विश्वस्यात्मानन्तमेदस्य पूर्वम् ।               |
|        |       | नं भृत्म्यानन्तरं सत्त्वमूर्ते ॥                |
|        |       | संहारेच्छोन्ते नमो रुद्रमूर्चे                  |
|        |       | आदर्श योगी शिव                                  |
| **     | २१३   | ऋनया देवसानम्या ।                               |
|        |       | दुःसाध्यः शंकरो देवः किं न वेत्सि जगत्यमो ॥     |
|        |       | गगोशजन्म                                        |
| 79     | 806   | कदाचिद् गन्धतैलेन राष्ट्रमभ्यज्य शैलजा          |
| 29     | #05   | चृतैंदर्वरेषामास मिलनान्तरितां ततुम्।           |
|        |       | वहुद्दर्तनकं यहा नरं चक्रे गजाननम्।             |
| 23     | *ož   | पुत्रकं कीडति देवी तं चाचेत्रवरम्मति ।          |
|        |       | वाह्य्यास्तु त्रिवनस्याननतः सोऽस्त्युवद्वयुः॥   |
|        |       |                                                 |

| श्रद्धाः | रखो॰       |                                                                |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 848      | Mox        | कायेनाति विशासेन 👉 🐃 🦈 तवा ।                                   |
| •        |            | पुत्रेत्वुवाच तं देवी पुत्रेत्यूचं च जाह्रवी ॥                 |
| 37       | Mon        | गाह्ने य इति देवेंस्य ी जी अस्ति गर्म ।                        |
| **       |            | जिल्हास्या किल्लं च ब्रावस्य पितामहः ॥                         |
|          |            | शिव के गना                                                     |
| 99       | 430        | यायन्तस्ते कृषा दीर्घा हन्याः स्थूला महोदगः ।                  |
| 73       | # 2 3      | स्थाने सम्बद्धाः वेदिन् हे हिन्द्र है । एक विकास               |
| **       |            | प्रमेश प्रतिकार का अवस्थितका प्राणितना 🛊                       |
| 91       | <b>455</b> | श्रीकेत्यके लागा ग्रामा असी विकास ।                            |
|          |            | भोक्यों शतकता है। प्रमुख्य के सम्बद्धा ।                       |
| 99       | KAK        | दूसामा १ १ । १ । सामाप्रकावसम्बद्धाः ।                         |
|          |            | িনিল জান্তৰালয়। <del>বিষয়দায়ে বিষয়<b>ন্ত</b>া</del>        |
| 55       | オゴニ        | कोटिसंस्या सर्वस्याना रामाविस्मानपीरमाः ।                      |
|          |            | जरादायूपिले संविधिकारींसे मैहरवलीः 🛚                           |
|          |            | पार्वती हारा शिवनिन्दा                                         |
| 844      | \$         | नैवारिम कुटिला शर्व विपमा नैव भूजंडे ।                         |
|          |            | नविषयान्यं सतः स्वाति व्यवदोषास्यास्यः ॥                       |
| 77       | 3          | नाइं पूर्व्वोऽपि दशना नेत्रं चास्मि मगस्य हि !                 |
|          |            | श्राहित्यक्ष विज्ञानाति समयान् २०२० २४० ॥                      |
| **       | =          |                                                                |
| 77       | २२         | क्षा के विद्योग विकास <b>सम्मन्ता स्तिहत्वरणनम् ।</b>          |
|          |            | हन्द्राहुण्यं रारांकाच् दुवेधित्वं बुपादवि ॥                   |
| 27       | २३         | तथा बहु किमुक्तेन ऋलं वाचा अमेगा ते ।                          |
|          |            | रस्यास्यासानिभीत्यं नक्षत्वाच तव वया ॥                         |
| 39       | 5.8        | निर्वृत्त <sub>्वे</sub> कार्ति वह शाय ने विश्व <b>विश्व ।</b> |
| 39       | ₹ १        |                                                                |
|          |            | <b>द्वासन्त्रा त्वा कार्या नित्यै</b> स्थानक्षेत्रियाः ॥       |
|          |            | ब्रह्मा का पार्वती की बरदान                                    |
| १५७      | 88         | एवं सव स्वं भूवधा । ्रेट व्यक्तिति ।                           |
|          |            | देवीस्तुति                                                     |
| 245      | 22         | नवसुरासुरमंगिलीमलन्मां क्या स्टब्सीलक्सासनस्या हिते            |
| B        |            | स्थानी कृष्णक नव गति 👣 स्तीयांक स्तातिकितांकिते 🛊              |

| श्चा  | रबो॰       |                                                        |
|-------|------------|--------------------------------------------------------|
| श्यूट | १२         | त्रियसुनक्किन्द्रक्षित्रिते, गिरिसुते भवतीमहमाश्रये ॥  |
| 29    | 24         | नितसटायटलोद्धतकन्यगः, मटमहामृगराजरथास्थिता ॥           |
| 37    | १६         | निगदिता भुवनरिति चण्डिका, जननि शुस्मनिशुस्मनिष्ट्रनी ॥ |
|       |            | ग्रन्थकवध                                              |
| 305   | २          | क्रासीद् दैत्योऽन्धको नाम भिन्नाजनचयोषमः ॥             |
| 33    | 3          | तपसा महता युक्तो ध्ययव्यस्त्रिदियोकसाम् ॥              |
|       |            | स कदाचित् महादेवं पार्वत्या सहितं प्रभुम् ।            |
| "     | R          | क्रीडमानं तदा दृष्ट्वा हर्तुं देवीं प्रचक्रमे ।        |
|       |            | तस्य युद्धं तथा घोरममवत् सह शंसुना ॥                   |
| 22    | 3          | पानार्थमन्धकास्त्रस्य सोऽसुजन् मातरस्तदा।              |
|       |            | माहेश्वरी तथा ब्राह्मी कौमारी मालिनी तथा ॥             |
| 97    | ३५         | ततः स शंकरो देव धकर्वाकुलीकृतः ।                       |
|       |            | जगाम शरणं देव वासुदेवमजं विसुम् ॥                      |
|       |            | यक्षवर्यान                                             |
| 120   | 3          | गुह्मका बत यूयं वे स्वामावान् क्रूरचेतसः।              |
| "     | \$ 0       | क्रव्यादारचेव किंमचा हिंसाशीलारच पुत्रक ॥              |
|       |            | वारागासी-माहात्म्य                                     |
| 22    | 3.8        | ध्यायतस्तत्र मां नित्यं योगाम्निदींप्यते भृशम् ।       |
|       |            | कैवल्यं परमं याति देवानामपि दुर्लभम् ॥                 |
|       |            | मक्तिगम्य शिव                                          |
| १८३   | 48         | सदा यः मेवते भिद्यां ततो मवति रंजितः ।                 |
|       |            | र्रजनात्तमयो भूत्या लीयते स तु भक्तिमान् ॥             |
| 77    | ध्र        | शास्त्राणां तु वरारोहे बहुकारएवर्शिनः।                 |
|       |            | न मां पश्यन्ति ते देवि ज्ञानवाक्यविवादिनः ॥            |
|       |            | ब्रह्मा का शिरश्केद                                    |
| 99    | <b>~</b> { | श्रासीत् पूर्वं नरारोहे बहावास्त शिरोवरम् ।            |
|       |            | पंचमं श्रापु मुश्रोणि जातं बाचनस्यभम् ॥                |
| 99    | ==         | ज्ञलत् तत् पंचमं शीषं जातं तस्य महात्मनः।              |
|       |            | तदेवमह्नवीट् देवि जन्म जानामि ते सहम्॥                 |
| 37    | <b>5</b> § | ववः क्रीधपरीतेन संरक्तनयनेन च ।                        |
|       |            | बामाङ्गुष्टनसाप्रेय छिन्नं तस्य शिरो मया ॥             |

|                  |              | परिशिष्ट : पाँचवाँ ऋभ्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>श</b> स्त्रा॰ | रखो॰         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>\$</b> =\$    | EX           | यदा भिन्द्रशास्त्र विस्तिष्ठलं स्वया मन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 .2             |              | तसमात् गारममासूनः कताली संभित्रके ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  |              | इतहरयातृती भूता चर तीर्यानि मृतके ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  |              | त्रिपुरदाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| , CE             | 4.0          | उत्थितः शिस्मा इत्या लिक्कं जिन्ह्यन्त्रियसः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| & minus          | <b>*</b> , • | निर्मेतः म पुरद्रागत् गरित्यन्य महतम्यन् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | y =          | गृहीत्वा शिवता सिनं गत्तकत् स्टर्भनारामः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 97               | 3.8          | स्तुवंश्य देवदेवेशं िलीलाजिति विवस् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 99               |              | र्वेन्स क्षी स्वा केर पाँड करोडाँस इस 📳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 80           | रकादमा शारकराष्ट्रिय का के निर्देश निरस्थात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 97               | 30           | न मेतुरुपं त्वया बन्स सीवरों तिष्ठ दानव ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77               |              | चन्त्रीय सम्बद्धाः । क्षा भी भारतात्री सम्बद्धाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 91               | ७१           | अध्यक्ति बाग् जस्त्रक न्यारीकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,,               |              | भूयस्तस्य वरो दत्ती देवदेवेन पावडव ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 53               | ७३           | तृतीयं रिवतं तस्य पुरं तेन महात्मना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,,               |              | भनत् रागने विव्यं रहते अप्रमायतः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 73               | Pe           | एक किर्णानन जन भोगों ने त्रिपुराना है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  |              | द्वितीयं पतिसं तिसम् ६वेटेड्स्बरटके ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |              | age of the state o |
| \$35             | 80           | पृतेन नगरवेखिनं पूर्वद् मकितो हिमान्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 99               | 2.5          | रीवं प्रथमवामीति यत्र चामिनतं मचेत् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77               |              | ऋद्यं मोदते कालं यथा रहस्तयेव न ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  |              | भगुतीयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 59               | ÄZ           | एवं व बारे केरे स्तुनिर्वस्तानस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |              | र जारीत रार सुर्वे देखुरा गरिसीकिया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  |              | शिवस्तुनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| २१०              | <b>2</b> 0   | बक्को नैव २५१० नगरे विश्वानविधे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 79               | 3.5          | नमः क्राप्तिः साम्य विकासाय विकासिकने ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  |              | शिय-विकार प्रकोप से देवी करम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>=</b> 2       | z            | : इत्यं निराम्य देशानी का कि स्पृत्तका ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| en of            |              | चनार को राष्ट्रण कर्यो होता की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  |              | च्या करण करण विश्व चित्र करण करण करण करण करण करण करण करण करण कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| २७८ |                 |      | शेव मत                                                         |
|-----|-----------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 10  |                 |      | मार्कपडेय पुराख                                                |
|     |                 |      | मानारवन गुराच                                                  |
|     | <i>संस्</i> वा० | रखो॰ | ततोऽतिकोपपूर्णस्य चिक्रको वदनात् ततः ।                         |
|     | दर्             | 3    | निश्चकाम महत् तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च ॥                        |
|     |                 |      | अन्वेषां चैव देवानां शकादीनां शरीरतः।                          |
|     | 33              | 80   | निर्गतं सुमहत्तेजः तच्चैन्यं समगच्छतः ॥                        |
|     | 23              | १२   | एकस्थं तदभूकारी व्यामकोकत्रयं त्विषा ॥                         |
|     | ,,              |      | देवी के शुरू और कृष्ण रूप                                      |
|     |                 |      |                                                                |
|     | <b>L</b> 4      | Ko.  | शरीरकोषात् यत्तस्याः पार्वत्या निःस्ताम्बिका ।                 |
|     |                 |      | कौषिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ॥                           |
|     | 77              | 88   | तस्यां चितिर्रतायां तु कृष्णामृत् सापि पार्वती ।               |
|     |                 |      | कालिकेति समाख्याता दिमाचलञ्चताश्रया ॥                          |
|     |                 |      | विभिन्न देवताओं की शक्तियाँ                                    |
|     | 55              | १३   | यस्य देवस्य यद्गूपं यथा भूषण्वाहनम् ।                          |
|     |                 |      | वत्तदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ ॥                       |
|     | 59              | 58   | श्रायाता ब्रह्मणः श <del>वि</del> र्ब्बहाखी सामिधीयते ॥        |
|     | 59              | १५   | माहेरवरी वृषासदा हिस्तुहरू शिल्डी।                             |
|     |                 |      | महाविज्ञा <b>प्राप्ता चन्द्रने</b> लाचिम्यूनता ॥               |
|     | **              | १६   | कीमारी शक्तिहस्ता च मयूरप्रयाहरा ।                             |
|     | 33              | १७   | तथैव वैष्णवी राक्तिगंबरोपरि संस्थिता ॥                         |
|     |                 |      | विभिन्न शक्तियों का देवी के साथ तादात्म्य                      |
|     | ەع              | ą    | एकैवाई जगन्यत्र डिटीया का ममापरा ।                             |
|     |                 | •    | पश्यैता दुष्ट ! मस्येन निशन्त्यो महिम्त्तयः॥                   |
|     |                 | ¥    | वतः समस्तास्ता देन्यो द्वारिन्दुवालयम् ।                       |
|     | 23              |      | वस्या देव्यास्तनी जग्हरेकैकानीत् वदाम्बिका ॥                   |
|     |                 |      | देवी को स्तुति                                                 |
|     | \$3             | ą    | देवि ! प्रपन्नातिहरेपसीय प्रसीय सातर्जंगतोऽखिलस्य ।            |
|     |                 | •    | प्रसीद विस्वेरको पार्कि विस्वे ध्वनीस्वरी देवि चराचरस्य ॥      |
|     | 55              | Ę    | श्राधारभूता त्रातस्यमेका                                       |
|     | 51              | K    | त्वं वैभएवं शांक स्टन्तवीयां, विश्वस्य बीजं परमासि माया ।      |
|     |                 |      | सभ्मेंदितं देति तमलाभेतत्. त्वं वै प्रपन्ना सुवि सुक्तिहेतुः ॥ |
|     |                 |      |                                                                |
|     |                 |      |                                                                |

| ग्रध्या ० | रसो० |                                                                          |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 8.3       | Ę.   | मर्दमीय लगा (मर्दने चित्रे भवति मर्दार्थन १ विते १                       |
|           |      | शरायं स्वस्वके गीनि नारायशि नमंदस्तु ते ॥                                |
| **        | \$ 0 | इ.स. वर्षी हिन्दार नवन पर पुरिचित्राहरू कींग्रु प्रीति ३ व व ४ ३ व व व व |

# लिंग शुराख

#### नेवादिक शिव

|      |           |       | केटा विदेश <b>शिव</b> ा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सारा | श्रद्या • | रजो   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8    | 2         | 8     | नमो खाव 🖃 हारो परमात्मने ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |           |       | - Property Communication Com |
|      |           |       | निगोत्पनि की कवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 55   | \$19      | 88    | तथा भूतमहं दृष्ट्वा श्वानं विश्वविद्याः ।<br>मायया मोवित्रसम्भ तमकोत्रसम्भितः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77   | 秀等        | ર્ય   | इस्तं बदेति इस्तेन समुखाप्य सनातरम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77   | 99        | २२    | तदा हन्त्रहारेण तीत्रं स स द्देन तु ॥<br>किमर्थं १००२ शेलाल वसुमर्दति सन्त्रम् ।<br>सोऽपि मामाह जगतां कर्ताहमिति सोक्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **   | 71        | 3 ?   | इत्युक्तवति वस्मिद्ध गाँव चावि वचत्वचा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 59   | 69        | 養皇    | ब्राह्मीकाभगा हुई सुर्वेत रीमार्थकम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 39   | 99        | \$ \$ | तन्त्रिम्बन्तरे निवसमञ्ज्ञात्रकोः पुरः ।<br>विज्ञानसम्बद्धी <b>हि स्वोधार्यः च मात्यम्</b> ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 75   | 79        | 3.8   | स्कालामान्यसम्बद्धः कालानसङ्गीयमस् ।<br>स्वयुक्तिः निर्माणारीकाराज्यस्थितस् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55   | 22        | 34    | तस्य ज्यानास्तरे य मोहितो मगवान् हरिः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27   | 99        | 34    | নীটিন সাধ নামস্থিতীয়া ঐটিমন্সসম্ ।<br>স্থানীমন্যায়েলসম্মান্যসময় সংগ্ৰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 57   | 39        | 30    | मबानूष्यं प्रयत्नेन गन्तुमहंति सत्वरम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 97   | **        | 88    | सत्वरं सर्वयनेन सत्वान्तं शतृमिन्छया।<br>श्राम्तो सरस्या तस्याननशंकारावधीरतः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11   | 39        | AE    | त्वा सम्भवत् तत्र नातो वै शब्दलक्षणः ।<br>व्यक्तिकित्व सर्वेतात्त्व २० व्यक्तिकाः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 57   | 99        | 40    | विभिन्ने स्वतिस्थित्य स्था नियम् स्टोनास्य<br>नियम्ब द्विती स्टोने स्टाइन ह् सनातसम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| नाग | सच्या०     | रबो॰    |                                                                                          |
|-----|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$  | १७         | # \$    | त्रावनर्गमकारं त्कारं चाप्युत्तरे ततः।<br>मकारं मध्यतश्चैन नादान्तं तस्य चोमिति॥         |
|     |            |         | श्चर्यनारीस्वर शिव                                                                       |
| 29  | <b>१</b> ८ | 30      | ऋर्धनारीशरीराय ऋव्यक्ताय नमोनमः ॥                                                        |
|     |            |         | एकेश्वर शिव                                                                              |
| 91  | 35         | १२      | निवा मिन्नो सहं विष्णो दश-विष्णु-मत्राख्यया ।<br>सर्ग-न्तालयनुतीर्निष्ठलः परमेश्वरः ॥    |
|     |            |         | क्तिंग और वेदी में शिव-पार्वती                                                           |
| 77  | **         | १५      | लिंगवेदी महादेवी लिंगं साजानमेहरूवरः॥                                                    |
|     |            |         | लम्बोदरशरीरी शिव                                                                         |
| "   | २१         | ६७      | घ्यायते जुम्मते चैव रुदते द्रवते नमः।<br>वल्यते क्रीडते चैव लम्बोदरशरीरियो ॥             |
|     |            |         | शिव का सांख्य श्रौर योग से सम्बन्ध                                                       |
| *** | 77         | 디       | भवानीयोऽनाविनांस्यं च सर्वलोकानां<br>स्वं द्रशक्तविसर्वः ।                               |
|     |            |         | सांख्याः प्रकृतेः परमं त्वां विदित्वा-<br>चीराध्यानाम्बाममृत्युं विश्वन्ति ॥             |
| 77  | 37         | 二年      | योगारच त्वां व्यायिनो नित्यसिद्ध                                                         |
|     |            |         | हात्वा योगान् नंत्यजन्ते पुनन्तान् ।                                                     |
|     |            |         | ये चाप्यन्ये त्वां प्रसन्धा विशुद्धाः,<br>स्वकर्मभिस्ते दिव्यभोगा भवन्ति ॥               |
|     |            |         | शिव के विभिन्न अवतार                                                                     |
| *** | २४         |         | विसे ही जैसे वायुपुराख के प्रध्याय २३ में ।]                                             |
|     |            |         | ज़िंग की उपासना                                                                          |
| 12  | २५         | २१      | ग्राचम्य च पुनस्तरमाजलादुत्तीर्यं मंत्रवित्।                                             |
|     |            | 20. 20. | प्रविश्व तीर्थं मध्ये तु पुनः पुरवित्रुद्धये ॥                                           |
| 73  | 59         | २२      | श्रक्के स पर्यापुरकीः प्रतासीः क्वालितेम्तथा ।<br>सकुत्रीन सपुष्पेस् जलेनेवाभिषेक्वेत् ॥ |

|     |           |        | परिविश्व : पश्चिमी साध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भाग | ग्रह्या ० | रस्रो० |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |           |        | ऋषिप्रनिवर्गे <b>की कवा</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8   | २१        | 14     | सुनयो वाक्यहने तपन्तेषुः सुवाक्यम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |           |        | तुष्ट्रम्यं देजदेशस्य सङ्ग्रन्सवाद्यः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77  | 99        | 3      | अर्थि पुर्वे मानं मानुं अस्ति के रहे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |           |        | परीकार्य जगन्नाथः अद्या कीह्या च सः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77  | 55        | 5      | निर्देशनाध्यापार्यामप्रतिपार्यः स्र श्रीस्ट ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |           |        | केराभावतः । एको प्रदृतिक विवर्धितम् ह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 99  | 79        | 3      | र्वेषापुरम् समाप्रकारकार्य विभाग समाप्रकार विद्यार्थन स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |           |        | सूत्र जी विद्यार सह पुरस्ताको । विश्व । जास्त्र स्त्री 📳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "   | 99        | 20     | मन्दरिमर्तं च मगवान् स्त्रीयां मानि केंद्रमन् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |           |        | भूविलासं च गानं न नवावानीः सुन्तरः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 93  | 77        | \$ \$  | संप्रेचन नारीवृत्दं वे सुर्म्भदुरसंग्रहः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |           |        | एको एकिन वरीत असीव मेथुरवङ्गीतः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 59  | 77        | १२     | वने तं पुरुषं रष्ट्वा विकृतं नीलनोहितम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |           |        | विषयः प्रतिप्रता <b>रकापि तसेवान्यवृत्तवराद् ॥</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 99  | 95        | 3 3    | वर्तीकृतकृतकः गणास्य स्वासी विस्तान क्षेत्रक्षणाः विस्तित्वतः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |           |        | सम्बादिन स्वादिनात् १ मान्यनानम् प्रान्तिनाः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 79  | 99        | 专业     | क्रय रण्ट्या परा नार्थः किंचित् प्रशीनताननाः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |           |        | किन्ति विकास अस्ति । । । अभिविद्या । असुर ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77  | 79        | 2 ==   | स्वीतिक स्वपूर्ण कर्णा विशेष का स्वरंति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |           |        | निवेदुर्ग त्रमानमा प्रोपाच विवर्गमा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77  | 57        | 38     | अन्योन्यं सम्मितं प्रेड्य चालितिङ्कः समन्वतः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |           |        | निकथ्य मार्ग सदस्य नैपुरानि प्रचित्रे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 73  | 33        | २३     | हच्चा नारीकृतं विशासकाभृतं च शंकरम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |           |        | खनीय प्रस्यो पार्वेद क्रायपुरने स्कीन्शाः 👔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25  | 53        | ३७     | The state of the s |
|     |           |        | पिलामहं महाच्यानमासीनं वरमागने ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77  | 77        | *=     | The same of the sa |
|     |           |        | इसे शहर भी भी महा हो भारत सी मही महा 👔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 73  | 39        | 80     | उत्पार प्रांजितिकोत्या प्रतिपत्त भवार सः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |           |        | <del>ইয়াৰে</del> লাক্ষ্মীয় বিশ্বনীয় ওচন মন্ত্ৰপ্ৰক্ষ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 53  | 39        | 88     | অস্ত্ৰ প্ৰক্ৰেটি স্তিমীলিয়া প্ৰা তেওঁ প্ৰক্ৰিয়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |           |        | युक्तिविष्ट्रसङ्ख्या स ०० गरी १८ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

२८२ शैव मत

| भाग | सच्या० | रखो • |                                                                  |
|-----|--------|-------|------------------------------------------------------------------|
| 3   | 39     | ६६    | तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ब्रह्मण्रो ब्राह्मण्रपभाः ।                |
|     |        |       | <b>ब्रह्माण्</b> ममिवन् <b>या</b> र्त्ताः योचुराकुत्तितेद्यगाः ॥ |
|     |        |       | त्रिपुरदाह                                                       |
| 79  | ७२     | 8     | अय रुद्रस्य देवस्य निर्मितो विश्वकर्मणा ।                        |
|     |        |       | सर्वलोकमयो दिव्यो स्थो यत्नेन सादरम्॥                            |
| 37  | **     | 38    | काष्ट्रायान्त्रथा सप्तसोपानं हैममुत्तमम्।                        |
|     |        |       | नारिक्रनेवदान् ब्रह्मा देवाभीषुधराः स्पृताः॥                     |
| 31  | 71     | źR    | अधाह भगवान् रुद्रो देवानालोक्य शंकरः।                            |
|     |        |       | इस्त्रमः विक्तं में दत्तं हिम ततोऽसुरान् ॥                       |
| 77  | "      | ध्र   | अन्ने सुराखां च गरोश्वराखां तदाथ नन्दी गिरिराजकल्पम्।            |
|     |        |       | विमानमारुह्य पुरं पहर्तुं जगाम मृत्युं भगवानिवेशः॥               |
| 55  | 72     | 18 S  | रहे इन्देंबरनैश्च भृंगी समावृतः सर्वगरीन्द्रवर्यः।               |
|     |        |       | जगाम योगी त्रिपुरं निहन्तुं विमानमास्ह्य यथा महेन्द्रः ॥         |
| **  | 53     | १०१   | श्रथ सज्यं धनुःऋत्वा शर्वः संधाय तं शरम् ।                       |
|     |        |       | युक्ता राष्ट्रकान्हेत् त्रिपुरं समचिन्तयत् ॥                     |
| 73  | 3)     | १०२   | तिसम् स्थिते महादेवे रुद्रे विततकार्म्के।                        |
|     |        |       | पुराणि तेन कालेन जग्हरेकत्वमाशु वै।।                             |
| 53  | "      | 550   | दरधुमईसि शीवं त्वं त्रीरयेतानि पुराणि वै।                        |
|     |        |       | श्रथ देवो महादेवः सर्वज्ञान्तरवैज्ञत ॥                           |
| 97  | 99     | 555   | पुरवयं वित्याद्यस्तरहरण्ड् मस्म वै इतम् ॥                        |
| 37  | 37     | 888   | मुमोच बागां विमेन्द्रो व्याकृष्याकर्ग्मीश्वरः।                   |
|     |        |       | तत्वसात् त्रिपुरं दस्का त्रिपुरान्तकरः शरः॥                      |
|     |        |       | लिंगोपासना का फल                                                 |
| 77  | ७३     | Ę     | पूजनीयः शिवो नित्यं श्रद्धया देवपुंगवैः।                         |
|     |        |       | सर्वेलिंगमयो लोकः सर्वे लिंगे प्रतिष्ठितम् ॥                     |
| 77  | 77     | e     | तस्मात् नंपृत्येन्तिः य इच्छेत् मिद्धिमात्मनः।                   |
|     |        |       | सर्वे शियाचीनादेव देवा दैत्याश्च दानवाः॥                         |
| 35  | 77     | 3     | श्चर्यवित्वा लिंगमूर्ति संसिद्धा नात्र संशयः।                    |
|     |        |       | तस्माबित्यं यजेल्लिगं देन देनापि वा सुराः॥                       |
| 77  | 37     | Ŗ¥    | भवनंत्रसराचित्रका न ते दुम्बस्य माजनम्।                          |
|     | ,      | ,     | मबनानि मनोशानि दिव्यमाभरग् स्त्रियः॥                             |
|     |        |       |                                                                  |

| भाग | श्रुव्याः ० | रखो ॰ |                                                 |
|-----|-------------|-------|-------------------------------------------------|
| ?   | ७३          | 24    | क्तं वा तृष्टिवर्यन्तं जिल्लाहर विकेश कलम् ।    |
|     |             |       | ये बार्खन्त । 📑 । सन्त्रं च विदशासये ।          |
|     |             |       | तंदर्भयन्तु नदा कालं लिंगम्ति महेश्यरम् ॥       |
| 9.5 | * *         | २६    | हत्वा मीत्वा च नृतानि दशका गर्वमिदं जगत्।       |
| 55  | **          | ২্ভ   | यजेदेक विरुपार्च न पापैः स प्रतिप्यते ॥         |
| 99  | **          | 38    | तराप्रभृति शकायाः १९४४मास्यिकस्य ।              |
|     |             |       | साद्यात् पासुपतं कृत्वा २०४२ तपुनि विश्वताः ॥   |
|     |             |       | विभिन्न ग्रम्भ के विका                          |
| 33  | 28          | ą     | इन्द्रनीलम्यं सिमं विष्णुना पूजितं स्वा।        |
|     |             |       | पद्धरागमयं शको हैमं विभवनः मुतः ॥               |
| 55  | 99          | ę     | विज्वेदेशस्त्रका रीम्बं बसका कान्तिकं सुमम्।    |
|     |             |       | श्रारत्दमत् वायुरिधनी पार्थिवं सदा ॥            |
| 99  | 55          | x     | सकाटिकं वक्तो। राजा आजिज्याना प्रतिनित्।        |
|     |             |       | मीनिकं सोमगढ् ीमीनशानितम्युस्स ॥                |
| 75  | <b>55</b>   | 4     | खनन्त्राचा महानामाः ए <i>गाः प्रश</i> ित्रास् । |
|     |             |       | देत्या बयोमयं किंगं राइसाथ महात्मकः ॥           |
| **  | 99          | -     | वेलोडिकं गुलकाम                                 |
|     |             |       | चानुरहा - विजीसमाः ॥                            |
| 7.5 | * 5         | 3     | वार्क नेप्ट्रिकेट ए यमी मारहते शुमन्।           |
|     |             |       | नीलाबाध सथा छाः गुढ्रं मन्समर्थ गुमम् स         |
| 53  | *           | =     | लक्ष्मीवृद्यम्यं लक्ष्मीयुं हो वै गौगण स्वस् ।  |
|     |             |       | मुनको सीरिया प्रेतिक कुलाअस प्रभागम 🚯           |
| 53  | 29          | १२    | बहुनाव किसुकोन चरा सर्गास्थ जगत्।               |
|     |             |       | चित्रकें सम्बद्धि विकास में संख्या ।            |
| 37  | 73          | 23    | काँदुइत सिंगांसामा हो छाता। 🖷 असेरतः 🏭          |
| 23  | 77          | 5.8   | तेषां मेराप्रापृति च राष्ट्रियोर्गाः स्थापः ।   |
|     |             |       | रीसमं प्रथमं प्रोक्तं सब्दि 🛷 र 📬 ः ।           |
|     |             |       | वितीयं रत्नवं तथ सप्तथा नृत्यस्य ।              |
| 93  | 33          | 84    | तृतीयं पातुलं लिगमस्या परमेकिनः ।               |
|     |             |       | सुरीयं सारवं सिर्ग तमु पीटर पीटर में            |
| 33  | 39          | - 28  | मुक्तारों रोज्यों किया किया किया विश्वीसमार ।   |
|     |             |       | वह तु वृश्विक लिये मसया अवस्ति ।                |
|     |             |       |                                                 |
|     |             |       |                                                 |
|     |             |       |                                                 |

# **उमामहेश्वर**व्रत

| माग | ग्रचा० | रबो॰  |                                                                                          |
|-----|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ş   | 28     | 2     | पौर्णमास्याममावस्यां चतुर्दश्यद्यमीषु च ।                                                |
|     |        |       | नक्तमब्दं प्रकुर्वीत इविष्यं पूजयेद् भवम् ॥                                              |
| 55  | "      | Ą     | उमामहेराप्रतिमां हेम्ना ऋत्वा मुशोभनाम्।                                                 |
|     |        |       | राजतीं वाथ वर्षान्ते प्रतिष्ठाप्य यथाविधि ॥                                              |
| 31  | 25     | X     | ब्राह्मणान् मोर्जायत्वा च दत्वा शक्त्या च दिव्यणाम् ।                                    |
|     |        |       | रथावै वीपि देवेशं नीत्या रुद्रालयं प्रति ॥                                               |
| 77  | 23     | ¥     | सर्वातिरामसंयुक्तैरछत्रचामरभूपग्रैः।                                                     |
|     |        |       | निवेदयेद् वर्त चैव शिवाय परमेष्ठिने ॥                                                    |
|     |        |       | अन्यक-वध                                                                                 |
| *   | ₹3     | ą     | हिरएयाच्चत्य तनयो हिरएयनयनोपमः।                                                          |
| 21  | 37     | 8     | पुरान्यक इति ख्यातस्वपसा लब्धविक्रमः ॥                                                   |
| 77  | 29     | ξ     | बाधितास्ताडिता बद्धाः पातितास्तेन ते सुराः।                                              |
|     |        |       | विविशुर्मन्दरं भीता नारायगापुरोगमाः॥                                                     |
| 22  | 37     | 5     | ततस्ते समस्ताः सुरेन्द्राः ससाध्याः सुरेशं महेशं पुरेत्याहुरेवम् ।                       |
|     |        |       | द्भुतं चाल्पवीर्यमिन्नांगभिन्ना, वयं दैत्यराजस्य शस्त्रैनिकृत्ताः॥                       |
| 79  | **     | 3     | इतीदमिखलं श्रुत्वा देत्यागनमनीपमम् ।                                                     |
|     |        |       | गगैश्वरैश्च भगवान् अन्धकाभिमुखं ययौ ॥                                                    |
| 37  | 97     | ११    | अथारोषा सुराँस्तस्य कोटि-कोटि शतैस्ततः।                                                  |
|     |        |       | भस्मीकृत्य महादेवो निर्विमेदान्धकं तदा ॥                                                 |
| **  | 77     | १५    | दर्भोऽभिना च शुलेन प्रोतः प्रेत इवान्धकः ।                                               |
|     |        |       | मात्विकं मात्रमास्थाय चिन्तयामास चेतसा ॥                                                 |
| 73  | 77     | १६    | दनमान्दरेऽपि देवेन दश्यो यसमाच्छिवेन यै ।                                                |
|     |        | • • • | <b>अ</b> राधितो मया शंसुः पुरा माज्ञान्मेहश्वरः ॥                                        |
| 37  | 71     | १७    | तस्मादेतन्मया लब्धमन्यथा नोपपदाते ।                                                      |
|     |        | .,    | यः स्मरेन् मनसा रुद्र' प्राणान्ते सक्तदेव वा ॥                                           |
| 77  | >>     | १८    | स यादि शिवसायुज्यं कि पुनर्बहुशः समरन्।                                                  |
|     |        | 35    | बद्धा च भगवान् विष्णुः सर्वे देवाः सवासवाः ॥                                             |
| 25  | 77     | 10    | रागां प्राप्त तिष्टन्ति तमेव रागां वजेत् ।                                               |
| -   |        | २०    | एवं मंचित्य तृष्टाःमा सोऽत्थकश्चान्यकार्दनम् ॥<br>समर्था शिवमीशानमस्तुवत् पुरायगौरवात् ॥ |
| 77  | "      | 22    | हिरएयनेत्रतनयं श्रृह्णाग्रस्यं सुरेश्वरः ।                                               |
| "   | 77     | **    | भोवाच वानवं भेदय पूर्णया नीलचोदितः॥                                                      |
|     |        |       | ार रुपात नवावत नाम्यात पूर्णिया गाःया स्थानित है हैं हैं ।                               |

|     |         |      | पविशिष्ट : यांचवां श्राप्याय                                         | 9      |
|-----|---------|------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| भाग | Medio   | रखो॰ |                                                                      |        |
| 8   | 更製      | 23   | तुष्टोर्डास्म यन्त भड़ ने काम कि करवाणि ने ।                         |        |
|     |         |      | वरान वरण देलेन्द्र घरवीटह तथान्थक ॥                                  |        |
| 15  | 79      | २३   | <b>अल्हा बाबर्ग सदा</b> अस्मीर्थिशाचन वस्तान्य सन्तु                 |        |
| ,,  |         |      | े वाचा धोवाचेद महेश्वम् ॥                                            |        |
| **  | 49      | 28   | भगवन् देवदेवेश मन्तर्वतंत्र शक्य ।                                   |        |
|     |         |      | त्वपि मन्तिः प्रनीदेश कृषि देवी वरङ्ख में ह                          |        |
|     |         |      | शिव का राजसायनार                                                     |        |
|     | EL      | 20   | सत्तरतेर्वतैः सीम देकी सूर्मिका, गहरणकृतिः सर्ववात् सर्ववातुः        | - Care |
| 25  | A100 m2 | *    | कारको कृता । जोक्रम्यां किलेक्टनका संविधनः <b>सर्वमान्त्व मानी</b> ॥ |        |
|     | 44      | 28   | तं तृष्ट्यः मुख्येष्ठ सीका गीकामते विवसः।                            |        |
| 23  | \$9     | * 4  | स्वत्याः १५ । १११० स्वयः सम्बद्धाः ।                                 |        |
| 79  | **      | ३२   | समीव्याहरू हर <sup>ी</sup> संस् <b>त्र परमेहबरम्</b> ।               |        |
| 79  | 55      | 2 2  | क्राच्यासाय ग्रह्मं क्रम्स् सभक्तास्य ।                              |        |
| 9.9 | ,,      |      | मन्दरस्थं महादेवं कीडमानं सडीमया ॥                                   |        |
| 22  | 55      | N.S  | विरायक्षीयु इसा करकेर्तियकिः स्वयम् ।                                |        |
| **  | **      |      | है के हैं जिल्हें सार्च दिसार्थ करता प्रश्नः ॥                       |        |
| 97  | 91      | AR   | सेंडी समानयन योनि बायते निवित्तं जगत्।                               |        |
| ,,  | *       |      | यसुरयमत्र देवेश तत् कुरूष्य भवानिह ॥                                 |        |
| .99 | 55      | 50   | श्रधीत्याय महादेवः शास्मं 🕝 🗀 ।                                      |        |
| 99  | 59      | 5 8  | वयी प्रान्ते तुर्विहस्य शवितस्य सुगामिनः।                            |        |
| 97  | 99      | 5,3  | विश्व हती नरी मुखा जगाम च ययाकमम् ॥                                  |        |
| **  | 33      | EN   | ततः भीतासम्प्रेण सुरुवतः परसङ्ख्यः ।                                 |        |
| 27  | 27      | 130  | পক্ষিং নায়েদ্ধীৰ পতিক। জিন্নজন্ত প্ৰসাধিন ক্ষান্ত বু                |        |
| •   |         |      | विश्व दौर्स्य महस्य राजिष्यः अयोगितिश्रमम् ॥                         |        |
| 73  | לל      | 98   | अथ जिस्तम्य प्रसारम्यः नासिनावैन्युवारयनः                            |        |
|     |         |      | गाङ्गणातः २ एर्न्योमः सातुनमारं मातुनसरमान्यः 👭                      |        |
| **  | 77      | 37   | निन्तन्तुनी बाहुत्यां निजवह हरी हरिस्।                               |        |
| 35  | 57      | 3¥   | नीयमानः प्रवर्गा शीनवस्त्रः इतावितिः ॥                               |        |
| 59  | **      | ७६   |                                                                      |        |
| 22  | 99      | N3   |                                                                      |        |
|     |         |      | पुनस्तु द्रार्थवासाय स्तिहः सरमेश्वरम् ॥                             |        |
| 77  | 99      | 2.8  |                                                                      |        |
|     |         |      | तया विकास त्रिया प्रमेश्वर ॥                                         |        |
|     |         |      |                                                                      |        |

# क्तिगवेदी का माहात्म्य

| भाग | श्रद्या ० | रबो॰ |                                                                                                                                                 |
|-----|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *   | 33        | ξ    | सा भगारुया जगदात्री निंगमुर्वेन्त्रवेदिका॥                                                                                                      |
| 77  | 79        | ঙ    | लिंगस्तु भगवान् द्वास्यां जनन्त्रुप्टिर्विजोत्तमाः ॥                                                                                            |
| 93  | 77        | 5    | निंगवेडिनमायोगाव् ऋर्यनारीक्षरो भवेत् ॥                                                                                                         |
|     |           |      | दक्षयज्ञविष्वंस                                                                                                                                 |
| 59  | 97        | १३   | श्रद्धा श्रस्य पुरा पत्नी ततः पुंचः पुरातनी ।<br>श्रीवाज्ञया विमोर्देवी दत्तपुत्री वभूव ह ॥                                                     |
| **  | >>        | 58   | सती संज्ञा सा वै रहमेवाश्रिता पतिम् ।<br>दस्तं विनिंदा कालेन देवी मैनाह्यभृत् पुनः ।।                                                           |
| 77  | ,,        | १६   | अनाहत्य कृतिं जात्वा सती दच्चेण तत्व्यणात्।<br>सन्मीष्ट्रन्दात्मनो देहं योगमार्गेण सा पुनः॥                                                     |
| 79  | 23        | १७   | बभूव पार्वती देवी तपसा च गिरेः प्रभोः ॥                                                                                                         |
| 57  | १००       | R    | भद्रो नाम गस्तेन प्रेपितः परमेष्टिना ।                                                                                                          |
|     |           |      | विषयोगेन देव्या वे दुःसहेनैव सुत्रतः ॥                                                                                                          |
| 27  | 37        | X    | सोऽसुजद् वीरभद्रश्च गरोशान् रोमजान् शुमान्।                                                                                                     |
| 33  | "         | ¥    | गरीक्षरैः समारह्म रथं भद्रः प्रतापवान् ॥<br>गन्तुं चक्रे मितं यस्य सार्थिभगवान् श्रजः ।<br>गरेएवगएक ते सर्वे विविधाकुष्यास्त्रः॥                |
| 53  | 21        | १२   | उवाच भद्रो भगवान् दच्चं चानित्रेजनम्।                                                                                                           |
| 9   | 33        | 2.3  | दश्वं संप्रेतितश्चाहं भवन्तं समुनीश्वरैः ।                                                                                                      |
| 29  | 59        | PM   | इत्युक्त्वा यशशालां तां ददाह गर्मापुंगवः ॥<br>यहीत्वा गर्मापाः सर्वात् गङ्गास्त्रोतिम चिक्तिपुः ।<br>वीरमद्रो महातेजाः राष्ट्रस्य चन्छतः करम् ॥ |
| 27  | **        | १६   | व्यष्टम्भयद् ऋदीनात्मा तयान्येषां विवीकतान्॥<br>भगत्य नेत्रे चौत्याद्य करजाग्रे ग लीलया ॥                                                       |
| 53  | 22        | १७   | निहत्य मुष्टिना दन्तान् पूष्णश्चैवं न्यपातयत् ॥                                                                                                 |
| **  | 17        | २३   | जधान् सगवान् ६दः खङ्गसाट्याविसायकैः ।<br>अथ विष्युर्मेदावेडाश्चकस्यस्य मुख्खितः ॥                                                               |
| 22  | 35        | 28   | युवीष भगवाँस्तेन रुद्रेश सह माधवः॥                                                                                                              |
| 77  | 33        | २७   | निहत्य गदया विष्णुं ताडयामास मूर्वनि ।                                                                                                          |
| 77  | FF        | •    | तत्रचोरति तं देवं लीलवैव रखाजिरे ॥                                                                                                              |
| "   | 39        | 38   | विभिन्न परितं राज्ञै विधामूतं प्रमोस्तदा ।<br>राज्जेकोटि-प्रसंगाद् वै चिच्छेद च शिरः प्रमोः ॥                                                   |

| भाग | Medio | रखो ॰ |                                                                                                                |
|-----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | 200   | 10    | एतिसम्बेव काले तु भगवान् एक्समवः।                                                                              |
| 27  | 9.5   | 80    | महमाह महातेवाः प्रार्थपन् प्रवातः प्रमुः ।                                                                     |
|     |       |       | अनं क्रोप्त वे मह नशस्त्रेव विशेषमः ॥                                                                          |
| ,   | 59    | 88    | प्रसीद चाम्पतां सर्व रोमजेः सह सुकतः                                                                           |
| ,   |       |       | मोऽपि मद्रः क्याचेण बक्तमः परमेष्टिनः ॥                                                                        |
| 53  | 19    | 84    | श्रमं जनाम शनकः ११४ वर्षा 🔭 । ११ 🐪                                                                             |
| **  |       |       | देवोऽपि तत्र भगवान् श्रन्तियां वृपव्यवः ॥                                                                      |
| 63  | 99    | 83    | प्रार्थितरुनीय देवेन बस्त्या मस्यान् भवः ॥                                                                     |
| 53  | 99    | 38    | र पार वं परी सबी उक्तयास्तित्वसमेरी ।                                                                          |
| **  |       |       | देवाळ सर्वे देवेशं तुप्तुषुः परमेश्वरम् ॥                                                                      |
| 59  | **    | ¥0    | स्थान सम्बद्धाः च स्वाद्धाः ।                                                                                  |
| ,,, |       |       | बका च सुनयः सर्वे । १००४ वि । १००४ व                                                                           |
|     |       |       |                                                                                                                |
|     |       |       | संदर्भ दहन                                                                                                     |
|     | १०१   | १६    | देवतास्य सहेन्द्रं स सारकाद भागगितमाः ।                                                                        |
| 77  | 4.4   | 2 6   | न शान्ति लेभिने सूराः शस्त्र वा भवादिताः ॥                                                                     |
|     |       | . 28  | सोर्ड्य तस्य मुलाच्छ त्या प्रसामात् प्रगतार्वतः।                                                               |
| 53  | #7    | 4.0   | देवैरहोर्थः सेन्द्रे स्तु जीवमाह वितामहः ॥                                                                     |
|     |       | ₹4    | जाने वार्ति मुरेन्द्रामां तथापि श्रेष्ठु मांप्रतम् ।                                                           |
| 23  | 39    | 99    | विनिन्द वस या देवी सभी उहार अंगा।                                                                              |
|     |       | २६    | उमा देमवती वर्षे र जिल्हा र जिल्हा                                                                             |
| 99  | 77    | * * * | करण के स्वेश पूर्व देशः मुरोतमाः ॥                                                                             |
|     |       | . 20  | विभीयतस्वमातस्य स्टब्स्यास्य मनी महत् ।                                                                        |
| 53  | . 9   | , .   | तयोवींगन संभृतः स्कन्तः शक्तिवरः प्रमुः ॥                                                                      |
|     |       | 25    | का हो हो है कि से से से सिंह में सिंह में सिंह में सिंह में सिंह में सिंह में सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सि |
| 33  | 99    | 30    |                                                                                                                |
| 77  | 13    | ,     | बालोऽपि कि की देवान् संवासीयकरि ॥                                                                              |
|     |       | \$W   | समाह सर्गागित्यः संमाच्य समाप्यास्य १                                                                          |
| 49  | 35    |       | লুক্ত নিশ্বনিক্ত কৰা ক্ষ্মীতিক ক্ষমন্ত্ৰীয় প্ৰ                                                                |
|     |       | 3=    |                                                                                                                |
| 37  | 99    | .4    | देवदेवाश्रमं गन्तुं मति सके तथा नह ॥                                                                           |
|     |       | 36    | कता नदानमें होंमी। सह र पा मणपान ।                                                                             |
| 57  | 57    | 1 100 | व्यक्तिक स्थावित के जिल्ह्याकार वृक्ष                                                                          |
|     |       |       | 8                                                                                                              |

| भाग | त्र्रा <b>ः</b> | रबो॰ |                                                                                 |
|-----|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | १०१             | 80   | ततः संप्रेच्य मदनं इसन् देवन्त्रियस्यकः।                                        |
|     |                 |      | नयनेन तृतीयेन सावज्ञं तमवैच्चत ॥                                                |
| 55  | 27              | 68   | ततोऽस्य नेत्रजो विह्नर्मदनं पार्श्वतः स्थितम्।                                  |
|     |                 |      | श्रदहत् तत्व्यादेव ललाप करुणं रतिः॥                                             |
| 35  | 77              | ४२   | रत्याः प्रलापमाकर्यः देवदेवो वृषध्वजः।                                          |
|     |                 |      | कृपया परया प्राह कामपत्नीं निरीक्ष्य च ।।                                       |
| 53  | "               | 83   | अमूतोंऽपि घुवं भद्रे कार्यं सर्वं पतिस्तव।                                      |
|     |                 |      | रतिकाले बुवं मद्रे ! करिष्यति न संशयः॥                                          |
|     | Á               |      | पार्वतीस्वयंवर                                                                  |
| 33  | १०२             | ?    | तपसा च महादेव्याः पार्वत्या वृपभध्वजः।                                          |
|     |                 |      | प्रीतश्च भगवान् शर्वो वचनाद् ब्रह्मण्स्तदा ॥                                    |
| 55  | >7              | २    | हिताय चाश्रमाणां च कीडार्यं भगवान् भवः।                                         |
|     |                 |      | तदा हैमवर्ती देवीमुपयेमे यथाविधि ॥                                              |
| 53  | 27              | १७   | स्वयंवरं तदा देव्याः नवं लोकेष्वघोपयत् ॥                                        |
| 35  | 33              | 73   | ऋथ शैलसुता देवी हैममास्ह्य शोभनम्।                                              |
|     |                 |      | विमानं सर्वतोभद्रं सर्वरस्तैरहाञ्चतम् ।                                         |
| 77  | "               | २७   | मालां रहा जया तस्यो सुन्दुमससुद्रयास ॥                                          |
|     |                 |      | विजया व्यजनं गृह्य स्थिता देव्याः समीपतः॥                                       |
| 77  | "               | २८   | मालां प्रयस्य देव्यां तु स्थितायां देवसंसदि।                                    |
|     |                 |      | शिशुमेला महादेवः क्रीडार्थ वृषमध्यजः ॥                                          |
| 31  | **              | २६   | उत्तरितल्लंतुरी बभूव भगवान् भवः।                                                |
|     |                 |      | त्रथ इन्द्रश शिशुं <b>देवास्तस्या</b> उत्सरवर्तिनम् ॥                           |
| 77  | 77              | ξo   | कोऽयमवेति सम्मेव्य चुन्तुसूत्र समागताः                                          |
|     |                 | 2.0  | दब्रमाहारयसम्य बातुरद्यस्य बुसहा ॥                                              |
| 27  | 35              | ₹ ₹  | स्वाहुरदमन्तस्य तस्यैव समुपस्थितः ।                                             |
|     |                 | 88   | स्तंभितः शिशुरूपेण देवदेवेन लीलया॥<br>स बुद्ध्वा देवमीशानं शीवमुख्याय विस्मितः। |
| 33  | 37              | • (  | वयन्ये चरणी शंभीतम्युवच्च पितामहः ॥                                             |
|     |                 | Ę?   | तस्य देवी तदा हुम्बा समज्ञं त्रितिकी कसान्॥                                     |
| 77  | 33              |      | प्राच्ये। स्थापय मान माना दिखा सुगरिवसीम् ॥                                     |
| 99  | **              |      |                                                                                 |
|     |                 | _    | गरोशीन्पत्ति                                                                    |
| 53  | 608             | ą    | ·                                                                               |
|     |                 |      | वर्मविष्नं तदा कर्तुं दैत्यानाममञ्ज् दिजाः॥                                     |

| भाग | श्रहतं: ० | रसो० |                                                   |
|-----|-----------|------|---------------------------------------------------|
| 8   | 808       | 8    | अविप्नं पत्रदानार्थः समस्यर्थः महेश्वरम् ।        |
| 460 |           |      | बसार्ग च हरि विमा करिकेट वतः ॥                    |
| 57  | 97        | Ę    | पुतार्थ चैव नारीयां नगमां कर्मीसद्धे।             |
|     |           |      | विष्नेशं शंकरं साप्टुं गणार्थ स्तीतुमहंच ॥        |
| 99  | 93        | 3    |                                                   |
| 99  | 80%       | 8    | मुकेश कि । सहा एकिन <b>म्टिने मनान्</b> ॥         |
| 99  | 7,7       | 8    | ततः प्रसीवताद् भवान् रुि । व्योक्ष प्राप्तः ।     |
|     |           |      | नुसारकारका विमारिक्षेत्र 🐙 भी भार 🖟               |
| 59  | 93        | 3    | सम्पन्न निरास्य है विनाबपुत्र सुरेवकः।            |
|     |           |      | गणेस्कां सुरेस्करम् अपुरंशाः स किका ॥             |
| 23  | **        | 3    | इस्तरकारिके वर्ष विद्युलाया अविवस्                |
|     |           |      | रामभागीकर्वभागं सवाननं सवानिकः॥                   |
|     |           |      | उपमन्यु की कथा                                    |
| 99  | १०७       | ₹'8  | गृहरिमञ्चली देवः विनाकी परसेश्वरः ।               |
|     |           |      | राकरूपं समात्याय गन्तुं चके मति तथा ॥             |
| 3:  | 77        | 3 9  | एनकुम्ता स्थितं बीचन हर्गतिन्हाँ दिनम्।           |
|     |           |      | माह गम्भीरता बाचा शककवारो हरः॥                    |
| 99  | 99        | 32   | तुष्टीऽस्मि ते वरं ब्रृहि तपसामेन सुबत ।          |
|     |           |      | दरामि चेप्तितान् सर्वान् चीम्पामत महामते ॥        |
| 99  | 77        | 22   | एक्ट्रन्यन्थः तेन रहतेषः युनिवत्तमः ॥             |
|     |           |      | वरवामि छिवे अनिकिञ्चारम् हताविहः।                 |
| *9  | 99        | 26   | ततो निशम्य वचनं मुनेः इक्तिकत् प्रभुः।            |
|     |           |      | माह नगाउनीयान शक्तमध्यः स्वयन्॥                   |
| 59  | 579       | 3 5  | मद्रको भव विवर्षे मामेवाचंव सर्वदा।               |
|     |           |      | दशमि नहीं भड़े ते सबब खंब निर्मुणम्।              |
| 19  | 77        | ३७   | स्तः राजन्य वचनं भ्राता भीनविद्यानसम् ।           |
|     |           |      | उपमन्युरिदं ब्राह् राज्य विकासम् ।                |
| 77  | 33        | 86   | भूता नित्वा भवन्याः स्त्रायादेश संख्येत्।         |
|     |           |      | स्वदेहं तं नितत्यासु सिक्सोकं स सच्छाति ॥         |
| 99  | 79        | 85   | यो प्राचीक को किर्दा शिवनिन्दां स्तरप च ॥         |
|     |           |      | जिल्लाम् सुन्त्र हुन् शिवसोकं <b>स सम्बद्धि ॥</b> |
| 37  | 77        | A\$  | श्रास्त्रां तावत् मरेगङ्काः श्रीरं प्रति मुरायमम् |
|     |           |      | निहत्त्व स्वां विवासंखा च्याच्येत्रम् क्लेवरम् ॥  |
|     |           |      |                                                   |

| नाग | श्रध्या ० | रस्रो॰ |                                                 |
|-----|-----------|--------|-------------------------------------------------|
|     |           |        | रौनों की श्रेष्ठता                              |
| ર   | ¥         | २०     | श्चन्यमक्तर्यं स्यो विष्णुमको विशिष्यते ।       |
| -   |           |        | विष्णुसत्तस्यस्योभयो खद्रभक्तो विशिष्यते।       |
|     |           |        | रुद्रमक्तात् परतरो नास्ति लोके न संशयः॥         |
| 39  | "         | ₹₹     | तस्मातु वैष्णवं चापि रुद्रभक्तमथापि वा ।        |
|     |           |        | पूजवेत् सर्वयत्नेन धर्मकर्मार्थनुत्तवे ॥        |
|     |           |        | शिवोपासना का फल                                 |
| 77  | 4.8       | 3,8    | सर्वावस्था गतो वापि मुक्तोऽयं सर्वपातकैः।       |
| ,   |           |        | शिवध्यानान्न संदेहो यथा च्द्रस्तथा स्वयम् ॥     |
| "   | "         | ३५     | हत्वा मीत्वा च भूतानि भुक्त्वा चान्यतोऽपि वा।   |
|     |           |        | शिवमेकं सकृत् स्मृत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते॥    |
|     |           |        | वसाह पुरागा                                     |
|     |           |        | शिव ऋौर विष्णु का तादात्म्य                     |
|     | शस्या०    | रस्रो॰ |                                                 |
|     | 3         | 9      | बेयं मूर्तिर्भगवतः शंकर त्रास स्वयं हरिः॥       |
|     |           |        | विष्णु की श्रेष्ठता                             |
|     | १०        | १५     | स च नारायको देवः कृते युगवरे प्रमुः॥            |
|     | 79        | १६     | त्रेतायां सद्ररूपस्तु द्वापरे यहमृतिमान् ॥      |
|     |           |        | दुक्तयज्ञविष्यंस                                |
|     | २१        | X      | तस्य बन्ना शुभां कर्यां भार्याये मृर्तिसंभवाम्। |
|     |           |        | गौरीनाम्नी स्वयं देवीं भारतीं तां ददौ पिता ॥    |
|     | 77        | 5      | तस्मिन निमम्ने देवेशे तां ब्रह्मा कन्यकां पुनः। |
|     |           |        | ऋन्तःशरीरगां कृत्वा गौरीं परमशोभिनीम् ॥         |
|     | 77        | 3      | पुनः निस्तुर्भगवान् ऋसुजत् सस मानसान्।          |
|     |           |        | दर्जं च तत आरम्य प्रजाः सम्यन्तिवर्धिताः॥       |
|     | 77        | şς     | ऋत्विजां मंत्रनिचयो नष्टो बद्रागमे तदा।         |
|     |           |        | विज्ञीतिनदं दृष्ट्वा तदा सर्वेऽत्र ऋत्विजः॥     |
|     | "         | 35     | उद्धः सन्तवता देशः महद्रो भयमागतम् ।            |
|     |           | V.     | क रेचरायानि बलवान् ऋसुरो ब्रह्मनिर्मितः ॥       |
|     | 33        | XS.    | यहभागार्थमेन भन् हरी प्रमदुर्तमे ॥              |
|     | 75        | **     | डंडुडः सर्वते विन्तु स्त्रासन्देकादशहुतन्॥      |

|        |       | परिशिष्ट : पश्चित्री ऋग्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 135      |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (Mile) | रखो • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| २१     | 6.3   | उभी हरिहरी देवी लोके फवाति गमिष्ययः !!" <sup>१९९</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * 116. Ø |
| 99     | E.W.  | वारा केंग्रापुर्वाचे प्रकार के लेखाए ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 57     | 8 6   | बद्रमायी ज्वेष्ठमाय इतीयं वैविकी भूतिः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| २२     | 8     | संस्थान् विवासनस्तरण रहस्य परमेष्टिनः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | âş       |
|        |       | मुकोप गौरी देवस्य चित्रीरमन्त्मार् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 77     | *     | चिम्तासम देवरव चरेनणहुर्ने पुरम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3        |
| 77     |       | यक्षो विध्वतितो यस्मात् तस्मादं है 💛 🖂 🔡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|        |       | गरीश नन्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i i      |
| २३     | 13    | See the supplier of the suppli | iĝes.    |
|        |       | रिक्रा अपनी कार्यों के प्राप्त करी हैं के सम्मार्क कर के लिए हैं के स्वाप्त कर के लिए हैं के स्वाप्त कर के लिए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 77     | १३    | मृतिंगान् कित्रा परमेष्टिनः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 77     | 58    | प्रदीसास्यो महावीसः कुमारो मासवन् दिशः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 7.3    |       | क्रमें प्रारीपैनः सावाह्य स्वापः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87       |
| 99     | १६    | तं हप्ट्वा परमं रूपं हुमारस्य महात्मनः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1%       |
| ,,     |       | इमाइनिकानेशास्य विभागतव मास्ति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 79     | १७    | तं रण्ट्वा कृतितो देवः स्त्रीमावं चंचलं तथा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 17.    |
| ,,,    |       | मला हुनारकां हु शोमनं मोर्स दताम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 99     | , E   | ततः शहाप तं देवं गरेहां परमेहकः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| ,,     |       | And seem to present the continues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|        |       | मविष्यति तथा सर्वसम्बीनग्रीत्रेडम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 97     | Ę     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ,      |       | एते च सर्वे लगवान्तु भूत्वा विनावकाः क्रूडण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|        |       | ज़िय क्रीर विष्णु <b>का तादात्म्य</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| २५     | ¥     | पुरुषो रिप्युरियानः शिषो वा नामतः श्रृतः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 27     | W     | म्रायकं तु उमा देवी और पारिनेशना ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 策。       |
| **     | śΞ    | Section and the section and the section of the sect |          |
| 99     | 38.   | ्रास्त्रकृष्टिकेश हुन्योगसी वृति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$4 °\$  |
|        |       | भने महेगरिककुम्मानी हिन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 77     | 58    | क्षा अप्र निवर् प्राप्ति स्वाप्तिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |

#### स्कन्द जन्म

| श्राची. | स्को० | can delen                                           |
|---------|-------|-----------------------------------------------------|
| २५      | ३२    | एवमुक्ता हरो देवान् विसुल्य स्वांगसंस्थिताम् ।      |
|         |       | शक्ति संचोभयामास पुत्रहेतोः परन्तप ॥                |
| 79      | ₹ ₹   | तस्य दोभयतः शक्ति न्वलनार्कसमप्रभः।                 |
|         |       | कुमारः सहजां शक्ति विभ्रज्ज्ञानैकशालिनीम् ॥         |
| *1      | 多尽    | उत्पत्तिस्तस्य राजेन्द्र बहुरूमा व्यवस्थिता ।       |
|         |       | मन्बन्दरेष्यनेकेषु देवसेनायदिः किल ॥                |
|         |       | कात्यायनी                                           |
| २८      | २४    | एवं चिन्तयतस्तस्य प्रादुरासीद् ऋयोनिजा।             |
| 99      | २५    | शुक्राम्बरधरा कन्या स्रक्किरीटोज्ज्वलानना ॥         |
|         |       | ऋष्टामिर्बाहुभिर्युक्ता दिन्यप्रहरणोद्यता।          |
| **      | २६    | चकं खड़ गर्दा पाशं शंखं घंटां तथा धनुः ॥            |
|         |       | धारयन्ती तथा चान्यान् बद्धत्या जलाद्वहिः।           |
| 23      | २७    | निश्चकाम महायोगा सिंहवाहनवेगिता ॥                   |
| 29      | ३२    | वेदमातर् नमस्तुम्यम् अच्चरस्ये महेश्वरि ॥           |
|         |       | त्रिमृर्त्ति                                        |
| ७१      | २     | ताबत् तस्यैव च्द्रस्य देहस्थं कमलासनम्।             |
| 91      | ą     | नारायसं च इदये अनरेतुनुसदमकम् ।                     |
|         |       | ज्वलद् भास्करवर्णामं पश्यामि भवदेहतः॥               |
|         |       | विष्णु से शिव का प्रादुर्भाव                        |
| 6.0     | 3     | वस्माद् रहोऽमवत् देवी स च सर्वज्ञतां गतः।           |
|         |       | देवताओं की शक्ति के रूप में देवी                    |
| 73      | 35    | नीलोत्यलदलश्यामा नीलकु चितमूर्घना।                  |
| 29      | २०    | सुनासा सुललाटान्ता सुवक्त्रा सुप्रतिष्ठिता॥         |
| 77      | 58    | किं मां न वेत्य मुश्रोग्रीं स्वशक्तिं परमेश्वरीम्।। |
|         |       | चामुगडा                                             |
| 23      | 42    | वामुण्डे जलमानान्ये तीक्णदंष्ट्रे महावले।           |
|         | 3     | प्रतयानस्थिते देवि येतासन्याने शिवे ॥               |
| 35      | प्र ह | हराले विकराले च महाकाले करालिनि ॥                   |
| *)      | #X 8  | हासी क्याली निकास्ता कालरात्रि नमोऽस्तु ते।         |
|         |       |                                                     |

# ক্লমন্ত্ৰীয়ে জনসভ

|            |            | Sec. adv. ac. v. Sec. 1 a                            |
|------------|------------|------------------------------------------------------|
| श्रद्धा०   | रखो०       |                                                      |
| 03         | 8          | में मार्किं स्त्रो पेन सक् प्रमुख्यते ॥              |
| 99         | ¥.         | क्यालिन् रह यहीऽध सब केरास सुबस ॥                    |
| 79         | 5          | १९७६ संस्थात्त्र राष्ट्रीत <b>अधिक्ये संभित्रके</b>  |
|            |            | अंतर संदर्भकर हुएँछ। विद्यारी क्षित्रकों हु 👪        |
| **         | · ·        | सन्निकृतं विद्यो अधिक स्मान्यमं सम्बद्धाः            |
| 23         | <b>१</b> २ | तस्मिन् मिन्ने पृथक् केशान् यहीत्वा समकान् सकः।      |
| 39         | 2.5        | प्रकृतिक विकेती हैं है है है अपने स्वरूप कर किया है। |
|            |            | क्या समाव सं भी ममस्य हुए हो। वर्ष १ १०० मा 🛊        |
| 59         | 8.8        | 🖚 स्वानवार । हुन्छ र विकास स्ट्रै प्रश्रीवरण तुः 🛊   |
|            |            | एवं इत्या महादेवी बद्धानमां बनुन्यराम् ॥             |
| **         | २१         | परिधानं तु कीपीनं नमः । ंि होत- ः ।                  |
|            |            | वायु पुराश                                           |
|            |            |                                                      |
|            |            | शिव का चत्कर्ष                                       |
| <b>V</b> , | ₹=         | देवेतु च महान् देवो महादेवनमः स्मृतः।                |
|            |            | सर्वेशन्याद्यः नीजाराज्यस्य स्थातः स्वेषस्य 👭        |
| 57         | 35         | बुहत्याच स्मृती ब्रह्मा भृतत्वाद भृत उच्यते ।        |
| 39         | 80         | वस्मात् पुवंनुहोते च तन्मात् पुरुष उच्चते ॥          |
|            |            | देवी की करपत्ति                                      |
| Ę          | Ne         | तत्र या सा महामागा गुमर-पार्ड कारिनी :               |
| 53         | 36         | प्रागुक्ता न संया तुस्यं स्त्री पार्टी की शहर ।      |
| .,         |            | काषाद दक्षिणं तस्याः गुक्कं वामं नटाइनिनम् ॥         |
| 97         | 99         | ब्रात्मानं विभाजस्वेनि सोसा देवी स्वर्यसुवा।         |
|            |            | सा ह जीना दिश सूरा हुआ। सबी दिवार ॥                  |
|            |            | शिव के भूतगण                                         |
| 20         | XX         | विवासान् हरिकेशंक्त दक्षिणांश्च क्यासिनः ॥           |
| 3.9        | 8.5        | अपूर्वाचेशीयां विश्वविद्या विद्यारी स्थान            |
| 99         | KO         | सिया आणिस्त्रीकः विविधारिकारीयसम्बद्धाः              |
|            |            | शिव का नकुरने अवस्य                                  |
| २३         | २०६        | प्रमुक्ति एक <b>याने फीवने बन्ध</b> कते ।            |
|            |            | पराश्चमुकः भीमान् विक्रानी विक्र                     |
|            |            |                                                      |

| Madle | रकार |                                                          |
|-------|------|----------------------------------------------------------|
| २३    | २०७  | तदा षष्टेन चांशेन कृष्णः पुरुषसत्तमः।                    |
|       |      | वसुदेवाद् यदुश्रेष्ठो वासुदेवो मविष्यति ॥                |
| 77    | २०८  |                                                          |
| 77    | 220  | दिख्यां मेस्गुहां पुण्यां त्वया सार्घः च विष्णुना ।      |
|       |      | भविष्यामि तदा ब्रह्मन् नकुली नाम नामतः।                  |
| 77    | २१२  | तत्रापि मम ते पुत्रा मविष्यन्ति वपस्विनः।                |
|       |      | कुशिकश्रीव गार्गश्र विश्वको रुष्ट एव च ॥                 |
|       |      | लिंगोत्पत्ति की कथा                                      |
| 58    | ३५   | ततो ह्यपरिमेयात्मा भूतानां प्रभुरीश्वरः।                 |
|       |      | श्रलपासिर्महादेवो हैमचीराम्बरच्छ्वः॥                     |
|       |      | आगच्छत् तत्र सोऽनन्तो नागभोगपतिर्हरः॥                    |
| 71    | ५३   | प्रत्यासबमथायातं वालाकामं महाननम् ।                      |
|       |      | नृतमत्यद्भृतं दृष्ट्वा नारायणमथाववीत् ॥                  |
| 37    | AR   | अप्रमेयो महावक्त्रो दंष्ट्री व्यस्तशिरोरहः।              |
|       |      | दशबाहुस्त्रिश्रलाङ्को नयनैर्विश्वतोनुखः॥                 |
| 25    | 44   | लोकप्रभुः स्वयं साद्वाद् विकृतो मुंजमेखली।               |
|       |      | मेद्रे गोध्वेंन महता नदमानोऽति भैरवम् ॥                  |
| 77    | યુદ્ | कः खल्वेष पुमान् विष्णो नेहोराहिर्महास्त्रुतिः।          |
|       |      | व्याप्य सर्वा दिशो बाध इत एवामिवर्तते।                   |
| 27    | ६१   | कोऽयं भोः शंकरो नाम ह्यावयो व्यतिविच्यते॥                |
| *7    | ६३   | मायायोगेश्वरो धर्मो दुराधषी वरप्रदः।                     |
|       |      | हेतुरस्यात्र जगतः पुरासाः पुरुषोत्रययः ॥                 |
| 59    | EX   | मधानमञ्जयं ल्योतिरव्यक्तं प्रकृतिस्तमः।                  |
| ,     |      | अस्य चैतानि नामानि नित्यं प्रसन्धर्मिणः।                 |
|       |      | यः कः स इति दुःखातैंमृ ग्यते यतिभिः शिवः ॥               |
| 33    | ६६   | एष बीजी मवान् बीजमहं योनिः सनातनः।                       |
| 37    | इह   | श्रस्मान्महत्तरं गुह्य <sup>ं</sup> भूतमन्यन्न विद्यते । |
|       |      | महतः परमं धाम शिवमध्यात्मिनां पद्म्।।                    |
| 33    | 30   | द्वैधीमावेन चात्मानं प्रविष्टस्तु व्यवस्थितः।            |
|       |      | निष्कताः स्ट्रममञ्जूतः सकतश्च महेश्वरः॥                  |
|       |      | शिवस्तुति (विष्णु धौर ब्रह्मा द्वारा )                   |
| 73    | 93   | अमेद्रायोद्धयमेद्राय नमो वैकुख्टरेतसे॥                   |
| 79    | \$3  | नमस्ते सन्मवादीनो भूतानो प्रभवाय च ॥                     |
|       |      | '                                                        |

| ग्रस्या०   | रखो॰  | and the second second                                                                                          |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28         | 8.8   | नमो योगस्य प्रसर्वे सांस्वयस्य प्रमत्वे नमः !।                                                                 |
| 99         | 208   | वैश्वकारायसीयामा रहामा पस्त्री नमा ॥                                                                           |
| **         | 205   | गन्धवीयां च पत्रवे यहायां पत्रवे नमः॥                                                                          |
| **         | 308   | असीएल नाम्नीतरोत श्रीको तीको अ <b>सः</b> ।                                                                     |
|            | 3 7 5 | ममः कपासदन्तात् विकारवात कपरिते ॥                                                                              |
| **         | 198   | मुक्तेप्रमेटकमासाव विमानाव विकायको ॥                                                                           |
| 99         | **    | रखीलाय मस्त्रभाष कि किलाकी किल्ले श                                                                            |
| 99         | १३२   | ग्रामिहाय कृतान्ताय तिसग्दुण्यस्य च ॥                                                                          |
| # 9<br>* 9 | 223   | इम्ह्यस्यतिरिक्यायः सम्बद्धस्यस्यापिके ।                                                                       |
| 77         |       | स्माले वासामानाय प्रवसानापसाय 🗯 🛊                                                                              |
| **         | * = = | स्वाहरीकारीका के कार्य के जिल्ला है।                                                                           |
| 55         | 235   | नमोऽस्तु स् प्रतिसाय १००० कियात सः                                                                             |
| **         | 266   | चसते कीवते भीव नाम्बीदरग्रीविमे ध                                                                              |
| 7.5        | 246   | ज्यां लच्यां महायोगी महादेवी महेश्वरः।                                                                         |
| 11         |       | पुरेशयो गुहावासी संचरो स्वनीचरः ॥                                                                              |
|            | १६०   | इस्तयो इसचारी च गोत्रस्त्रं शिल्युनितः ॥                                                                       |
| 77         | 952   | सांस्याः प्रकृतिस्यः परमं त्वां विशिवा                                                                         |
| 59         |       | भीता अपने <b>न मृत्यु</b> ं विश्वनित श                                                                         |
|            | १६३   | योगेन लो र कि कि काला भोगान संस्थाने पुनस्तान्।                                                                |
| 77         | 344   | वेडले मस्यांसवा प्रपन्ना विशुद्धानो वर्गिकी को क्या भवनते ॥                                                    |
|            |       | शिव और एकादश खों का नादात्स्य                                                                                  |
| 24         | 2.4   | ज्य विकास ये सहा विक्रिताः मा <del>गदेतवः</del> ॥                                                              |
| 59         | ? \$  | मोद्रामें लाउगापमा वै सल्हन्तः सहातुसः ॥                                                                       |
|            |       | िय होर विष्णु का नादात्म्य                                                                                     |
|            | 20    | प्रकारों चापकारों च जंतमें स्थावर च बत्।                                                                       |
| 39         | `     | विकास करें सार्थ अपना अपना ।                                                                                   |
|            | 23    | श्वात्मानं प्रकृति विद्धि मां विद्धि पुरुषं रियम्।                                                             |
| 3*         | 4.3   | भागार गिर्मार्थ में लाई तम समेन मा 🛭                                                                           |
|            |       | शिव के भूतगर्शों की उन्योंन                                                                                    |
|            | 52    | The state of the second of |
| 57         | 41    | ार्थको <mark>प्रश्</mark> री <mark>प्रश्</mark> रुतिकालुकारी जात्रा कामभाव ते के#ि । । । । ।                   |
|            |       | <del>-</del> 5                                                                                                 |

# दक्षयज्ञविष्वंस

| श्रधा • | रखो० |                                                                                                 |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २५      | ६३   | महामागा महासत्त्वाः स्वस्तिकैरम्यलंकृताः।                                                       |
|         |      | प्रकीर्णकेशाः सर्पास्ते प्रादुर्भू ता महानिषाः ॥                                                |
| 30      | 80   | दच्चस्यासन् सुता ह्यष्टी कन्याः याः कीर्तिताः मया ॥                                             |
| 17      | 88   | तासां ज्येष्ठा सती नाम पत्नी या त्र्यम्बकस्य वै ।                                               |
|         |      | नाजुहाबात्मजां तां वै दक्षोरुद्रमभिद्विषन् ॥                                                    |
| "       | ४३   | ततो ज्ञात्वा सती सर्वाः स्वसः प्राप्ताः पितृर्ग्र हम्।                                          |
|         |      | जगाम साप्यनाहूता सती तत् स्वं पितुर्ग्रहम् ॥                                                    |
| 39      | 88   | तनोऽब्रवीत् सा पितरं देवी क्रोधादमर्षिता।                                                       |
|         |      | यवीयसीभ्यो न्यायसीं किं तु पूजामिमां प्रभो ॥                                                    |
|         |      | असमतामवज्ञाय कृतवानिस गर्हिताम्॥                                                                |
| 17      | ४५   | एवमुक्तोऽजवीदेनां दद्यः संरक्तलोचनः ॥                                                           |
| 19      | ४६   | त्वं तुश्रेष्ठा वरिष्ठा च पूच्या बाला सदा मम।                                                   |
|         |      | तासां ये चैव भर्तारस्ते मे बहुश्रुताः सदा ॥                                                     |
| 77      | 80   | गुरौरचैवाधिकाः श्लाब्याः सर्वे ते त्र्यम्बकात् सति ॥                                            |
| **      | 38   | तेन त्वां न बुभूषामि प्रतिकृलो हि मे मवः।                                                       |
| 77      | 45   | ततस्तेनावमानेन सती दुःखादमर्षिता ।                                                              |
|         |      | अबबीद् वचनं देवी नमस्कृत्य महेश्वरम्।।                                                          |
| * **    | A' 3 | यत्राहमुपपत्स्येऽहं पुनर्देहेन भास्त्रता।                                                       |
|         |      | तश्त्वहमसम्मूदा संभूता धार्मिकी पुनः।                                                           |
|         |      | गच्छेयं धर्मपत्नीत्वं व्यम्यकस्यैत्र धर्मतः ॥                                                   |
| 71      | ξş   | यस्मात्वं मृत्कृते क्रूमृणीन् व्याहृतवान्ति ।                                                   |
|         |      | तस्मात्सार्थं सुरैर्यहे न त्वां यद्यन्ति वे द्विजाः॥                                            |
| 33      | ÉR   | हुत्वाहुर्ति ततः कृरः अपन्त्यच्यन्ति कर्मसु।                                                    |
|         |      | इहैन नत्स्यसि तथा दिनं हित्ना युगन्नयात्॥                                                       |
| #7      | 808  | पूज्यं तु पशुमर्तारं कस्मान्नाहृयसे प्रसुम् ॥                                                   |
| 77      | १०७  | एतन्मखेशाय नुबर्गुगात्रे हिनः समस्तं विधिमंत्रपृतम्।                                            |
|         | 667  | विष्णीर्नेपास्यतिमस्य सर्वे प्रसोविभो ह्याह्वनीयनित्यम्॥                                        |
| 77      | ११२  | सुरैं व महाभागे सर्वमेनवनुष्ठितम्।                                                              |
|         | १८२  | वशेषु मस् सर्वेषु न भाग उपजित्ततः :                                                             |
| 77      | १८७  | र्गोन्द्रकर्गे-रोकर्ल्याणिकवर्गा नमोन्द्र ते ।<br>समी नर्वेन्द्रीलायः ः सुखकाष्ट्रिककारिकेः ः ः |
| 77      | 150  | चन्त्रा तान्या ताय ्वा विश्वकारव्यकारम् ।<br>शिल्पिनां श्रेष्टः सर्वशिल्पप्रवर्तकः ३            |
| *9      | 150  | प्रकारणाः अञ्चन्यम् न्युर्गमञ्जूषा <b>या</b> ः ह                                                |

#### श्रध्या० रखो०

३० २८२ सर्वसम् सर्वेशो देव गर्वः १०%/१८/३ गर्वेश्वासभागाः च तेन स्व न निर्मातकः ॥

# काक और शिव का नादात्म्य

३१ ३२ प्रतिकारण्या बद्धाः सद्भूतो बद्धासम्बद्धः । स बद्धो बतारस्तेषां विजये सीमानोतिता ॥

#### स्टार-संस्थन ध्यीर विषयान

- अब्रे मर्गामिक्युण वृद्ध क्षेत्रांत्रे स्वर्गक्त्यसम् ।
  - ,, ५८ निर्देशी रक्तगीराङ्गः कृतकृष्णी जनादेनः।
  - ,, ६७ ब्रह्मणे चैव रहात्र विकास ते नमः ॥ सांख्याय चैत योगाय भूतद्वामाय वै नमः ॥
  - , ६६ कप्रदिने करालाय शंकराय क्यालिने। विकासनैकनगर गिवाय क्यांच च ॥
  - , ७३ व्यकाय चैत्रात्यकाय व्यक्ताव्यकाय वै समः।
  - ,, ७४ भनगनामार्तिनासाय नरनागणकात्र च ॥
  - ,, ७६ नमः कान्यस्थाय दिमासाय शिवदिने ॥
  - ,, ६७ भणगगुण्य भोका वै सक्तिवैव वरः प्रसुर ।
  - ,, प्या न्वामृतेद्राणी महादेव विश्वं सीहं न शक्यते ॥
  - ,, ६० कराउः समभवत् तूर्णं हप्यो न सर्वार्थः ।
  - " ६८ त्वमेव विध्युधानुगमरभावः, त्वमेव स् पु<sup>र्व</sup>रास गरितः ॥
  - , १०० त्वमेव सर्वस्य चराचरस्य लोकस्य कर्ता प्रखये च गीता ॥

# शिव की सर्वत्रे छता

थ्थ १० देन हैं ब्रह्मण साथ नृष्टा शीकापन साववा ॥

### लिंगोत्पत्ति की कथा

- .. १७ उत्तर दिक्तास्थाय कामाहरता प्रतिस्ति ॥
- ,, २० तस्य ज्यातस्य मध्ये तु सम्यानो विपुनप्रसन्।।
  - २१ अवेग्सायस्य व 🚧 प्रस्टीविस् ।
- २६ प्रस्य लिएभा बोडलां वै सब्बेते मंत्रकारणम् । प्रोप्तमदिनामध्ये किन्त्रतिक रोजनी ।

| २६८        |            | शैव मत                                               |
|------------|------------|------------------------------------------------------|
| ब्रखा॰     | श्लो॰      |                                                      |
| યુપ્       | <b>३</b> २ | परमेष्ठी परं ब्रह्म ऋचरं परमं पदम्।                  |
|            |            | श्रेष्ठत्वं नामदेवश्च रुद्रः स्कन्दः शिवः प्रभुः॥    |
| 37         | રૂપ્       |                                                      |
| 37         | ३७         |                                                      |
| 35         | पूप्       |                                                      |
|            |            | एकेश्वर शिव                                          |
| ६६         | १०८        | एकः स्वयंभुवः कालस्त्रिमिस्त्रीन् करोति यः॥          |
|            |            | सुजने चानुग्रह्माति प्रजाः संहरते तथा ॥              |
| "          | ११०        | एका तनृः स्मृता वेदे धर्मशास्त्रे पुरातने।           |
|            |            | सांख्ययोगपरैवींरैः पृथगेवैकदर्शिभिः ॥                |
| "          | १११        | 3                                                    |
|            |            | इदं परं इदं नेति ब्रुवन्तो मिन्नदर्शनाः।             |
| ***        | ११२        | ब्रह्मार्गं कारणं केचित् केचित् प्राहुः प्रजापतिम् । |
|            |            | केचिच्छिवं परत्वेन प्राहुविंच्युं तथापरे।            |
|            |            | अविज्ञानेन संसक्ता सक्ता रत्यादिचेतसा॥               |
| 27         | ११६        | एकात्मा स त्रिधा भूत्वा सम्मोहयति यः प्रजाः।         |
|            |            | एतेषां तु त्रयाणां तु विचरन्त्यन्तरं जनाः ॥          |
|            |            | स्कन्द्जन्म की कथा                                   |
| ७२         | २०         | ऋन्योन्यमितिनयोगमासंकर्यातथ ॥                        |
| >>         | 28         | रलेप्समनयोज्ञीता शंकितः किल वृत्रहा।                 |
|            |            | टान्यां मैधुनसक्तान्याम् ऋषत्योद्भवमीरुणा ।          |
|            |            | तयोः सकारामिन्द्रेस् प्रेषितो हव्यवाहनः॥             |
| "          | २३         | उमादेहं समुत्सुल्य शुक्रं भूमौ विसर्जितम्।           |
| 77         | 58         | तनो रुपितया देव्या शप्तोऽन्नः शांशपायनः॥             |
| 55         | २५         | यस्मान् मय्यविनृप्तायां रतिनिष्नं हुताशन ।           |
|            | २६         | कृतवान् श्रस्य कर्त्तव्यं तस्मात्त्वमित दुर्मितिः॥   |
| 37         | 44         | गर्भ त्वं धारय त्वेवमेषा ते दरहधारसा ॥               |
|            |            | शिवस्तुति                                            |
| 63         | १६६        | रिरीशायार्कनेत्राय यितने जाम्बवाय च ।                |
| <b>5</b> ) | 838        | लाड़े पर्वे तथा होते हतें च सपगाय च ॥                |
| <b>77</b>  | 808        | नित्याय जाधलिगाय सदमाय चेतनाय च                      |
|            |            |                                                      |

#### शिवसकों का स्वरूप

| श्राचा • | रखो०       |                                                                                                          |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 605      | 299        | हीमन्तः सुर्रावताः शन्ता शीर्यपुत्ता कनोन्नुताः।                                                         |
| 88       | 李克克        | मध्यात्मान्य <b>सामार्च</b> कार्यसम्पर्धतिन्द्रशस्त्रः<br>जिन्द्रस्या महोन्याद्वाः सीम्या विवासन्तर्भः स |
| **       | <b>等冬養</b> | कर्मणा मनता वाचा विशुक्षे राज्यात्मरा ।<br>जनगण्यात् भूता अवता वे महेश्रम् ॥                             |

#### सरमनाथ शिव

११२ ५३ सन्मण्डे संस्थान सन् स साम्बेत वितृत्त । स्वस्थानो स्वेम्सुलः संगमे साम्मान्योत् ॥

# विष्णु साग

| माग | क्षाच्या ० | रजो॰ | विष्णु अमेर शिव का तादात्म्य         |
|-----|------------|------|--------------------------------------|
| 3   | =          | 23   | शंकरो भगवान् रोपिर्मृतिरोते दिशोनन ॥ |
|     | 5          | 5=   | नमो हो िकेट से स्था सं विन्तरहरू॥    |

## मोम और नारा की कवा

४ ६ ५-०१३ को गीउ सम्बाद शास्त्रकार शितृ स्टारमणात् भी गी स्व आविवेश । अत्यक्षेत्रकार भारत सम्बाद स्वादिक स्व आविवेश । अत्रक्षेत्रक भारत स्व त्र का त्र क

# च्या और अनिरुद्ध की कथा

| 냋  | 22 | হুছ্ <u>ইন্টেল্টিল্টিল্টিল্টিল্টিল্টিল্</u> টিল্টিল্টিল্টিল্টিল্টিল্টিল্টিল্টিল্টিল্                  |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,, | 77 | २५ - जुभ्याक्तिस्त्र इसी स्थेतस्य उम्मिन्द्र ।<br>न शशाक तथा बोर्ड् इस्सेन्ट्रिलक्ष्मिस्स             |
| 37 | 99 | ४० स उपेत्याह गोविन्दं सामपूर्वस्थापतिः ॥                                                             |
| 33 | 79 | <ul> <li>४१ हम्बा हम्बा एक्काच । ने सर्व पुरावित्रमम्<br/>प्रदेश क्रमानस्थानिक क्षेत्रम् ॥</li> </ul> |
| 33 | 33 | अर मया रचकी है। प्रमान को जामाना मा                                                                   |
| 99 | 99 | <ul> <li>४६ वृद्धाः स्थाने वाणी जीवाकी श्रीका ।<br/>व्याकारीका राज्यका एक किसीन्त्र</li> </ul>        |

| भाग | श्रद्धा० | रखो॰ |                                                                                   |
|-----|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ¥   | 23       | 83   | मत्तोऽविभिन्नमात्मानं द्रष्टुमईसि शंकर ॥                                          |
| 17  | 77       | ४८   | बौड्हं स त्वं जगच्चेदं सदेशसुरमानुरम् ।<br>ऋदियामोहितानानः पुरुषाः मिन्नदर्शिनः ॥ |

# सौर पुराख

# शिव का उत्सर्ग

| श्रध्या ० | रतो० |                                                        |
|-----------|------|--------------------------------------------------------|
| 2         | 2    | विश्वं तेनाखिलं व्यासं नान्येनेत्यद्रवीच्छ्रुतिः ॥     |
| 59        | X    | एकोऽपि बहुधा भाति लीलया केवलः शिवः।                    |
|           |      | ब्रहाविष्णवादिरूपेण देवदेवो महेश्वरः।                  |
| 27        | ξ    | श्रात्मभूतान्महादेवाल <del>्डीला</del> विप्रहरूपिगाः । |
|           |      | श्रादिसर्गे समुद्भृतौ ब्रह्मविष्ण् सुरोत्तमौ ॥         |
| 33        | 3    | मुमुचुनिः सदा ध्येयः शिव एको निरंजनः ॥                 |
| 77        | १२   | तस्मिन् ज्ञातेऽखिलं ज्ञातिमत्याहुर्वेदवादिनः ॥         |
| 93        | 52   | न दानैनं तपोमिर्वा नाश्वमेधादिभिर्मेखैः।               |
|           |      | भक्त्यैवानन्यया राजन् ज्ञायये भगवान् शिवः॥             |
| **        | १६   | तस्य ज्ञानमयी शक्तिरव्यया गिरिजा शिवा।                 |
|           |      | तया सह महादेवः सुजत्यवति हन्ति च ॥                     |
| হ         | १७   | श्राचवते तयोगेंदमज्ञा न परमार्थतः।                     |
|           |      | अभेदः शिवयोः सिद्धो विह्नवाहकयोगित्र ॥                 |
| 77        | ξ    | मावा सा परमा शक्तिरचरा चित्रज्ञाव्यया ।                |
|           |      | मायाविश्वानको सदस्तव्हात्वा ह्यमृती मवेत् ॥            |
| 79        | 38   | स्वात्मन्यवस्थितं देवं विश्वव्यापिनमीश्वरम् ।          |
|           |      | मक्त्या परमया राजन् ज्ञात्वा पारौर्विनुच्यते ॥         |
| 37        | २८   | ऋस्जद् योगिनां ध्येयो निर्गु सस्त स्वयं शिवः ॥         |
| 57        | ₹ ₹  | वं प्रपश्यन्ति विद्वांसो योगिनः चिषताशयाः।             |
|           |      | नियम्य करगात्रामं स एवातमा महेश्वर:॥                   |
| 39        | ४२   | बालाग्रमात्रं हृत्पद्मे स्थितं देवसुमापतिम्।           |
|           |      | वेऽतुरस्यन्ति विद्वांसः तेषां शान्तिर्द्धि शास्वती ॥   |
| 4         | 5    | वश्राच्यः परो धर्मः शिवधर्मः तनातनः ॥                  |
| 53        | 8.8  | कुर्वन्नपि सदा पार्वं सङ्घेदवाचीयचिक्रवम् ।            |
|           |      | लिप्यते न स पापेन वाति माईश्वरं पदम्॥                  |

# दशय≋ थि-पंस

|                 |                 | द्भवह । या वस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ज्ञाना <b>ः</b> | रखो॰            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13              | 20              | वैरं निचाय मनलि शुंभुना छइ सुक्ताः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                 | रेखः प्राचेतमी प्राप्तकी वाह्नवीतरे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29              | १२              | देवान् सर्वाध्य साराप्टराङ्गारः पद्मसंभवः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 99              | 8.8             | रण्या शिवेन सीतान् वर्ष क्लेक्किकी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • •             |                 | सही दस महामूद दुवंदे कि कृतं स्वया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                 | देवाः सर्वे समाहृताः शंकरेण विना कथम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 35              | १७              | वस्य ग्रह्मकारवर्गीत अधन्त्रे प्रामग्रास 🗰 🛊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| **              |                 | रार्क्तिकी स्था सुन्ती वार्यात् सर्वाशास्त्रस्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77              | e maio<br>P sur | क्रम्य काञ्चाकुर्णे नेवासुर्वे किसा कुरू प्रभावत्वस्था ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                 | यस्यात्रवास्त्रितं विश्वं क्यों असीत गरीत श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.5             | 20              | सा च शक्तिः परा मौरी भीतराधिया नामिशी ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77              | २१              | कस्तां जानाति विज्ञानिकार्केन्सिनीम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                 | ग्रहं नाद्यापि जानामि सकी शक्तरय का कथा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 99              | 20              | एक एवेति यो स्त्रो सर्ववेदेशु गीवते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                 | तस्य प्रमाधियोग मृतिसँवति विकरी ।) *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 39              | \$8             | नाई रायाध्यात् देवात् पर्याप्यत्ये दिनीतमः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                 | कारणं सर्ववसूनां नास्तीत्वेव १९००० ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                 | भक्ति पर जोर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ११              | ¥               | मद्भक्तः सर्वेदा स्कन्द महित्रयो न गुलाचिकः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * *             | _               | सर्वांग्री सर्वभद्दी वा राजीनार्जी लेलका श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 | Ę               | मलारे कार्य कार्यम् एव न संश्वः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 79<br>39        | 3               | तष्टोऽइं मनिलेरोन विधं वच्छे वसमे वरम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99              | 3               | वैज्ञावानां सहस्रे भ्यो रिज्ञभनी विशिष्यते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77              | २२              | भौनार स्टान्टर्ड याना सर योगी है हुनीमा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77              | \$ o            | स्नहमात्मा विमुः शुद्धः न्तर्टिकोपलम्ब्रिभः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,,              |                 | इस्टिमीनः शानाः सर्व स्थेति प्रकाशकः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                 | साहेरवर योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १२              | ?               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                 | मार्थमान्यास्य मन्यः यञ्चयान्यान्ने 🚜 🖁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | -               | The state of the s |

[यह साधन हैं: --वम, नियम, बासन, प्रातायाम प्रत्याहार, धारणा, समाधि और धारन] ।

# श्चनंगत्रयोदशी व्रत

|             |       | अनगत्रयादशा व्रत                                                                                        |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अध्या०      | रबो   |                                                                                                         |
| १६          | Ą     | पुरा देवेन रुद्रेण दग्धः कामो दुरासदः।<br>उपोषिता तिथिस्तेन तेनानंगत्रयोदशी॥                            |
|             |       | त्रिमूर्ति की एकता                                                                                      |
| २३          | પ્રરૂ | त्रिधा भिन्नोऽस्प्यहं <b>बद्धन् ब्रह्म-विप्णु-हराख्यया ।</b><br>मर्गरज्ञालयगुर्गैर्निगुरगोऽहं न संशयः ॥ |
|             |       | मक्ति द्वारा शिवदर्शन                                                                                   |
| 58          | ८३    | तदीयं त्रिविधं रूपं स्थूलं सूद्धममतःपरम् ।<br>ऋस्मदायौः सुरैर्देश्यं स्थूलं सूद्धमं तु योगिमिः॥         |
| 31          | ጸጸ    | ततः परं तु यन्नित्यं ज्ञानमानन्दमन्ययम् ।<br>तन्निण्डैस्तत्परैर्भक्तैर्द्दश्यते व्रतमास्थितैः ।         |
|             |       | शिव द्यौर विष्णु का ऐक्य                                                                                |
| 99          | ξĘ    | नावास्यां विद्यते मेदो मच्छक्तिस्त्वं न संशयः॥                                                          |
|             |       | परमेश्वर शिव                                                                                            |
| 35          | 3 %   | त्वामेकमाहुः पुरुषं पुरासम् आदित्यवर्गं तमसःपरस्तात्।                                                   |
| 97          | ३२    | त्वमात्मतत्वं परमार्थशब्दं भवन्तमाहुः शिवमेव केचित ॥                                                    |
| 77          | इप    | वेदान्तगृह्योपनिषत्सु गीतः, सदाशिवस्त्वं परमेश्वरोऽसि ॥                                                 |
|             |       | शिवभक्त दानव                                                                                            |
| 38          | २६    | इन्तन्यास्ते कयं दैत्या महादेवपरायखाः ॥                                                                 |
| 97          | २७    | त्रैलोक्समपि यो हत्वा महादेवपरायगाः ।।                                                                  |
| 53          | २८    | करतं निहन्ता त्रैलोक्ये विना शम्मोरनुप्रहात्॥                                                           |
|             |       | शिवद्वारा गगोशपूजा                                                                                      |
| ३५          | 38    | स्वकार्याविष्यकर्तारं देवं हाट्या विनायकम् ।                                                            |
| **          | २०    | संपूज्य भच्यमोल्येश्च फलैरच विविधः शुमैः ॥<br>उराडेरैमॉंडकैरचैव पुण्डेडॉपैमॅनोहरैः ।                    |
|             |       | एवं संपूच्य भगवान् पुरं दरशुं जराम ह                                                                    |
|             |       | उपमन्यु की कथा                                                                                          |
| \$ <b>Ę</b> | 7.1   | भक्तिं श्रुतिन्यहं याचे शिशादेश न चान्यथा॥<br>अनमन्देवेरैः एक तस्क्षेतित्र चंचतीः॥*****                 |

| ग्रध्या० | रखो॰  |                                                                                          |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 &      | ₹8    | कि तेन पार्वतीरोन निगु रोन महात्मना ।                                                    |
| 4 4      |       | वियते मृतिशादंत सम्मान्यसो वर्ष शहु ॥"""                                                 |
| **       | 3.3   | जिल्हाक हम्बा मानविता प्रयत्नतः।                                                         |
| 19       | 19 10 | इत्वात्मानं पुनर्वस्तु स वाति परमां गतिम् ।।                                             |
|          |       | शिव का उत्कर्ष                                                                           |
| \$=      | 2     | बहुर्जिप च बेरेषु पुरारोषु च मर्बराः ।                                                   |
|          |       | भीमहेरहत्यमे हेको राजमानी प्रीत कथान ।                                                   |
| 3 9      | 5     | विन्यसम्बद्धाः सहैद्यापः एक या प्रशासन्तिकशः <b>।</b>                                    |
|          |       | संव कि कारण सत वह संशयनायम ॥                                                             |
| **       | 13    | ख्रन्तकाले स्मरन्त्वेव प्रावेश ११ अस्ति ।                                                |
|          |       | विक्रमाने शिवे विष्णोः सभी और वैनीपरी ॥                                                  |
| **       | =     | यहा यहा प्रसन्धोऽमृद् भन्तिमानेन पूर्विटः।                                               |
|          |       | जिल्लुर्गराधिने सक्त्या तदासी वस्त्रम्य कान् ॥                                           |
| 99       | \$ 0  | हेतुना तेन विभेन्ताः शिवं जाननित केवन ।                                                  |
|          |       | प्रायेख कियुनामानि ग्रहन्ति वस्थानतः ॥                                                   |
| 70       | 88    | विष्णोः सम्बद्धमान्त्रेण परिष्णान्त्री मनेत् ।                                           |
|          |       | शंस्त्रमाद सबैप नाव कार्या विचारणा ॥                                                     |
| 59       | 更先    | ren Dareit und füng an Daring !                                                          |
|          |       | न वानन्ति महामूर्जा परापुरावादिमोरिताः ॥                                                 |
| \$=      | 16.16 | न चावांको न वे बीढो न जैनो वबनोऽपि वा ।                                                  |
|          |       | कार्यालको कीलिको या तस्मिन राज्ये विशेष् कचित् श                                         |
| 77       | 5 4   | शिवहेश सामाहित विविधिका                                                                  |
| 57       | ६४    | दम्भेन वर्दि तद्राज्ये शिवनिन्दा इता भवेत् ।                                             |
|          |       | तदा सत्यूर्वजाः सर्वे नश्कं यान्ति दास्त्यम् ॥                                           |
| 77       | इइ    | कर्चारडामः शिवं श्यात् साधासस्येन विपशुना ।                                              |
|          |       | यस्य प्रसादाद वेंकुरकः गामगान गेला वदस् ॥***                                             |
| 37       | 22    | राजन् वेदार्थिका ने बहवी मोहिता जनाः ॥                                                   |
|          |       | क्षित्रपुरावनाः सम्बे राजारे शस्त्रप्रकाः ॥                                              |
| 27       | CA    | एको विष्णुनं द्वितीयो योगः किन्त्वतरैः सुरैः ।<br>कृतं च कृत्वमानां शंकरं कर्णाः वस्मा ॥ |
|          |       | The second second second                                                                 |
| 33       | €0    | विकासिक में विकास संपूर्ण न कर्य मेंबेद् ॥                                               |
|          |       | Artificial San Sanda Barrier of Mary Contract of the                                     |

| श्रधा• | रसा० |                                               |
|--------|------|-----------------------------------------------|
| ३⊏     | 83   | शिवादिषु पुरागोषु प्रोच्यते शंकरो महान्।      |
|        |      | सर्वासु स्मृतिषु ब्रह्मन् शिवाचारेषु सर्वतः ॥ |
| 75     | ₹3   | नैकाग्रमनसस्ते तु येऽर्चयन्तीह धूर्जिटिम्।    |
|        |      | रमशानवानी दिग्वासा ब्रह्ममस्तकधृग् मवः॥       |
| 51     | 83   | सर्पहारः कथं सेव्यः विषधारी जटाधरः ॥          |
|        |      | तस्माद्विष्णुः सदा सेव्यः सुन्दरः कमलापितः ॥  |
|        |      | विष्णुद्वारा शिव-प्रशंसा                      |
| 35     | 88   | मल्कामिनोऽकाराना न हि शक्यते मे,              |
|        |      | क्त्वापि पूज्यतममूर्तिमिमं गिरीशम्।           |
|        |      | नो मन्यते तदिह वज्रसमं ममैव ॥                 |
| **     | १६   |                                               |
|        |      | श्रीमन्महेश्वराल्लब्धं मदीयं न हि किंचन ॥     |
| "      | १८   |                                               |
|        |      | हननान्युच्यते जीवो न तु श्रीशिवहेलनात् ॥      |
| 37     | २२   | स्वामी मदीयः श्रीकएठस्तस्य दासोऽस्मि सर्वदा ॥ |
|        |      | शिव और विष्णु का तादात्म्य                    |
| 80     | \$   | सूत भद्रं समाचद्दव सेवको यस्य माधवः।          |
|        |      | श्रीमहेशस्य विष्णोश्च तुल्यत्वं बुवते कथम् ।  |
| 73     | 7    | बुवन्ति तुल्यतां केचित् वैपरीत्येन केचन।      |
|        |      | एकत्वं केचिदीशेन केशवस्य वदन्ति हि ॥          |
| 77     | Ę    | ऋत्र सिद्धान्तमर्यादां बृहि तत्त्वेन सूतज ॥   |
| 27     | 3    | श्रद्धेतं शिवमीशानमज्ञात्वा नैव मुच्यते।      |
|        |      | शिवमकों की श्रल्पसंख्या                       |
| 57     | १०   | घोरे कलियुगे प्राप्ते श्रीशंकरपराङ्मुखाः।     |
|        |      | मविष्यन्ति नरास्तथ्यमिति द्वैपायनोऽब्रवीत् ॥  |
|        |      | शिव का उत्कर्ष                                |
| 77     | ?8   | न्यूनतां तस्य यो बूते कर्मचारडाल उच्यते ।     |
| 73     | १७   | तेन तस्यो यदा विष्णुलंका वा यदि गवने।         |
|        |      | पष्टिवर्षंसहस्राणि विद्यायां जायते कृमिः॥     |
|        |      |                                               |

# विष्णु द्वारा शिवलिंग की पूजा

|           |       | व्यक्ति कारा व्यवस्थान का वैज्ञा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रध्या ० | रसो०  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 88        | 3     | सियं तथ प्रतिप्राप्य स्माप्य ४००० है। १९०० म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 97        | 20    | स्वीतासीत रहेत हैं। स सेतायू।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |       | ततो नामां सहस्यं या गुष्टाय परमेश्यरम् त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |       | शिव की उपाधियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99        | 3.77  | The state of the s |
| 22        | 88    | ास प्रसृतिके १९ किस्कृतसङ्ग्रीति १९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22        | 20    | And the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 37        | 22    | Angelia La Carta C |
| 59        | ===   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55        | 30    | Red Conserved                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77        | 3=    | Margaret Commission of the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 91        | 80    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 8     | उन्मत्तवेशः १९७२ । १९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 79        | 88    | मचित्रास्यः अंद्रांतरस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 91        | 4.2   | निशाचाः में त्वारी गाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 79        | 44    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 97        | \$8.  | THE TO THE WORLD SHOWN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 93        |       | म्बन्धे स्थलका वर्षात्राच्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27        | १०६   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99        | 203   | निगायदः सुगध्यदः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 49        | \$ 80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |       | निंग का उत्कर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 85        | 88    | ख्याविमध्यानमातिनं मेवनं भवनीकिनाम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77        | 85    | प्रसावेनीय मन्त्रेसा हुएथे जिल्लाम् होति ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |       | इसामहेग्बरप्रत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ΥĘ        |       | [ किंगपुराल ऋथ्याय मध के समान ही ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |       | देवी का वर्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 38        | 13.   | नानारुपधरा मेहमवरीवेंद पार्वती।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •         |       | धर्मनंस्थायनार्थाय निवती दैश्यशनकान् ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27        | \$    | परमात्मा यथा स्त्र एकोऽपि बहुवा त्यितः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ••        |       | प्रशेषमञ्जाद हेरी वैकानि बहुया स्टेन् 😬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 308              |        | श्रीव मत                                                                                      |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| भ्रम्या <b>॰</b> | रस्रो॰ |                                                                                               |
| >>               | ६३     | बभूवाद्गुतरूपा सा त्रिनेत्रा चन्द्रशेखरा ॥                                                    |
| "                | ξ¥     | सिंहारूढा महादेवी नानाशस्त्रास्त्रधारिखी।                                                     |
|                  |        | सुवक्त्रा विश्वतिसुजा स्फूर्जद्विद्युल्लतोपमा ॥                                               |
|                  |        | उल्कानवमी को देवी की पूजा                                                                     |
| 40               | ३०     | पुणैर्षू पैश्च नैवेदौः पयोद्धिफलादिमिः ॥<br>भक्त्या संपूजयित्वैवं स्तुत्वा संप्रार्थयेत् ततः॥ |
|                  | ३६     | अनेन विधिना वर्षे मासि मासि समाचरेत् ॥                                                        |
| "                |        | ततः संदःस्यस्यान्ते भोजयित्वा कुमारिकाः।                                                      |
| "                | ąo     | वस्त्रैराभरगौः पूज्याः प्रिणपत्य विसर्जयेत् ॥                                                 |
| 37               | 3      | सरुक्मशृङ्कां गां दद्यात् सुविधाय सुशोभनाम्।                                                  |
| "                | ७१     | गोबाद्यणार्चनपराश्च रता स्वधर्मे                                                              |
|                  |        | ये मद्यमांसविमुखाः शुच्चयश्च शैवाः।                                                           |
|                  |        | सत्यप्रियाः सकलभूतहिते रताश्च                                                                 |
|                  |        | तेषां च तुष्पति सदा सुमतेमृडानी ॥                                                             |
|                  |        | शिव का दार्शनिक रूप                                                                           |
| X.R.             | 58     | यदच्चरं निर्गु ग्रमप्रमेयं, यज्ज्योतिरेकं प्रवदन्ति सन्तः।                                    |
|                  |        | दूरंगमं देवमतन्तम् ति नमामि सुद्भां परमं पवित्रम् ॥                                           |
|                  |        | शिव श्रौर पार्वती का ऐक्य                                                                     |
| 44               | Ę      | मेदोऽस्ति तत्त्वतो राजन् न मे देवान्महेश्वरात्।                                               |
|                  |        | सिद्धमेवावयोरैक्यं वेदान्तार्थविचारणात्॥                                                      |
| 77               | 5      | <b>ब्रहं सर्वान्तरा शक्तिर्माया</b> मायी महेश्वरः ।                                           |
|                  |        | <b>अ</b> हमेका पराशक्तिरेक एव महेश्वरः ॥                                                      |
|                  |        | शिवोपासना का पुगय                                                                             |
| ÉR               | 30     | नास्ति लिंगार्चनात् पुरुयमधिकं भुवनत्रये।                                                     |
| **               | 38     | लिंगेऽचिंनेऽखिलं त्रिश्वमचितं स्याज संशयः।                                                    |
|                  |        | मायवा मोहितात्मानो न जानन्ति महेरवरम् ॥                                                       |
| 27               | ₹8     | पृथिन्यां यानि दीर्थानि पुरयान्यायतनानि च ॥                                                   |
| 77               | \$X    | शिवलिंगे वसन्त्येव तानि नर्वाणि नारद ॥                                                        |
| 33               | XX     | शिवमकान् वर्जयित्वा सर्वेषां शासको यमः।                                                       |

# परिशिष्ट : पाँचवाँ प्राप्ताय

# 

| बाब्वा॰ | श्लो॰ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5,5     | 38    | लक्कालीय कुर पाँकी भारी अधायन हैं में लि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |       | क्षा रिक्ती प्रक्रीमध्येमध्ये हिन्दि रिकास स्टब्स 🛔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23      | २०    | सराम्बर्ध विश्वासम्बद्धाः वस्ता स्थाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| **      |       | िर्माण वान्तं वृहसती वृहस्यवत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 35      | 28    | कुर कुछ सवा शाह महोत्र बनलहित।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.0     |       | STEEL AT MINISTER AND ADDRESS OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 55      | २७    | कार्यक विकास करियों के स्त्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 99      | 39    | सर्गमन् सिर्ग महादेश । १० 👫 सनावनः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 33      |       | सहस्रातीको पुरुष सहस्राताः सहस्राताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 99      | 20    | क्रांस्क्रीओ स्मानेत्रे हिंतु समान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |       | ऋषिपत्नियों की कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3,3     | 3.8   | भ्रत्यद् वास्त्रमं पुरावं श्रीत्रस्तर्गीः स्टब्स्स ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7, 100  | 4     | विविज्ञापतिमा यत्र मोहिता सुनियत्वयः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77      | 40    | मुनिरिक्यः शिवं टाट्वा महनानलहीपिताः 🛭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 79      | 4.8   | स्वत्रका विक्रणाक्ष्य व्युक्ता वर्णक्रम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.9     |       | महीनप्रशासिक विकार सर्वे समित्रसारका ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| **      | M.S.  | 100 TE F 100 TE |
| ,       |       | साम् तं तथा शाला कृषिता दृश्यन्तरा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.5     | WE    | नियादीन हर प्रत्या गोपनियाधर होत्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.7     |       | नवायन्ति वियेन्द्र शिवारेग्यम्मीति ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 東市    | AR    | एतर्रेट हैं संबोधः सर्वपाष्ट्रसः शिकः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# तंत्र ग्रन्थ कालीतंत्र देवी का स्वरूप

| ब्रह्मा • | स्वड | रखा- |                                                                                                     |
|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ę         | 2    | *    | कारमण्डमं भीर्थ सुक्रकेची चनुर्धुनामः ।<br>कालिको दिवामा १०० भगुरमानगिरगीलामः ।                     |
| 33        | 5.0  | ą    | राष्ट्रभित्वकोत्तर रहात्व समाने हैं भरते हुए में ।<br><b>समाने सम्दे भीव</b> संस्कृती की हाली कार्य |
| 33        | **   | ş    | महामेष्यम् । स्थामं स्था के विकासीयः<br>स्थापमनम्बद्धानाम् ।                                        |

| 後の共           |       |       | शैव मंत                                                 |
|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------|
|               |       |       |                                                         |
| अध्या०        | स्रवट | स्बो॰ | घोररावां महारौद्रीं रमशानालयवासिनीम्।                   |
| ?             | ₹     | ¥     | बालार्कमण्डलाकारलोचनतृतीयान्त्रिताम् ॥                  |
|               |       | ų     | श्वक्षमहादेव द्वदयोपरि संस्थिताम् ।                     |
| 33            | 59    | *     | शिवाभिष्ठोंररावाभिश्चतुर्दिद्धं समन्विताम् ॥            |
|               |       | Ę     | महाकालेन च समां विपरीतरतातुराम्।                        |
| 39            | 77    |       | मुख्यसम्बद्धनां स्मेराननसरोव्हाम् ॥                     |
| 1)            | >>    | ভ     | एवं संचिन्तयेत्कालीं सर्वकामसमृद्धिवाम्॥                |
| **            | ,,    |       | देवी-पूजन विधि                                          |
| **            | "     | १५    | समन्तादापीनस्तनजघनघृग्यौवनवती                           |
|               |       |       | रतासको नकं यदि जपति भक्तस्तवमनुम्।                      |
|               |       |       | विवासास्त्वां घ्यायन् गलितचिकुरस्तस्य वशगः              |
|               |       |       | समस्ताः सिद्धौका भुवि चिरतरं जीवति कविः॥                |
|               |       |       | महामाता देवी                                            |
| 33            | 57    | र ७   | प्रसूते संसारे जननि जगतीं पालयति च                      |
|               |       |       | समस्तं चित्यादि प्रलयसमये संहरति च ।                    |
|               |       |       | ऋतस्त्वां धातापि त्रिभुवनपतिः श्रीपतिरपि                |
|               |       |       | महेशोऽपि प्रायः सकलमपि किं स्तौमि भवतीम् ॥              |
|               |       |       | देवी के विविध रूप                                       |
|               |       |       | नारा                                                    |
| ą             | 2     |       | प्रत्यालीदपदां घोरां मुख्डमालानिभूषिताम् ।              |
|               |       |       | बालार्कमण्डलाकान्लोचनत्रयभृपिताम् ॥                     |
|               |       |       | वज्ञितामध्यगतां घोरदंष्ट्राकराजिनीम् ॥                  |
|               |       |       | महाविद्या                                               |
|               |       |       | चतुर्भं जां महादेवीं नागयज्ञीपत्रीतिनीम् ।              |
|               |       |       | महाभीमां करात्तास्यां सिद्धविद्याघरेर्यु ताम् ॥         |
|               |       |       | मुगडमालावलीकीर्गां मुक्तकेशीं स्मिताननाम् ।             |
|               |       |       | एवं घ्यायेन् महादेवीं सर्वकामार्थनिद्धये ॥              |
|               |       | 1: 10 | देवी द्वारा शिव श्रौर विष्णु का सृजन                    |
| ¥             | 3     | ঽ     | स्रायानरोपजननीमर्गवन्त्यांने-                           |
|               |       |       | विंग्गोः शिवस्य च बषुः प्रतिपादिवशी ।                   |
| , act         |       |       | सुटि-धितिक्यकरीं जगतां त्रवासाम् ।                      |
| (*179)<br>. T |       |       | न्तृत्वो गिर <sup>े</sup> विमत्त्वाम्थहमभ्यिके स्वाम् ॥ |

# परिशिष्ट : परिवर्ग सप्याव

# प्रान्त-रामीराजंक देवी का प्रस्कर्ष

| edio | रजो॰ |                                                         |
|------|------|---------------------------------------------------------|
| 2    | 28   | यदि मा 😂 党 क चाम्नायः स्व याजनम्।                       |
|      |      | न विद्धि मां चेत् सर्वतः का चाम्नायः सा वाजनम्।।        |
| 35   | 24   | नारीरूपं समात्याय सुधितारं महात्मकम् ।                  |
|      |      | मवन्तं र है है गुरुं बातुं विकृष्मिता ॥                 |
|      |      | कील सिद्धान्तों का गुप रखा जाना                         |
| 98   | २८   | मध्य सर्वेश सुद्धां स प्रशेषिकारों । अस्                |
| 39   | 3.5  | ন নামে ডিলাম সীদ্ধান সার্থ বলাগের স্বাস্থ্              |
|      |      | रसराप्त-सूचि में देवी की पूजा                           |
| 8    | 36   | प्यायेत् काली करामास्या 👉 🖰 🔭 🔻 ।                       |
|      |      | रपुरसङ्ख्यमञ्जू निप्तन्तर <sup>क्षा</sup> विशस्त्रसम् ॥ |
|      |      | कुलागीव तंत्र                                           |
|      |      | कि वयर्गन                                               |
| શ્   | 8.8  | स्रस्ति देवी एन्ड्रपन्यगरी निष्कतः शिकः।                |
| •    |      | सर्वतः सर्वकर्ता च सर्वेशो निर्मालासानः अ               |
| 23   | १२   | स्तर्य (वैकिस्मायुक्ती विकित्य प्रस्तरसः ।              |
|      |      | निर्मुंबः सरिभक्तकान्तर्वस्य ौर्मातन्त्र ॥              |
|      | -    | झा धौर विष्णु को तंत्र का झान न होना                    |
| ę    | x    | ब्रद्धियपुरुष्टिको न स्या कथितं सिये ।                  |
|      |      | कथयामि तव स्वेहात् प्राचीतार ।।                         |
| 27   | ٤    | त्वयापि गोपितस्यं हि न देवं वस्य कस्यक्ति।              |
|      |      | देवं भक्ताव शिष्याय ऋन्यथा पतनं मकेत् ॥                 |
|      |      | तंत्र वेदों के सार हैं                                  |
| 35   | 20   | मधिला ज्ञानमन्येन हेटरररर (ग्रीहरू)                     |
| 37   |      | सर्वज्ञेन मया देनि कुलावर्मः समुद्भुतः ॥                |
|      |      | कौलों को जनसङ्गरण द्वारा निन्दा                         |
| 35   | પ્રર |                                                         |
|      |      | जना हसन्तु मां हष्ट्वा राजानो दशहयन्तु वा ॥             |
| "    | 42   | सेंबे सेंबे पुनः सेंबे त्वामेव परदेवते ।                |
| 77   |      | लाकमें नेव मु चामि मनोवास्त्रायनमें निः ॥               |

#### अध्या० रखो०

¥

19

5

कौल सिद्धान्तों का गुप्त रखा जाना

३ वेदशास्त्रपुराखानि प्रकाश्यानि कुलेश्वरि ॥ गहस्यानिग्हस्यानि कुलशास्त्राखि पार्वति ॥

#### मदिरा की प्रशंसा

सुगदर्शनमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते । तद्गन्धवासमात्रेस शतकतुफलं लमेत् । तस्य संदर्शमात्रेस वीर्थकोटिफलं लमेत् । देवि ! तसानतः सःजाल्लमेन्द्रिः चतुर्विधाम् ॥ ..... यथा कतुषु विप्रासां सोमपानं विधीयते । मस्पानं तथा कार्ये समग्रामोसमोज्ञवम् ॥

#### प्रमचावस्था द्वारा मोचप्राप्तिः

बावन्नेन्द्रियवैकल्यं यात्रन्नोन्द्रखितिक्रिया । वावद्यः पिवते मद्यं स मुक्तो नात्र संशयः । पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतित भृतले । उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ स्नानन्दात् तृप्यते देवी मूर्छनाद् भैरवः स्वयम् । बमनात् सर्वदेवाश्च तस्मात् त्रिविधमाचरेत् ॥

## कौल-संस्कारों में प्रमत्त विलास

चके ऽस्मिन् योगिनो वीरा योगिन्यो मदमन्थराः ।
समाचर्यन देवेराः ! यथील्लासं मनोगतम् ।
श्वनैः पृच्छति पार्श्व स्था विस्मृत्यास्मिवचितिम् ।
विधाय वदने पात्रं निर्विषणानि वसन्ति च ॥
यदन्यं पुच्धं मोहात् कान्तान्यमवलच्नते ॥
पुच्धः पुच्धं मोहात् कान्तान्यमवलच्नते ॥
पुच्धः पुच्धं मोहात् किर्म्यङ्गनाङ्गनाम् ।
पृच्छिति स्वपति सुग्धा कस्त्वं काहम् इमे च के ॥
तेभ्यो द्रोहं न कुर्वोत नाईतं च समाचर्रत् ।
सक्त्या संद्रादयेन् तच्च गोपयेन् मातृजारवत् ।
चक्रे मदाकुलान् हष्ट्या चिन्तयेद् देवताधिया ॥
पद्यो भैरवीचके सर्वे वर्णा द्विजातयः ।
विवृत्ते भैरवीचके सर्वे वर्णा द्विजातयः ।

#### मेश्वन का महत्त्व

#### क्रक्वा० रखो०

5

मान्युक्ता नहीं का मान्यास्यानेकी । मान्युक्ता कार्यों । मार्गिकाम् विकास मान्युक्ताकं न पद्माकं न स्वतंत्रम् वर्षे ज्यान् । सियाकं सामग्रकं मान्युक्तान्युक्ति अस्तरा ॥

# कीलों की मोगवृत्ति

वाण्डास्त्रसम्यः स्वात् प्रद्या प्रद्यांकि स्वयः ।
 श्वानंबाधपारीम गाचान् प्रापृत्तिः वृद्धे ॥
 श्वासायः महास्वयस्थ्यः वृद्धे वर्ण्योकः स
 स्वयः प्रदृति गाउँ स्वयः व्यक्तिकारः कृति वृद्धिः ।
 स्वयः प्रदृति गाउँ स्वयः व्यक्तिकारः कृति वृद्धिः ।
 स्वयः प्रदृति गाउँ स्वयः व्यक्तिकारः कृति वृद्धिः ।

### 

# तांत्रिक सिद्धान्तों को गुप्त रसने का आदेश

प्रकट्यां न कुर्यात् '''''' छाः स्महस्यं न बदेत् । शिष्यात्र पदेत् । स्मन् सामा बहिन्दीया स्रोके विष्याता स्वयंग्रहाम्मारणाः ।

#### The section of the

# नांत्रिक सिडान्तों को गुत्र रखने का आदेश

- ४ गोप्यं सर्वप्रयक्तेन शोपमं तेष्ट्योदिनम् ॥
  देवीपुणा का वेतासादि से सम्बन्धः
- ६ ६४ निर्जने विधिने राजी मास त्रवं तु निर्मयः । यजेई वी चत्रमता निज्जा ज्यमन्त्रियाम ॥
- . ६५ तेन सिध्यन्ति वेतालास्तानास्या संस्कृता चरेत्।
- "
  "

  ६६ एनएको चलेक्कारी किली विविदेशी का ।

  मन्दराजे बर्केकी क्रमानगरिक्ता ह

# तंत्रानियान तंत्र शिवलिंग का उन्हर्य

इ. इ.स. इ.स.स्यानि निवस्ति च मकः स्कूनकर्ण प्रतिकृति । योनी सः अधिकामार्गियन्ति । स्वर्गनिक प्रसाराम । विश्व स्थापमार्गनिकामा । एक पुलावो प्रशापनिक प्रमेण भ विश्वसम् अधिकोते विभागसङ्ख्या सन्त्रेष्ट्र असेन्य ॥

#### प्रपंचसार तंत्र

### पटक रको॰ तंत्रों की देवी उत्पत्ति

र २१ वैदिकाँस्तांत्रिकाँश्चापि सर्वानित्थसुवाच ह ।

#### देवी का उत्कर्ष

, २६ प्रधानमिति यामाहुर्या शक्तिरिति कथ्यते । या युष्मान् ऋषि मां नित्यं ऋवष्टभ्याऽतिवर्त्तते ॥

# त्रिपुरा देवी

श्राताम्राकांयुतामां कलितराशिकलारं जितसां त्रिनेत्रां,
 देवीं पूर्णेन्द्रवक्तां विधृतजपवटीपुस्तकामीत्यमीष्टाम् ।
 पीनोत्तुं गस्तनार्तां विललिसतिवलग्नामसुक्पंकराज—
मुख्डसुङ्मुण्डिताङ्गीमक्खतरदूकुलानुलेपां नमामि ॥

# देवी और शक्तियाँ

७ प्रमा माया जया सूच्मा निशुद्धा नन्दिनी तथा। सुप्रमा निजया सर्वसिद्धिदा नवमी तथा॥

# गगोश और शक्तियों का साहचर्य

१७ २२ तीत्रा ज्वालिनी नन्दा सभोगदा कामरूपिणी चोग्रा।
तेजोकती च सत्या संग्रोका विम्ननाशिनी नवसी।।

# महानिर्वाग्य तंत्र

# उल्लास रतो॰ कलियुग में तंत्र का प्रचार

33

६ मेध्यामेध्यित्रचाराणां न शुद्धः श्रौतकर्मणा ।
 न संहितादौः स्मृतिसिरिटिचिद्धर्त् णां मवेत् ॥

सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्यं मयोच्यते ।
 विना स्नागममार्गेण कलौ नास्ति गतिः प्रिये ॥

#### शिव का उत्कर्ष

१० सर्वेवेदैः पुरागैश्च स्मृतिभिः संहितादिभिः। प्रतिपाद्योऽस्मि नान्दोऽस्ति प्रभुक्षेगति मां विना ॥

# शाकों के विभिन्न संप्रदाय

# ः 💘 शाक्ताः शैवा वैश्यावाश्च सीरवाग्ययताद्यः ॥

#### प्रध्या० रखो०

### तंत्रीं का बाजाबाग स्वरूप

१५. न तिथिनं च नवावं न गाँगगणनं तथा । वृत्यावृत्याविकियमी म संस्कृतीच्य विकास ॥ गर्वथा विद्वारणी ।

### देवी का बस्कर्ष

- ४ १० सर्वे परा प्रकृतिः साचाद् बह्मणः परमानमनः । त्वलो जातं जरत्मर्वे त्यं जराजनर्नी किने ॥ सीरन-संस्थाने जो प्रकृत रूप में प्रकृते का विश्वान
- ,, ७६ गोरनाक्षीयतं समा म गुमिनत् विना । तस्मात् प्रकाशनं कुर्यात् कीतिकः वतना समा ॥

# रीत संस्थात में समेश-पूजा

५ ७५ गरेग्रां क्षेत्रपातां च बहुकं पीरिमतां तथा । गङ्कां च यसुनां नीव लक्ष्मीं वाश्वी ततो वजेत् ॥

#### सदिरा को दिव्यपद देना

- " २०२ सुवादेन्यै वीचडन्तो मनुरस्याः प्रवृजने ।
- २०६ मूलेन नेपन्तकृतक दला पुष्पांजलि तमः । दशेषेद् भूगदीपी च १७६ १०६ १०६ १०६ १०

#### मांस की परिशृद्धि

,, २०६ मासमानीय पुन-विकासमञ्ज्ञीयपि । स्टानुस्ययन्त्रविकीलास्य मंत्रयेन् विधा ।

### अपरिशृद्ध सुरायान से पाप

- ६ १३ शुद्धिं विना मयताने केवलं विप्रभद्रशाम । मैथुन केवल स्वभावां से
- " १४ रोणतत्त्वं महेशानि निर्वाचे प्रवसे कसी । स्वकीया केवसा गेया गर्वरीपरिवर्णिता ॥

#### कीन संस्थातें में सिनगत

" १६५ वाक्स चालपेत् इप्टि याक्स तालपेत्समः। नापन् पाने मञ्जीत पर्यापनसन्दरम्

| \$\$X    |       | शौव मत                                         |
|----------|-------|------------------------------------------------|
| श्रम्या० | श्लो० |                                                |
|          |       | कौल-संस्कारों में पंचतत्त्व का ऋर्थ            |
| •        | १०४   | महौपधं यज्जीवानां दुःखविस्मारकं महत्।          |
|          |       | त्रानन्दजनकं यच्च तदाबातत्वलच्यम् ॥            |
| "        | १०५   | शाम्यवायव्यवन्यानाम् उद्भूतं पुष्टिवर्धनम् ।   |
|          |       | बुद्धितेजो बलकरं द्वितीयं तत्त्वलच्चणम् ॥      |
| 31       | १०६   | जलोद्भवं यत्कल्याणि कमनीयं सुखपदम्।            |
|          |       | प्रजावृद्धिकरं चापि तृतीयं तत्त्वलद्यसम्॥      |
| 55       | १०७   | मुलमं भूमिजातं च जीविनां जीवनं च यत्।          |
|          |       | त्रायुर्म्लं त्रिजगतां चतुर्ये तत्वलव्यम् ॥    |
| 27       | १०८   | महानन्दकरं देवि प्राणिनां सृष्टिकारणम्।        |
|          |       | अनायन्तजगन्मूलं शेषतत्त्वस्य लच्चगम् ॥         |
|          |       | परिश्चद्धिकृत भैरवीचक                          |
| 5        | १५४   | भैरवीचक्रविषये न ताहरू नियमः प्रिये।           |
|          | ,     | यथासमयमासाद्य कुर्याच्चकमिदं शुभम्॥            |
| 25       | १७३   | स्वभावात् कलिजन्मानः कामविभ्रान्तचेतसः।        |
|          |       | तद्रूपेश न जानन्ति शक्ति सामान्यबुद्धयः॥       |
| 77       | १७३   | ऋतस्तेषां प्रतिनिधौ शेषतत्त्वस्य पार्वति।      |
|          |       | ध्यानं देव्याः पदाम्मोजे स्वेष्टमंत्रजपस्तथा ॥ |
|          |       | कौलसंस्कारों में गयोश-पूजा                     |
| \$ 0     | ११७   | षड्दीर्धयुक्तमूलेन पडंगानि समाचरेत्।           |
|          |       | पासायामं तथा कृत्वा ध्यायेद् गस्पतिं शिवे॥     |

# परिशिष्ट : बठा श्रध्याय

१. यगोजम् और विष्णुवर्धन का मन्द्रमीर गिजानेट (**बडी शती**)

> स जगतां पतिः पिनाकी विस्तावकी निष्यु वश्य दस्सकान्ति । द्यूनिक गोलन विशेष प्रमुख्यों विद्यूकी व्यूक्त व्यूक्त व्यूक्त विश्वस् ॥ स्यूक्तिका व्यूक्तिकार्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यकी विद्यूकी ॥ प्रमुख्यको वेनाका वहित स्यूक्तिको विद्यूकी ॥ पिनुको चानीती जगति गोलगान गमवता । स संस्तुकी गोलिकिया महाचित भवताम् ॥ ( C. I. I. P. XXII, P. 186 )

२. इरिवर्मा के मांगलेई-ताम्रम् (४४४ ईस्वी )

जर्बात शुवशालिन्दुतस्मनुष्टमगढणः त्रमाद्यमितमञ्ज शोनुशिवशिष्ट्रो जनता वितः \*\*\*\*\*\*\* विजयवैजयनयां स्वामिमकातेन मातृशालानुस्वामञ्जितिकः \*\*\*\*\* नमो हरिकादिसावसार्वेश्योताः \*\*\*\*

[ E. J. XIV. P. 166 ]

३. स्वामियट का देवरह जिल्लाकेल (तरी गतावही स्वी)

·····ःमधानं अपस्यस्यिकः मातृबां स्रोबमानुमहदसं भूतवेऽनतु वः ।

[ E. I. XVIII. P. 126 ]

थ. आदित्यसेन का प्रमार नेग्य (मातवी शताब्दी)

ख्यानय**देशं म तुपी हर इब** शिविष्याको सम्बद्धः

[ C. I. I. Pa. XXVIII. P. 200 ]

अन्तवर्मा का नागार्जु नी पर्वत का गुराविया मानवीं शती)

विष्यं स्टानेगुँगिश्रितम् इदं वेजापन गणालगरः, उचित्रस्य सरोवदस्य सकतम् आदित्य गोर्गे २०१ सावतं मीत्रास्त्रम् विष्यति स्वस्तः स्टानन्तुन्तरा

विन्यस्या द्भु तिविन्ध्यभृदरगुहामाश्रित्य कात्यायनी ग्यामम् अनल्पभोगविभवं रम्यं भवान्ये ददौ । [ C.I.I. Pe. XXXI, P. 223-26]

६. छम्मक-ताम्रपट्ट (सातवीं शताब्दी )

श्रमस्भारसन्तिवेशितशिविक्तिगोद्वहनशिवसुपरितुष्टससुत्पादितराज-वंशानां पराक्रमाशिगतभागीरथ्यमलजलमूर्घाभिषिक्तानां दशावमेषाव-भृतस्नानानां भारशिवानां महाराज श्री भावनागदौहित्रस्य • • • •

[ C. I. I. XXXIV, P. 235]

७. निर्मायड-ताम्रपट्ट (सातवीं शताब्दी)

[C. I. I. XIIV, P. 286]

८. लखमगडल प्रशस्ति (लगभग ७०० ईस्वी)

मर्गरिथतिलयहेनोर्दिश्वस्य (ब्रह्मा) विष्णुस्द्राणां । मूर्तित्रयं प्रदथते संसारभिदे नमो विभवे ॥ [ E. I. I. P. 12 ]

है वैजनाथ-प्रशस्तियाँ ( स्राठवीँ शताब्दी)

प्रशस्ति १. दुर्गे श्वान्हारिण हस्त्रिक्षादिदेवस्तुते, मिलिजेमित्रिधायिनि त्रिनयने श्राम्य

प्रशस्ति २ देवस्याहुतिलम्पटस्य परमा पुष्टिर्यतो जायते, टामिम् तिभिन्द्रभिरवतु वो मूत्यै भवानीविभुः।

[E. I. I, P. 104]

१०. नकली तालेख्वर-ताम्रपट्ट ( आठवीं शतान्दी)

·····राजदौवारिकामिकरं किकवोटाधिकरणिकामात्य मद्रस्वामी पुरःसरेख ····· [ E. T. XXI, P. 140]

११. कर्कराज सुवर्णावर्ण के सूरत के ताम्रपट्ट (नवीं शताब्दी)

जिनेन्द्र-स्तृति के उपरान्त—
ना वौद्ध्याद्वेत्रसाधाम यन्नाभिकमलालंकृतम् ,
हैरश्च यथ्य कान्तेन्द्रकलया कमलं कृतम् ।
[E. I. XXI, P. 142]

१२. गुजरात के दन्तिवर्मा का शिलालेख ( नवीं शताब्दी ) बुद्धस्तुति के उपरान्त — म बीटश्यावृत्रियमा ( इ.स. १८ १८ १८ में ( इ.स. १८ १८ १८ १८)

१३. स्वानुराय शिलाकेत्व न० ४ (स्वारहवी शताब्दी)

अस्ये तत् शिवमेव बुद्धम् अमलं त्वत्ये जिनं वामनम् ।

तस्मै सर्वत्रिक स्वान्योः शर्वाय नित्यं नमः ॥
[E. 1. I. P. 148]

१४. जाजस्तदेव का सहहर-प्रमार लेख ( वारहवी शताब्दी )
पश्चारवाकविज्ञानसम्बद्ध जनमे वृद्धिविकास्त्रेति।
पासार विकास सम्बद्धिविकासम्बद्धिविकासम्बद्ध

१४. स्वप्नेश्वर का भुवनेश्वर मन्दिर में शिक्षालेख ( बारहवीं शतान्दी)

वृत्यारम्मे वस्त्यमिकिविकित रत्नदीयाः ।

तस्मै वन्तिविकृतकिते तेन तस्ता मृगाद्यः ॥

[E. 1. VI, P. 200]

१६. ज्यानपाल का बुदाड शिलालेख (बारहवीं या तेरहवीं शताब्दी)
यो बालः किल दिल्लामध्यमतो बौद्धमतिष्ठापितां,
सम्प्रथम् प्रतिमां जहार विधिना केनापि हरं स्था ।
वेशे रक्षमण्डेन्डैन एउट्यागान् ततो विश्वतो
विकातो गुन्गीरुगन निजयदे निन्नी

१७. दामोदे शिलालेख (तेरहवीं शताब्दी)
छहाभिलतुभिलयोज्यमिमतं श्री वैद्यताद्यः स्वयम्

### परिशिष्ट : त्राठवाँ ऋष्याय

- १. चो-दिन्ह शिलालेख (लगभग ४०० ईस्वी) नमो देवाय भद्रे श्वरस्वामीप्रसादात् अप्रये त्वा जुष्ट करिष्यामि धर्म महाराज श्री मद्रवर्मणो यावचचन्द्रादित्यौ तावत्.....
- २. भद्रवर्मा का भाइसोन-शिलालेख (पाँचवीं शताब्दी) सिद्धं नमो महेश्वरम् उमां च प्र\*\*\*\*\*\* ब्रह्माग्यं विष्णुमेव च।
- शंमुवमां का माइसोन-शिलालेख ( लगमग ळठी शताब्दी)

स्थित्वृत्पत्तिप्रज्ञयवशिनः श्रू**लिनः समराणां** कृतनं वेचि त्रिमुवनगुरुकारणं स्था**गुरे**व

- ४. प्रकाशधर्मा का दुर्श्रोग-मोंग का पीठिका-लेख ( छठी शताब्दी)
  इदं मगनतः पुरुषोत्तमस्य विष्णोरनादिनिधनस्याशेषस्वनगुरोः पूजास्थानम् ......
- प्रकाशधर्मा का थाक्-विक्-शिलालेख (द्वठी शताब्दी)
   श्री मकाशधर्मीत स्थापितवान अमरेशमित ।
- इ. प्रकाशधर्मा का साइमोन-शिलालेख ( छठी शताब्दी)
  स्वाः शकीः प्रतियोज्ञतानुष्यतः चित्यादयो मूर्तयो,
  लोकिशियुद्यादिकार्यपरता वाभिर्विना नास्ति हि ।
  यो ब्रह्मा विष्णुविदशादिपाविनुसानुष्वह्रनृष्पिमान्यः ।
  तथापि भूत्यै जसताम् वृत्यच्छ्मशान भूमावतिचित्रमेतत् ॥
- प्रकाशधर्मा का माइसोन-पोठिकालेख (छठी शताब्दी)

महेश्वरसखस्येदं कुवेरस्य धनाकरम् । प्रकाशधर्मा नृपितः पूजास्थानमकल्पयत् ॥ एकाद्विपिंगलेत्येष देव्या दशनद्धितः । संवर्धयत्वीशधनं पायाच्चाहि ततः सदा ॥

८. विकान्तवर्मा का माइसोन-शिलालेख ( ६८७)

इंशानन्याधम् तः चतमभिलपितं रूपकोषेन्दुनादो .....

विकान्तवर्मा का माइसोन-शिलालेख न०२ (समय प्रानिश्चित)
 लोकानां परमेश्वरत्वममं वर्ता नवद्यवादनो .....

₹0.

28.

१२.

१३.

98.

24.

भेन्ते द्वारुप्यस्थितहरू वे चीसर्खवं वान्यवैः।\*\*\*\*\* खडार्वहराष्ट्री सकलसुरस्यस्यनं विष्टपानां । शान्त्यवं येन दाही सुगपदिष पुरा त्रैपुराखां पुराखाम् । ...... स्यमधेतार्थाव्यविक्तमञ्जूनस्वयद्वन्यमश्चायवश्चारं विकास है सिन्तन्तु सि रत्त्रमाण्डिः शर्वभवपशुपतीशाननामच्द्रमहादेवोद्याभिषानः मयान्सम्बद्धे विनासिक्षेत्रिक्षेत्रिक्षेत्रम् सिना विकान्नवर्मा द्वितीय का साइमोन शिलालेख (७३१ ईस्वी ) भी स्थित्वरिक्षः, अवनिर्धे सर्गाम्भेरपन्तिस् कीरां माननमावित्यविकारं महीकमारीवयुः। इन्द्रवर्मा प्रथम का यांग-ति-कुरु-शिलालेख ( ७६६ ईस्वी ) यातालप्रभवश्च वीर्यातपश्च सत्येन वा योगियो गाः स्रमः स्टिशासिनी शास्त्रामीरोमशियकेशावि **द्रव्यम् ।** इन्द्रवर्मा प्रथम का ग्लाई-लामीय-शिक्ताकेण (८०२ ईस्बी ) अय कालेन महता शंभी अनियुग्यनात् कीत्यां च धर्मेण सता स्द्रलोकमगान्तृपः.... जयति । स्टानुगपुरस्यायमर्थनविचित्रविक्रमीऽदि सितमस्मप्रमावयोगादिः जपहुं कार्गनम्त्रनदर्ग्यस्टिकाञ्चः " ज्ज्ञीत्तनेत्रवयस्थीतन्ते। " " वक्रल-शिक्तालेख ( ८२६ ईस्वी ) निहारी देवकुली ही है जिन श्रंतरपोस्त्योः। विकान्तवर्मा हितीय का यो-नगर-शिलालेख ( नवीं शताब्दी) तस्मै श्री अरावनीवस्य ११० बोह्यसमं । । स्त्रीसमी सह । । । इन्द्रवर्मा द्वितीय का दोंग-दुओंग-शिकालेख (नवी शताब्दी) इमं च परमं लोके दुव्यस्टान्डं वरम् ग्रहं लोकेश्वरं कर्त्र जगतां स्यां विमुत्तवे । ···ऋषि च वश्च शीरहर्का हेशारि संवान्यानि दासीदासान् · · ·

हम्मीन्द्राय लॉकेश्वराय भिनुसंध्यरिभीराय "क्स्यान् इति । १६. इन्द्रवर्मा तृतीय का यो-मन्द-शिकालेख (८८६ ईस्वी ) श्री महार्तिगदेबोऽयं स्थापितन्तेन तत्विदः । स्थापिता च महादेवी श्रीमती मातरिप्रिया ॥

१७. भद्रवर्मा द्वितीय का हो-क्वे-शिलालेख ( ६०६ ईस्वी ) ततश्च दिवारी अक्षा संनिधती वामनी हरिः । इसोकलिमी येन समते यदनुष्ठया ॥ भंती उपारत्यसम्बद्धिनम्बद्धाः **चीरागांवं वास्थवैः।**त्रहार्षक्रवाद्धयं स्वतान्तुस्य स्थलकः विश्वानां।

शान्त्यवे वेन दाही सुनवद्यि पुरा वैषुरावां पुरावास्।

स्वत्रपेत्राप्यव्यक्तित्रस्यवन्त्रस्याप्यस्य स्वत्रप्रमान विश्वान्तिः

स्वत्रपेत्रप्रवर्धाः श्रपंभव्यस्य स्वत्रप्रस्थान विश्वाने विश्वानं स्वत्रस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्रस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस

- १०. विकान्तवर्मा दितीय का साइस्रोन शिकालेख (७३१ ईस्वी)
  श्री शंसुसुवर्षितस्य प्रश्निक वर्णकरेगान्तिकाः
  कोशं सारनमावितस्यविभवं सश्रीमनारीवयः।
- ११. इन्द्रवमां प्रथम का यांग-ति-कुह-शिलानेन्द (७६६ ईस्वी)
  पातालयभवश्च वीर्यातपश्च सत्वेन वा योगिनोः

  करनः पुर्गिशासिनी शामशासीगोमशियक्तेशादि इस्बम्।
- १२. इन्द्रवर्मा प्रथम का स्ताई-लासोय-शिकालेख (८०२ ईस्बी)

  ग्रथ कालेन महता शंमो भिक्तिरायनाम् कीर्त्या च धर्मेण सता

  रहलोकमरास्त्राः

  जयति महासुरपुरवयात्रमईनविविविविविविविधिन्नमध्यात्रभोराकि

  तरह कार्यक्रमण्डरप्रस्तार प्रदेश आ अतिहत्सेव्वययोक्सीः
- १३. बकुल-शिलालेख (८२६ ईस्वी ) निहारी देवकुली ही हे जिन संगरिन सेंग
- १४. विकारनायमी द्वितीय का पो-नगर शिकालेख ( नवीं शताब्दी)
  तस्मै श्री भगवतीश्रगव ' व कोष्टागर्म ' ' स्वीताबी' सह'''...
- १४. इन्द्रवर्मा द्वितीय का दाँग-दुर्ख्योग-शिलाकेल (नवीं शताब्दी)

इमं च परमं लोके उड़मन्तानजं वरम् ऋहं लोकेश्वरं कर्तुं जगतां स्यां विमुक्तये । \*\*\*\*\*\*ऋषि च यक्ष श्रीनद्रवर्मा खेवाखि सधान्यानि वासीवासान् \*\*\*\* लक्ष्मीनद्राय लोकेश्वराय मिजुसंबर्गमोराय \*\*\*\*वत्त्वान् इति ।

१६. इन्द्रवर्मा तृतीय का वो-मन्द्-शिलालेख (८८६ ईस्वी) श्री महालियदेवोऽयं स्थापितस्तेन तत्विद्वः।

स्थापिता च महादेवी श्रीमती मानरिविया ॥

१७. सद्भा दितीय का हो क्वे शिला लेख ( ६०६ ईस्वी ) तत्थ दिवशे हरा संश्यित वामतो इति । इस्टेक्स मिमी पेन समते सद्भाषा ॥

| ₹८. | इन्द्रवर्मा तृतीय का पो-नगर शिलालेख ( ६१६ ईस्वी ) |
|-----|---------------------------------------------------|
|     | श्चाख्यान शैवोत्तरकल्पमीनः                        |

१६. परमेश्वरवर्मा प्रथम का पो-नगर में मन्दिर का शिलालेख (१०४० ईस्वी)

स्तामूतेराभृता भुवि भवति भवोद्धावभावात्मभावा, भावाभावत्वभावा भवभवकभवा भावभावेकभावा। भावाभावात्रशक्तिः शशिमुकुटतनोरर्धकाया सुकाया काये कायेशकाया भगवति नमतो नो जयेवाश्वसिद्धयै॥

२. पो-नगर मन्दिर का शिलालेख (१०५० ईस्वी के बाद का)

या देवी सा श्री मलदाकुठारा-ख्या शं हर मम तस्य मार्या। ज्याप्नोति यो निखिलवस्त्वशुमं शुमं वा, नो लिप्यते रिविरिवेद्धकला तदीया। देवो च चम्पुनगरप्रिथतामिधाना या सा नतामिमतदा मम शं कुंद त्वम्॥

२१. जय इन्द्रवर्मी चतुर्थ का माइसोन मन्दिर का शिलालेख (११६३ ईस्वी)

दृष्टैर्महास्यैर्वहुवाक् स शर्वः

२२. वात-प्रो-वीप्टे-शिलालेख (६६७ ईस्वी)

विष्यवीशावेकमूर्ती कगलिवयामिना स्थापिवावत्रयुक्त्या।

श्रिश्च-श्राइनकोसी-शिलालेख (८६८ ईस्वी)

उद्यद्धानुनिमा विभिद्य कमलं खं याति या संहतौ

सम्द्यर्थे पुनरेति चन्द्रकचिरा यन्मानसं मानिनी।
सा शक्तिर्भुवनेश्वरोदयकरी वागीश्वरी पातु वः॥

२४. फ्नोम-प्राह-शिलालेख ( लगभग ८६३ ईस्वी )

शिवशक्तिः स चार्यः शिवशक्तिविमागवित्। शिवशक्त्यनुभावेन शिवशक्तिविवर्षते॥

२४. प्रेश्च-केव-शिलालेख ( नवीं शतान्दी) वसति यदचलाशं शंगुशक्तिः मुशुम्रा ॥

### **अनुक्रमणिका**

लाकिता-१४,२२,३२,३३,५३,५२ खकर्लक—१४० garanti ilma 242 ब्रहास्यकोश*—*्=१ वर्जन-४४ ऋषिन--- १,४,५,७,६,१७,२०,२१,४४,६४, gamera e va इस्,उद्गाहरू,१०२,११६, १२४, अप्रतिचा — F ३ १२६,१२८,१४४ लार्गन् रीप्राय -- ४०३,१०४,१४% क्रक्तिपुरारण---११०,१२२,१२३,१२३ ऋण्यमद - ३१ ग्रुविसम्भम्यः—६६ ऋनिनन्— ३ स्रामिस्नुः - ७७,८८ **ऋषिन**स्त्रिकृत - १० সুধিয়া নায়ুক্ 明明771----ऋयोग्मृर्ति—१४६ ज्यास्त्रकी गुला - 👪 अघोषिन्यः-४४ लूर्येग्स-१७ अथर्ववेद—८,६,१०,११,१२,१३,१४,१५, ऋशोक--१७४ २१,४४,४४,४७,७३,६६ मुहमेरिय—३.s ऋथवंशिरस् उपनिषद् - ५२,८५ 25 A = = = 1 5 # = ऋदिति—६४ करहीत-१६५ 100 A POLY - 10 P अध्यक-१११ ग्रमाक-यय---१३२ 双重 一一月 香港 ग्रहीर-६१,१३२ 医圆冠形变形的 छन्द-सरीयसी-१०५ ग्रष्टाध्यायी—५७ श्चनन्त वर्मा-१४० छविसात्— ६ अनुराना—११ ऋहिमस्यु—६ अपार-१४७,१४८,१६६ करित्∓—६ ऋपसाढ़ शिलालेख—१४० श्रहुरमञ्जा—६ श्रीमनब्रुत — २७१,१७२ ग्रहार—५.३ ग्रमर—५७ स्राका - १६३ ग्रमस्कंटक-१३० स्रायम — **६७,१**३४.१४३.१६= ग्रमस्कदेव—€३ श्चागमिक निर्द्धान-- २०१ स्रमरावती की उत्रार-भिनि-१६६ क्रावित्य - २१ ग्रम्ब—१७ स्यानस्वरिति— १५६,३४६,१४१,१४२ स्वक्-न् १७,८६

| स्रानन्दर <del>्गत</del> — १७२       | उपनिषद्-ग्रन्थों— ५३,५६,१६७     |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| श्रापत्रः—४ <b>६</b>                 | उपमन्यु— ७१,८०,८४,१३६           |
| श्रास्त्रिक—⊏⊏                       | उपसदों—७७                       |
| च्चारस्यक—-३ <u>६</u>                | उपहन्तु—६                       |
| श्चाराध्य-१५६                        | उमा—४१,५८,६१,७४,७९,८२,८३,९९,    |
| त्रारेतन्याइन —२=,२ <b>१</b>         | १०६,१७५                         |
| ऋार्गेवी—४४                          | उमापति—⊏४                       |
| न्नार्वमन्त२                         | उमामहेश्वर व्रत-१०६             |
| क्रार्यंप <b>र्म—</b> ४६             | उमा हैमनती—४१,५८                |
| श्चार्या—४६                          | उल्कानवमी—११७                   |
| श्रालवर—१४ <b>६</b>                  | उल् <b>कां</b> त—१२५            |
| <b>त्राशु</b> तोष—५७                 | कर्षमेंद्र—१३३                  |
| त्र्यासिरिस—३१                       | कर्ष-रेता—७६,१००                |
| इच्छाशक्ति१७२                        | जपा—१३७                         |
| इन्द्र-४,४,६,८,६,२१,७२,७४,७८,८०,१२७, | ऊषा-त्रनिरुद्ध—१३७              |
| १३६, १३७                             | ऋग्वेद१,४,७,६,१०,१६,२१,३१,३४,४० |
| इन्द्रवर्मा१७७                       | ऋग्वेदीय त्रार्य — ३,७          |
| इन्द्रवर्मन द्वितीय—१७७              | ऋग्वेदीयकेशी—८,१९               |
| इन्द्रवर्मा तृतीय१७८,१७६             | ऋग्वेडीय स्क.—२,५,३०,४६         |
| इन्द्रवर्मा चतुर्थ१८०                | ऋत—१०,१६                        |
| इल—६५                                | एकदन्त-४५                       |
| इला—६५                               | एकेश्वर – १४३                   |
| इश्तर—२७,३१,३३,३४,८१,१२१             | एकेश्वरता—१४५                   |
| ईश <b>—३६,४०,६१,</b> १२३             | एकेश्वस्वाद—६⊏,६६,१३४           |
| ईशान—११,१२,२०,३६,६६,⊏६               | एफोडाइटे—३५                     |
| इशानी—४४                             | एवानी—३४                        |
| ईश्वर—इ <b>६</b>                     | एरिपएडनयनार—१४६                 |
| उखातु—इ४                             | एलिसगेट्टी-१६३                  |
| उग्र—५१                              | एलीफेंटा-गुफा१४५                |
| उच्चैःभवा—१३२                        | एलोरा—१४७                       |
| उत्पत्त-१७१                          | एस्सेन—१८१                      |
| 366—19                               | ऐतरेय ब्राह्मण१३,२०,७७,१०२      |
| उदयपिरिगुफा—१४५<br>सर्वाच्या         | एश्वय—६⊏                        |
| डप्रनियद्—३६<br>जानियद् जरण          | श्रीडर—-२                       |
| उपनिपद्∙काल—⊏३,⊏⊏,१६५                | कककराज सुवर्णवष - १४३           |

# 9 + 5 - \$ 1. कदेसु- ३४ ऋत्स्या — १७,१ करिक - ११ करेको -- हर् कर्णवेश—३.=,२२ बराहा-१३३ क्यालिस्—१००,११७,११४,१२० करासिनी—१५३ कपाली - १०७,१७६ कपालेश्वर-१०७,१५४ कमरहल-६१ हर्मेहार—१६ कराल-१०७ कला-१७३ कल्पलीकन्-३ कस्यासम्बद्धाः — १४४ ভ্ৰন্তু— ১৩১ कांजीवरम् - १४५ काठकसंहिता — ८ का-यापरी -- १७,१४० वाजन्यनी-१८०,१५५ कारा—१३६ कापाल-१११ कापालिक-७२,१०७,१०८,१०६,१३८,१५३, १५४,१५५,१५६,१५७,१६२ काम--१०५,१६⊏ कामदेव-६१,१२१,१३२ कामारि-६१ कामसूत्र—८६,६०,६५ कार्तिकेय-१२, ३४,८६,१२६,१४०,१४१ कारकमिद्धान्ती-१५७ काल-१७३ कालकृद-१३२ कालस्य — १५ ३.१५८

कालगरि-इस Frank St. कालार्चिमं स्थानार----१४१ का विश्वास-नाः ४,१३८,१४२ 9 4 m 2 b 8 要するからなー とれる Bermy 120 **विद्यासम्ब**्ध 每每一个 कीक-- २ कुवेर-५६,१७६ कुमारगुम – ६४,६५ बुमारमम्भव—६४,१२८ कुम्मकोराम्—१४६ कुलुचानां पति-१६ कुलाल-१६ कुलार्खवतंत्र-१२१ सुरमार हर । महुझ — ५० क्रीच-१०४ ह निकाली-30,2२७,१४१ **建新年代** प्रतिवासा — १४,१६,१६,२२,१४६ हारा---४४,१३५ हम्मित्र-१६६ कृष्णवस्त्रवारी—१८ कृत्राहमी-१०५ केन-उपनिषद्-४१.५८ केशियक--- २ केशी-७ बेलासपर्वत-१३० कैवल्य उपनिषद्—५४ नीरितय--४४ कोटिलीय अर्थशास्त्र—५६

कौल-११६,११६,१३८ कौन्द्रम—१३२ कौशीतकी ब्राह्मस् — २१ अत्यादः—४४ 死 (一)00 शुन्द्रसाः--१२२ खबुराम्रो शिलालेख नम्बर-५,१४३ गंगा-१२४ गंगावतरण—१३५ राजेन्द्रकर्गु—१२३ गढ़वा-१४ गग-१६,६५,८३ गगपनि—१६,८३ रागाधिय—१०६ गरोरा—म३,म४,मम,६२,१२२,१२३,१२४, १२५,१२६,१३५,१६१,१६३,१६४, १८१,१८२,१८४ गरोशहन्म-१३५ गरोशपुराण -१२५,१६१ १६२,१६३ गरोश्वर—८३ गहड—८५ गवेधुक होम-१८ गाग्यत्य-१२५,१६२ ब्रामदेवतः—११८ गिरिधर—१६ गिरित्र-१६ गिरिशय—१६ विरिशंत—३ गिरीश-१६ गिलगमेश—३४ गुडीमल्लम्—=ः गुद्देश्वर—१७= गोंडोफारेन —=इ गोधन—३ गोर्गमया - इन्

गौरी-१२ ग्नात्र्यो—३३ गृहसूत्रों—३८,४४**,**४६,४७,४८<mark>,४६,५०</mark> चक्रपूजां--१२१ चएड—१११ चरिडका---११७ चएडीकिदन--१८२ चरडीजागो—१८२ चन्द्रगुप्त द्वितीय- ६३ चन्द्रमस्--२१ चन्द्रमा—६४ चन्द्रमौलि—६२ चन्हुदड़ो—७६ चित्शक्ति-१७२ चिदम्बरम्—१४८ चेमी-हलई—८७ चाम (चम्पा की भाषा) — १७८ चार्वाक—१३⊏,१४४,१७० चाहेदिनशिलालेख—१७५ छम्मक—१४० जटाजूटधारी--३ जटाघारी-१५४ जरासंध—७४ जयइन्देश्वरी—१८० जयंत--४६ जयपरमेश्वर वर्मा—१८० जयरथ-१७२ जयसिंहवर्मा—१७८ जया—८१ जंगम--१५५ जाजल्लदेव—१४४ जातक ग्रन्थों---५५ जावाल उपनिषद्—८४ जीनियाई—६ ज्येष्ठा-५२,५४

| जैमिनीय ब्राह्मण—२०,२१              | वृत—६                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| डमरू—६१                             | दधीचि — १३०                           |
| <b>₽₽₽₽</b>                         | grant am ja tara                      |
| डाक्टर सेवडीन्ड                     | ्रिक्षकर्मे ५०४३                      |
| व्यवस्य स्ट्रांस्य १३               | दसडी१४१                               |
| सुर्वोज्ञी <del>सम्बद्धः</del>      | व्यक्तिमार्ग्येन २०४४                 |
| डिम—€. ♦                            | Jan Jan Sand                          |
| नीय१०६,१२०,१६१                      | <del>2面</del>                         |
| तंत्रग्रंथ—१६०                      | 34 VIII 35, 31, 50, 57, 5E, 224, 224, |
| तंत्रराजनंत्र—१२१                   | १३०,१३६                               |
| तर्जागल — १८१                       | दिवसमर्गी१६१                          |
| तस्त्रमति निद्धात्—१६६              | - 100 m                               |
| मस्त्रपात्रप्रदेविं — १६            | द्वित्त-१२६,१४५,१४६,१८२               |
| तदक — १६                            | दाल्य—=                               |
| न्यस्त्र—११                         | दिएंग उच्चसमस्यल — १८१                |
| तारा ─१२०                           | जिरस्य — १०=,१७६,१४ <b>५,१</b> ५२,१६३ |
| तालेश्वर ताम्रपत्रों—१४३            | दिगम्बरी—१२०                          |
| तिपिटक—-५५                          | दिसम्बर जैन-१४४                       |
| निरम्हर—१४३, <b>१६७</b>             | दिति—६४                               |
| तिरवारुर — १५१                      | Particular of the second              |
| निस्यासराम्—०४८                     | दिवहां—५                              |
| तिलोत्तमा—७४,६२                     | र <del>ीयमिकाप—</del> ४४.             |
| तुकसस—- १८१                         | दुर्गा—४६,५१,४३,१४३,१८१               |
| तैत्तिरीय त्रारश्यक—४५,८४           | देखकरण — १०२                          |
| तैत्तिरीय ब्राह्मण — १२३            | देवदासी— ६५,१४४                       |
| त्रिनेत्र-१७,८४,६०,१६२,१८१          | देवयजन—५०                             |
| त्रिपुर—७७                          | देवसंकीर्ति—४६                        |
| त्रिपुरष्न—७८                       | देवागार—४⊏                            |
| त्रिपुरदाह—७१,८०,११३,१२८,१४०,१७७    | देवाधिदेव१२,५३,६४,६६,१०१,१११          |
| त्रिपुरध्वंस—६०                     | देवाधिपति—२०                          |
| त्रि <u>पु</u> रान्तक—१२३           | देवी१०२,१४५,१८३,१८४                   |
| त्रिपुरा—१२१                        | देवी संयानी—१३४                       |
| त्रिपुरारि—६२,१४५                   | द्वीत४१                               |
| त्रिमृत्तिं—५७,६६,⊏६,६२,६६,१०५,१११, | द्वेतवादी संस्थ४१                     |
| १३४,१४२,१४५,१७८,१८३                 | हीर्जन्य <del></del> २ इ              |

| VENT - 45 45 to 100              |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| प्रमेस्य — ४६,४८, <b>५०,५</b> १  | पाताल-प्रभव — १७७                |
| বক্তনিৰ্— १५३                    | पांगिनी५५                        |
| नटराज—७५,६०,१४६                  | पारिजात—१३२                      |
| नन्द—१५१                         | पार्वती—१२,५८,६१,६५,६६,७०,७६,    |
| नन्द्री—६५,६०                    | 53,5E,EX,808,807,803,804         |
| नयनार—१४८                        | १०६,११०,११३,११६,१२४,१२७          |
| नयनार सुंदर१५१                   | १रन,१३र,१४०,१४१,१४५,१५६          |
| नवनीतसुवर्शसमतनगारापत्य—१६२      | पार्षद—४५,५१                     |
| न्हन-विश्वं शिलालेख—१७६          | पार्षेदी—४५,५१                   |
| न्यसम्बद्धाः—१५०                 | पाशुपत—१५५,१५७                   |
| नागाईन—१४१                       | पाशुपत ऋस्त्र—७१,७४              |
| रासितस्यश्रसिमक्त—१५१            | पाशुपत व्रत—६६                   |
| नामानेदिय—६०                     | पाशुपत सिद्धांत—१५३              |
| नारायस्य उपनिपद्—=४              | पिनाक—२२, ७१                     |
| नित्रशिवनेदुमर —१४८              | पिनाकघृक्—्ध⊏                    |
| निशाचर—१०७                       | पिंडार—३५                        |
| निषाद — १६                       | पु जिष्ठ—१६                      |
| नीलकंट—६०,८४,६०,१३१,१४६,१५६      | पुरास्—६७,६⊏                     |
| नीलब्रीव-१६,२२,६०                |                                  |
| नीलमतपुरागा—११०,११३              | पुराग्यकाल — १३८,१६०             |
| नीलशिखंडिन्—१६                   | पुराण्यन्थ – ६६,११२,११४,११६,१२४, |
| नीलशिखंडी—२२                     | १३४,१३५,१३⊏,१४०                  |
| रृष्ण—३                          | पुरुषमेध-यज्ञ - १३               |
| प्तर्वेजन्ति—≖४                  | पु श्रली - ११                    |
| पर्जन्य—-२                       | यूपन्—इ,११४                      |
| पतिसम—-१४८                       | र्युषा—४                         |
| परब्रह्म—४०,४२,४६,५३,५७,६६,६७,६७ | पृथ्वी—३३, ६४                    |
| परमात्मा—३६                      | पृश्नी—६                         |
| प्रमभागवत—६३,६४                  | <u> प्रचतक</u> —४६               |
| परमशक्ति—१०१                     | षेरियपुरासा—१४८,१५१,१५२          |
| परमार्थमार१ ७१,१७२               | पयालवर१४३                        |
| परमेश्वर—६०,६४,१६३               | पो दिहू—१८०                      |
| 702                              | पी-नगर१७६,१७६                    |
| प्युर्णते—ह.१४,१६,६१,४३,६३       | प्रकृति—४०, ४१                   |
| पश्चरन्ता — १८                   | प्रकाशधरमं —१७६                  |
| Company of the Company           | मचंद्राः—१२२                     |

प्रतदेन -- १३६,१३७,१४० प्रतिघोषिन्यः-४४ प्रत्यमिका-१७१.१७३ प्रयोध-जन्द्रीवय-१४६ बर्गवसारनंत्र-१६० प्रवन्तिवितिय-१४० प्रवरायुधयोधी-७१ प्रशीति व्ह - ४६ विस्तरकेत्र —१८० फतेहगढ़ की मनर रेजा - १६३ प्तीम प्रात- १७६ फार्नेल-३६ मानियाम-१=० बम्र —३,४,⊏१ ব্যৱস্থা— মৃড बॉर-छन्-रिकालेख—१७= वारामह—१४१,१४२,१५५ बिलसाइ—६४ बृहदारखबहोपनिष्य - ३६,४१ बेल-३३ वेन्ड-३३ बैजनाथ प्रशस्ति-१४३ बोर्गर-१७= बोरोबुदुर-१८१ बौद्धग्रन्थ-५५ बौद्धायसग्रहसूत्र-३८,४८,५०,५१ बौद्धसाहित्य-५५ होद्वायनधर्मसूत्र-१५,५० ब्रह्म—६४,६७ हबडिट्-संदानिन्—७० ब्रह्म युराम्—६८,११२,१२३,१२८, १३०,१३१ ब्रह्मचैवर्तपुराख—११⊏,११६,१२०,१२३,१२४,

१२७,१३५,१३६,१६७

इहार—६४.६६.७२,७६,७७,७८,**८६,९००**,

१०३,११२,११३,११७,१२४,२४४,१६५, 食養を食養者を食養養養を行われるとうようと研究研究 इतारालपुरारा---३०८,१०६,१११,११२,११% १२७,१३१,१६२ MAM Starm 5='52'88'82'0='0='0=='6AR がおけばーニン。エミ、モミ、モミ、ミミマ、ミミミ、ミミミ、 १५६,१६०,१६७,१८७,१८७,१८०, मग-११४ भगवान्—६६ भगवान् जिन-१४३ मगवान् युद्ध-१४६ भगवती — ४४ भगवत्रीम् -- १०० भगीरथ-५-भर्ग-४२ भद्रकाली-१३० म्बर्गि-१७३, १७८ भरत-६० मब-१०,५५,१२४ ₩##F-733 भवानी-४८.५८,१०६,१२०,१४० भस्मधारी-१५४ सम्मनाक — १०७ सहर्यय-१७४ भारतीय राह्यसाध्य-म्हाह मार्गरात-१४०,१५४,१५५ मास-१३८ मिषक्-१३, १४, १६, २१, १४३ मीम- ५१ भीमराजानम् -- ६ भुवनेश्वर—१८३ मुक्तेद्दरीस्टकरी—१८० मुबरपति—५३

मृतगति – ४३,४३

भूतानां पति-५१ म्पति—५१ भूमार-१६३ भैरव - ६५,१११,१५६,१५७ मैपन्य—६५ मंगर्भगियम-१४६ मंडासोर स्तम्भ-६६ मजफिट-१८२ मत्स्यपुरारा—६८,१०३,१०४,१०५,१०६,११०, १११,११२,१२२,१२४,१२७, १२६,१३१,१३५ मदन-दहन-१२६,१३५,१७६ मिण्कावासगर-१४८,१६६ मरडल-१२५ मनु⊶मृति—द्€ मनौरामा—४६ मयदानव--१२६ मरहुक-१५ मस्तौ-१,६,७,६ मलदकुठारा-१७६ मल्लदेव नन्दिवर्मा-१५० मल्हारि—१४६ महाकाल-११,१४६ महाकाली- ४६ महागाग्यपत्य-१६२ महादेव--१०,११,१२,२०,४३,५६,६९,१०१ महादेती-११६ महानवमी-११७ महानिर्मारणतंत्र—११२ महामारत—५६,६३,६६,७०,७३,७६,७७, 55,53,58,5E, १२5,१2E, १७4 महामारतकाल-६९ मदाभिषक्—३ महायोगिनी—४६ महायोगी-१००

महालद्दमी--१६१ महावती—१५४ महाविद्या--१२० महावैष्णवी-४६,१६१ महासदाशिव--१४५ महासेन-४६ महाश्वेरी - ११८,१३२ महिषमर्दिनी-१८२ महिषासुर —⊏१ महीघर-१३ महीश्वर—६१ महेश-११७ महेशमूर्ति—१४५ महेश्वर—३६,५५,५६,६६,१०१,१७५ माइसोन शिलालेख-१७५,१७६,१८० मार्कण्डेयपुरास-११६ मागध--११ मातृकाएँ -- ११८,११६,१३२,१४१,१६३ मानवगृहसूत्र—५० माया -४०, १०१, १६८ मायिन्--१०१ मायी-१२६ मालती-माधव-१५५ मालविकास्निमित्र—६४ माहेश्वर—१५२ माहेश्वर योग-१०० मित्रा-२७ मुखलिंग—१०४,१७७,१७⊏,१८३ मुंडी—६५, १५४ मुदायन्तुर-१५० सुनि—७,८,१९,२२ मुनिराय नयनार-१५२ मुष्णांपति — १६ मृत्र्येष्टक-- १४५ मृलसर्वान्तिवादी—१८३

म्यक - १२३ मेघद्त-१४,६५ नेपारी-५ नेयसंबदेकुर-१ ३० मन्यदिनया — ६= मेत्रायणी उपनिषद्— ४२ मैद्रावरी-संहिता — ४ मोहें बोदड़ो-२७,३० मीतिक सांख्य-१०० म्यूरह—१ मृगायु—१६ मृच्छकटिक—६५,१४१ यहुर्वेद--१२,१३,१४,१४,१६,१७,२०,२२,२३० यम-ध यशोधर्म - ६६,१४० यद्यति—१११ यास्क-६ बांग-तिहुत-शिलानेल —१७० सीरामाश—१३६ वीरोर्यर—६=

वम्यु नगर - १७६

रथकार—१६

रामानुज -१५७ रामायुग् —४३ ५७ ६५,६६,६९,७१,७८,८०,

52,53,58

रामायन्-महासारन—३३,३७,६८,७४,७४,७६, C4, CE, CC, TE, E0, E ?, £ € , € 0, \$ 00, ₹ 0 ₹ , ₹ 0 ₹ , १७६,१०७,१०६,११६, 我我我,我我有,只有这,只不知。 ११८,१२६,१२८,१३५,

१३४,१६६

**₹**-2.₹,₹,6.₩,5.₹,₹₹,₹₹,₹₹,₹₹, **₹4,₹4,₹**3,5年,55,75,75,75,75

२६,२८,३१,३२,३४,३७,३६,४०,४१, ጹቴ'ጱጲ'ጱ፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፠ቘ<sup>'</sup>ጱ*ዾ*'ጱፎ'፠ዼ'ቑዼ'ቑዼ' *¥२,*¥३,४४,**५**४,<u>५६,</u>६८,६६,६४, **६५,७०,७२,७३,७७,७८,**७६,८२,८२,८ १०४,१११,११५,१२३,१२४

स्त्रपदि—७= स्त्रपुष्ट— ३३ 77 - F स्द्रलोक-१०५ रुद्रवर्मा नृतीय - १७६ स्द्रार्गी—५∓ मञ्जीन—१४३,१४७,१४८ स्कोज-१२६,१२४ न्द्रमीचंड-१७=

लांगल-१४२ लिंगोपासना — २६,२८,२६,३१,३२,३७,४६,

**५३,६५,७२,⊏६,१३२** 

निरम्बराज्ये द्विया — १६० क्तियुक्तम-१०६,२०४,११०,१२४,१२६, 表言で、方言な、方言な、方言な、方義体。 \* 10 mg = , 70 mg

Frym-13.10 Fra 12,10 Frank - 337, 750 नीतियस —१०७,१**७८,१८**० र्यचन—१३ बद्रस शिलालेख-१३३

वस्तुवड— ३५,६१,८५

वशिक-१६ 201012

बहार कुराया-- व मा ११२,१११,११८,११२,११२३,१ · 新世界 · 新世世 · 新雪日

वस्स — १० बल्कतेर्वर — १५= वसुरून — १३४,१३१

वर्षविता—६५ विष्णुपुराग्ग—६८ वाक--३४,४०,१६१ विष्णुरूपिन्— ६८ वागीश्वरी--१८० वीरमद्र—७९,८०,८२,१३०,१४५,१४६ बाह-इयान्ह-१७८ वृष —४,६५ वाणासुर-१२६,१३७ वृषम-४,५,६५,८५,६०,१०६,११२,१२३ वायु—६,७ वृषभमूर्तियाँ—२८ वायु-पुराग्--ह⊏,हह,१००,१०३,१११,११२, वृषध्वज—६४,८८ ११४,११६,१२३,१२७,१३३, वेताल-११३ १३६ वेदांत-सिद्धांत-१०१ वासुकि सर्प-१०४ वेबर--१ बास्तब्य—१८ वेम कैंडफासिस—६० वाह्वीक-१२ वैकृत—६८ विकानवर्मा-१७६ वैदिक साहित्य-३९ विकृतानांपति-१६ त्रात-१६ विक्रमोर्वशी—६४ त्रावपति—१६ विष्नमर्दन — १२५ ब्रात्य--१०,११ विध्नसूदन-१२५ वात्यस्तोम-१० विद्यारएय-१५६,१६१ संघोषिन्यः—४४ विनायक—५२,५३,८३,१२२,१२३ संहितास्रों—३९,४३ विनायकपति-१२२ सकल निष्कल-१४५ विन्ध्यानिलय--११६ सत्यकामी—८ विमलचंद्र-१५० सत्यवर्मा—१७७ विरूपाद्यंचाशिका — १७० सदाशिव--८४ विल्सन---२ सनत्कुमार—६८ विवर्त्त-१७२ समा-१६ विशाख-४६ समापति-१६ विश्वकर्मा — ७८ सम्बन्दर—१४८ विश्वामित्र—५८ सर्वेदर्शनसंब्रह—१५३,१५७,१७१ विष्णु— ३८,४२,४८,५२,५५,५६,६०,६३, सर्वेश—६४ ६४,६६,६७,६८,७२,७८,८१,८३, सरत्रारेलस्टाइन—२८,२६ न्ह,ह७,ह७,१००,१०३,१०४,११२, सर जान मार्शल-२६ ११३,११४,११५,११७,१२४,१२६, सल्ला—२७ १२७,१२६,१३०,१३१,१३३,१३४, सहस्राच-१०,२१,७० १३४,१३६,१३७,१४०,१४१,१४३, सहस्रपात्—२१ १६१,१६५,१७५,१७८,१८८,१८३ सांख्य—६७,१२१,१२२,१६६,१६७

व्यक्तिस् स् ः,र⊏० सरिक्तीहै-१४१ र्मुकर--१६,४६,४४,५६,६५,६०,५०,०५६,०७०, सारनाथ-१६४ सायगाचार्य-४,६ जेंडर किल्य -१४४,१६१ निवातनी रिका-१६७ ज्ञेत्रसम्बद्ध<del>ी --</del>१३५,१**६**६ सिन्ध्मात्रः-- ६ The said was the सिरास्री-१=३ मिनिक्र - १८३ glassia - 1 cg नियमी-१४० 如子在江西村村 -- 工具 多元 मुन्दरम् १६८ स्वरिक्तिकार्तिक-१४,१६,४७,५६ सुन्दरमेश—१३% रावर द्विसमुद्द -- १४,5४ नुबारण-४६ श्व - १०,१५,४३,५५,१२४ सुक्त-१४,२६ इन्होंकी का उप सुत्रक्षं थ --- ४७,५२,५६,६१,७२,१२३,१२२,१२४ शांख्यायन शैनमृह-- १४,४% सूर्य--५,६,७ शान्त--३३.१६१ सेरमनपेरमल-१५१ शाक्तमत-३४,११६,१६२ सोम-१,४,१०२,१३२ गालकंडकट-५० सोमाहड्र-४,१४,२० शिवस्ति - १०१ हैतरहरू—== **₹**77.78 - 284.28= मीर्जुरामा-१००,१०१,११०,११५,११६, Dogg Barton - FAT ११७,११६,१२३,१२८,१३०, Day Brown 1 . 2 १३५,१३६,१३७,१३८ Francis 37 -- - - - - 3,742 स्रष्टा—३६ जिलीयामरा---३३, ७२,८०,८३ स्कन्द---६२,७५,८२,८५,८६,८८,५८५, विकास स्टास्टरम् — १५३ ६६,१२७,१२८ चित्रक्ति—=३.१२६,१४६,१६०,१७८ स्कन्दजन्म-- ६६,१२६,१४१ ित्यश्रमधीयम्—१७० त्कत्रमु—६५,६६,१४१ विजनदेव:-३१.३२ स्ट्रैबो-३५ र्मनिस्म—म्ह.११७ स्तायूनांपति - १६ स्तुहरू—==,१३८ स्तूपर्लिग — १८३ शूल-७१ स्तेनानांपवि--१६ शैवनिखात-१६% स्मृति—६७ श्वान-६ स्वभयद-१७७ इदेतार्यतर उपनिषय् — ३६,४०,४१,४२,४३ खरित-४४ भ्रम्, भ्रम्, स्य, द्य, द्य, ११५,१४६,१६५, स्वाहा-७५,७६ १६६,१६८ स्वप्नेश्वर का शिलालेख-१४३

भीक्रस्यर—१५१
भी एन॰ एन॰ घोष—११
श्री मंडारकर—१,१५६
श्री वी॰ वी॰ रमन—१६७
श्री लेडी—१८४
श्री सारवारे—१६०
श्री सारवारे—१६०
श्री ती॰ एल॰ फैन्ती—३०
श्री हरप्रसाद शास्त्री—१२
श्रुति—१३८,१६७
श्रीत—४६
श्रीत—४६
श्रीतक्त्र—४३,४५
हर—६४
हरिद्रगारापत्य—१६२
हरिद्रगारापत्य—१६२

हर्यर्घमूर्ति—१४५ हर्ष चरित—१४१,१४२ हर्ष चरित—१४२ हरितमुख—४५,५१,१२३,१६३ हरितशिरः—१२४ हुविष्क—६१ हेटेरा—३५ हेरम्ब—१६२ होएट—११,१२ ह्यूनसाँग—१४२,१५४,१५५ च्युत्वरि—३ चार—६८ ज्ञान-शक्ति—१०१ ज्ञान-शक्ति—१७२

# सहायक यन्य-मृची

# [ संस्कृत-ग्रन्थ ]

### (क) वैदिक साहित्य

| १.<br>२.  | ऋग्वेद संहिता<br>ऋथवेवेद संहिता | रीथ और हि       | टनी का  | लन्दन, १८४६<br>संस्करण, बर्लिन, १६२४ |
|-----------|---------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------|
| ₹.        | तैत्तिरीय संहिता                | स्त्रान्तराक्षर |         |                                      |
| ٧.        | काठक संहिता                     |                 | ,       | साइपरिंग, १६००                       |
| પ્ર.      | वाजसनेयि संहिता                 | वेबर का सं      | स्करण,  | लन्दन, १८४६                          |
| ξ.        | एतरेय ब्राह्मण                  | ग्रान्साश्रम    | संस्कृत | सीरोज                                |
| <b>9.</b> | कौशीवकी ब्राह्मण                | "               | 22      | **                                   |
| 5         | तैत्तिरीय ब्राह्मण              | "               | 33      | 35                                   |
| ε.        | तैत्तिरीय त्रारएयक              | 77              | 77      | "                                    |
| १०.       | तार्ड्य महाब्राह्य              | विन्लियोथि      | का इंडि | का                                   |
| ११.       | शतपथ ब्राह्मस                   |                 |         | लन्दन, १८४६                          |
| १२.       | तलवकार ब्राह्मण                 | रामदेव दय       | नन्द मा | प्रविद्यालय संस्कृत सीरीज्           |

#### (ख) उपनिपद्-माहित्य

| ۶.        | छान्दोग्य उ         | गनिषद् | लच्मग शास्त्री का | संस्करण, | वम्बई, | १६२७ |
|-----------|---------------------|--------|-------------------|----------|--------|------|
| ₹.        | वृहदारएयक           |        | 59                | 77       | 99     |      |
| ₹-        | <b>र्</b> वेतार्वतर | 77     | 77                | 25       | 53     |      |
| ٧.        | केन                 | 99     | 77                | 33       | 37     |      |
| ٧.        | प्रश्न              | "      | 27                | 37       | 77     |      |
| ξ.        | मैत्रायखीय          | >>     | 77                | 37       | 23     |      |
| <b>9.</b> | कैवल्य              | 23     | 39                | 29       | 73     |      |
| ۲.        | जाबाल               | 55     | 77                | 53       | .53    |      |
| 3         | नारावण              | 22     | 39                | 23       | 33     |      |
| 20.       | वृसिंह ताप          |        | ***               | **       | 79     |      |
| 55-       | <b>ऋथवं</b> शिरस    | 7 99   | 99                | 35       | 35     |      |

<sup>\*</sup> निम्मलिखित संस्करखों के व्यतिरिक्त श्रीसानक्लेका अस्त्रारा (क्षीब, मतारा) वि० संव १९६८) का की साहास्य लिया गया है।

### (ग) सूत्र-प्रन्थ

- १. शांलायन श्रीत सूत्र विश्तियोधिका इंडिका
- २. लाट्यायन " " "
- ३. ऋश्वलायन ,, ,, ,, ,,
- ८. श्रार्वलायन रह्म "
- प. बौधायन ,, ,, शामशास्त्री का ससंकरण, मैसूर, १६२०
- ६ मानव ,, ,, गायकवाड़ स्रोरिएंटल सीरीज
- ७. निरुक्तः यास्क लद्दमण् सम्प्रका संस्करणः, लन्दनः, १६२७
- □. ऋष्टाध्यायी : पाणिनि

#### (घ) रामायग-महाभारत

- १. रामायण वम्बई संस्करणः निर्णय सागर प्रेस
- २. , गोरेंसियो का संस्करण
- ३. महामारत दिच्या संस्करणः वी. वी. एतः शास्त्री, मद्रास, १६३२
- ४. ,, , , , कृष्णमाचार्य श्रीर व्यासाचार्य, बम्बई १९०६
- ५. ,, उत्तर संस्करण : प्रतापचन्द्र राय, कलकत्ता, १८८४
- ६ " भंडारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट और चित्रशाला प्रेस, पूना

#### (च) शास्त्र-साहित्य

- १. अर्थशास्त्र : कौटिल्य शामशास्त्री का संस्करण, मैसूर १६०६
- २. मानव धर्मशास्त्र बम्बई संस्करण, १६२०
- नाट्यशास्त्र : मरत स्त्रानन्दाश्रम संस्कृत सीरीज्
- कामसूत्र : वात्स्यायन वनारस संस्करण, १८८३
- महामाष्यः पर्वजिल कीलहार्ने का संस्करण १८६२

#### (छ) काव्य-साहित्य

- १. बुद्ध चरित : अश्वधोष कौवेल का संस्करण, आक्सफोर्ड, १८६३
- २. सौन्दरनन्द : " जान्स्टन का संस्करण, लन्दन, १६२०
- ३. मुच्छकटिक : श्रूदक निर्णय सागर प्रेस, बंबई
- ४. मालविकाम्नि मित्रम् : कालिदास " "
- ५. विक्रमोर्वशीयम्ः " " "
- ६. श्रमिशानशास्त्रन्तलम्: " " " " ७ कुमारसंभवम् : " " "

#### (ज) धार्मिक-साहित्य

१. मिण्मेखलई : अंग्रेजी अनुवाद एस. के. आवंगर, लन्दन, १६२८

२. तिस्वासगम् : स्लिय्बबासरः पोप का संस्करण

१६. प्रवोधचन्द्रोदयः कृष्समिश्र

३. शुंकरविजय ः स्त्रानन्दगिरि विवित्रयोधिका इंडिका

४. शिवज्ञानबोधम् : मेयकरडदेवर जे. एम. एन. पिले मद्रास, १८६० प. लिंगधारण-चिन्द्रका एम. ख्रार. सरवरी, बम्बई, १६२८

#### (क) पुरागा-साहित्य

कारक काव्य संस्कृत सीरीज १. ऋष्ति-पुगाग् नस ब्रह्मवेवतं गर्गाश मत्स्य सीर वायु वस्वई संस्करण, १६०६ ब्रह्मार्ड सेकड बुक्त आफ द ईस्ट : भाग ६ गरुड 2. वेंकटेश्वर प्रेम, बम्बई, १६२४ १०. सिंग विक्लियोधिका इंडिका ११. मार्क्सडेय " के. डी. बीज का संस्करण, सीडन, १६३६ १२. नीलमत विक्लियोधिका इंडिका ₹₹. वराह जीवानन्द विद्यासागर का संस्करण, कलकत्ता, रूपपर १४. विष्णु

### (ट) तंत्र साहित्य

| <b>?</b> - | काली-तंत्र   |       | कन्हैया     | लाल मिश्र व | न संस्करण, | मुरादाबाद, | ७०३१ |
|------------|--------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|------|
| ₹.         | कौत्तोयनिपद् |       | तांत्रिक वे | क्स्टस् ए.  | एवलौन      |            |      |
| <b></b> ₹. | कुलचूड़ामिश  | तंत्र | >>          | ,,          | ,,         |            |      |
| ٧.         | कुलार्शव     | "     | "           | "           | "          |            |      |
| ч.         | महानिर्वाख   | 53    | "           | "           | "          |            |      |
| ξ.         | प्रपंचसार    | "     | "           | ,,          | "          |            |      |
| <b>9.</b>  | तंत्रराज     | "     | 55          | "           | <b>33</b>  |            |      |
| ζ,         | तंत्राभिधान  | 77    | 22          | "           | "          |            |      |

# त्रंग्रेजी तथा श्रन्य सहायक ग्रन्थ

| Arbamann.            | Rudra                                 |
|----------------------|---------------------------------------|
| Avyar C. V. N.       | Origin and Early History of Saivism   |
|                      | in India.                             |
| Barnett L. D.        | Heart of India.                       |
| Barnett. L. D.       | Hindu Gods and Heroes.                |
| Barth A.             | Religions of India.                   |
| Bergaigne            | Inscriptions Sanskrites du Campa et   |
|                      | Cambodge.                             |
| Bhandarkar R. G. Sir | Vaisnavism, Sivism and Minor Reli-    |
|                      | gious System in India.                |
| Bloomfield           | Religion of the Veda.                 |
| Coedes               | Inscriptions du Cambodge. Edites et   |
|                      | Traduits.                             |
| Crooke               | Religion and Folklore of North India. |
| Eliot C. Sir         | Hinduism and Buddhism.                |
| Elmore W. T.         | Dravidian gods in modern Hinduism.    |
| Farnell              | Cults of the Greek States.            |
| Gangooli             | The Art of Java.                      |
| Getty, Alice         | Ganesa.                               |
|                      |                                       |

Indo-Aryan Literature and Culture Ghose, N. N. (Origins) Hauer, J. W. Der Vrafya. History. Translated into English by Herodotus G. Rostine in Travels, Translated hat a English by 8. Hieun Tsang Beal, Trubner's Oriental Series The Religions of India. Hopkins J. W. Howard C. Sex Worship. Kaslimii Šalvieni Jagdish Chandra Chattopadhyaya Religion of Babylonia and Assyria. Jastrow M. Jastrow M.....Civilisation of Babylonia and Assertion Kashinatha Sahaya. Saktism. Religion and Mythology of the Veda. Keith A. B. History of Indian and In I have an Art. Kumaraswami Dance of Siva. Kumaraswami Sanskrit Texts from Bali. Levi. S. Natural Religion in India. Lvall. A. Vedic Mythology. Macdonell A. A. Indus Civilisation Mackay E. Mohenjodare and the Tallas Civilisation Marshall J. Sir Suvarnativita Majumdar, R. C. Anthrop Residual Religion. Max Muller, F. The Religious Sects of the Hindus. Murdoch Original Sanskrit Texts. Muir Studies in Salva Si Vihan'a. Mallasvami Pillai The Saktas. Payne E. A. Indian Philosophy Radhakrishnan S. Hinda Iconsquaphy Rao T.A G. The Saiva School of Hinduism. Sivapada Sundaram Pillai Dravidian Element in Indian Call its Slater G. Indian Influence on SI Bullets Att Stutterheim Indische Staller

Village stade of State In The

Weber

Whitehead

### शैव मत

### सहायक सामयिक पत्र

| A. S. I.    | Archaeological Survey of India.       |
|-------------|---------------------------------------|
| C. I. I.    | Corpus Inscriptionarum, Indicarum     |
|             | Vol. 111                              |
| Epig. Car   | Epigraphica Carnatica.                |
| E. I.       | Epigraphica Indica.                   |
| E. R. E.    | Encyclopaedia of Religion and Ethics. |
| Ind. Cul.   | Indian Culture.                       |
| I. A.       | Indian Antiquary.                     |
| J. R. A. S. | Journal of the Royal Asiatic Society. |
|             | Memoirs of the Archaeological Survey  |
|             | of India.                             |
| O. B.       | Oriental Bibliography.                |
| S. D.       | Siddhanta Dipika.                     |